# ब्रह्माण्ड पुराण

## (प्रथम खण्ड)

।। कृत्य-समुद्देश्यः ।।

नमोनमः क्षये सृष्टौ स्थितौ सत्त्वमयाय वा । भमो रजस्तमः सत्त्वित्ररूपाय स्वयंभुवे ॥१ जितं भगवता तेन हरिणा लोकघारिणा। अजेन विश्वक्षेण निर्मुणेन गुणारमना ।।२ ब्रह्माणं लोककत्तरिं सर्वज्ञमपराजित्तम् । प्रभू भूतभविष्यस्य साम्प्रतस्य च सत्पतिम् ॥३ ज्ञानमञ्जतिमं तस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । ऐश्वर्य चैव धर्मश्च सिद्भः सेव्यं चतुष्ट्यम् ॥४ इमान्तरस्य वै भावान्तित्यं सदसदात्मकात् । अविनण्यः पुनस्तान्वे कियाभावार्यमीश्वरः ॥५ लोक इल्लोंकतत्त्वज्ञो योगमास्थाय योगनित्। अमृजत्सर्वभुतानि स्थावराणि चराणि च ॥६ त्तमहं विश्वकर्माणं सत्पति लोकसाक्षिणम् । पुराणाख्यानजिज्ञासुर्गेच्छामि शरणं विभुम् ॥७

संसार के पृजन, उसके पालन अखवा उसके संहार काल में सत्व स्वरूप वाले के लिए बारम्बार नमस्कार है। रजोगुण-समोगुण और सत्व-गुण के तीन स्वरूप वाले अगवान् स्वयम्भू के लिए नमस्कार है। १। जन्म न धारण करने वाले, विश्व के स्वरूप बाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, विश्व के स्वरूप बाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, लोकों के धारण करने वाले उन मगवान् हरि ने जय प्राप्त किया है। २। समस्त

ब्रह्माण्ड पुराण सोकों के रचने वाले, सबके जाता, पराजित न होने वाले, भूत-भविष्यत्

और वर्शमान काल के अभु सत्पति ।३। अनुपय ज्ञान के स्वरूप और उन जगतों के स्वामी का ज्ञान, वैराय्य तथा ऐक्बर्य और धम्मै ये चारों सत्पुरुकों के द्वारा सेवन करने के गोग्य हैं ।४। नित्य ही शसे और बुरे स्वरूप वाले मनुष्य के इन भावों की क्रिया के मान के लिए ईश्वर ने फिर रचना की थीं । प्रा लोकों की रचना करने वाले और लोकों के तत्वों के ज्ञाता, योग के जानने वाले भगवान् ने थोग में समास्थित होकर समस्त स्थावर (अचर)

तत्त्वज्ञानामृतं पुण्यं वसिष्ठो भगवानुषिः । पौत्रमध्यापयामास शक्तेः पूत्रं पराशरम् ॥६ पराशरम्ब भगवात् जातूकर्थमृषि पुरा । तमध्यापितवान्दिव्यं पुराणं वेदसंमितम् ॥१० अधिगम्य पुराणं तु जातूकण्यों विशेषवित् । इ पायनाय प्रदरी परं बह्य सनातनम् ।।११ इ पायनस्ततः श्रीतः शिष्येभ्यः प्रददौ वशी । लोकतत्त्वविधानार्थे पंचम्यः परमाद्मुतम् ॥१२ विख्यापनार्थं लाकेषु बह्वर्थं श्रुतिसंमतम् । जैमिनि च सुमन्तुं च वैशंपायनमेव च ॥१३ चतुर्थं पैलवं तेषां पंचमं लोमहर्षणम् । सूतमद्भुतवृत्तान्तं विनीतं धार्मिकं शुचिम् ॥१४ लोकतस्य के अर्थ वासे, वेद के समान सम्पूर्ण पुराण की भगवास् प्रजापति ने नसिष्ठ मुनि के आये प्रशंसा की दी अर्घात् उनको पढ़ाया दा । भगवान् वसिष्ठ ऋषि ने परम् पुष्यमय अमृत के सहस इस तत्व ज्ञान को शक्ति के पुत्र अपने पौत्र पराक्षर को पढ़ाना था। ह। प्राचीन काल में

और जङ्गम (चर) जीवों की रचना की बी ।६। पुराण के आख्यान की इच्छा वाले मैंने व्यापक सत्पति लोकों के साक्षी विश्वकर्मा उन प्रभु की सरण ब्रहण की है।७। पुराणं लोकतस्वार्यमखिलं वेदसंमितम् । प्रशास स भगवान् वसिष्ठाय प्रजापतिः ।। व

मुनियों के साथ संयुत होकर समस्त मुनियों की शिर शुकाकर प्रणाम किया था और परम मिक्त भाव से युक्त होकर प्रदक्षिणा की थी। १६। सम्पूर्ण विद्या को प्राप्त करके ये परम सन्तुष्ट हुए और फिर वे कुश्क्षेत्र में पहुँचे गये थे। जहाँ पर एक विशास यह होरहा का और पवित्र बहुत से यजमान स्था शृष्टिणण विद्यमान थे। १७। सब याशिकों ने परम नम्रता से रोमहर्षण शृष्टि से भेंट की थी। भारतों के अनुसार विद्य पूर्वक प्रशा से अतिगमन किया था। १८। उस समय में उन समस्त ऋषियों ने भी रोमहर्षण भृषि का दर्शन प्राप्त कर अत्यन्त हुवे प्राप्त किया था और सबके मन में विशेष प्रसन्ता हुई थी। ११। सब ऋषियों ने उनका विशेष समादर एवं सत्कार करके अध्यापा आदि के हारा उनका समर्थन किया था। राजा के हारा अनका प्राप्त कर था। १०। कुणल केम पूछे जाने पर समस्त ऋषियों के हारा वाका प्राप्त की थी। सनातन महा के तेज स्वकृप उन सब ऋषियों के हारा वाका प्राप्त की थी। सनातन महा के तेज स्वकृप उन सब ऋषियों के समीप जाकर सदस्यों के हारा वानुमत अपने आसन पर विराजमान हो गये थे। २१।

उपविष्टे तवा तस्मिन्धुनयः शंसितवताः । मुदान्विता यथान्यायं विनयस्थाः समाहिताः ॥२२ सर्वे ते ऋषयश्र्वेनं परिवार्यं महाव्रतम् । परमत्रीतिसंयुक्ता इत्यूषुः सूतनंदनम् ॥२३ स्वागतं ते महाभाग दिष्ट्या च त्वां निरामयम्। पश्याम धीमन्त्रतस्याः सुवतं मुनिसत्तमम् ॥२४ अशून्या मे रसाद्यैव भवतः पुण्यकर्मणः । भवस्तिस्य मुनेः सूत ब्यासस्यापि महात्मनः ॥२५ अनुप्राह्यः सदा धीमाञ्जू शिष्यः शिष्यगुणान्वितः । कृतबुद्धिक्य ते तत्त्वमनुग्राह्मतया प्रभो ॥२६ अवाय्य विपुलं ज्ञानं सर्वतश्छिन्नसंशयः । पृञ्छतां नः सदा प्राज्ञ सर्वमाख्यातुमहेसि ॥२७ तदिच्छामः कथां दिव्मां पौराणीं श्रुतिसंभिताम् । श्रोतुं धर्मार्थंयुक्तां तु एतद्व्यासाच्छ्रुतं त्वया ॥२५ एवमुक्तस्तदा सूतस्त्वृषिभिविनयान्वितः ।

उवाच परमप्राञ्जो विनीतोत्तरमुत्तमम् ॥२६

उस समय में उनके अपने आसन पर बैठ जाने पर समस्त मुनियों ने वत घारण किया वा और परम प्रसन्त होकर विनीत याव से सावधान होकर उचित स्थान पर वे सब स्थित हो नये वे ।२२। उन समस्त ऋषियों ने महान वत घारण करके परभ श्रीति से समस्वित होकर उन सूतनव्यन जी से पूछा या ।२३। हे महाबु भाग वाले ! हम सब वापका स्वायत करते हैं। हे धीमन् ! यहाँ पर स्थित हुए हम सब परम कुशस, सुन्दर बतधारी और मुनियों में परम अहे आपका हम दर्शन कर रहे हैं।२४। पुष्य कमी वाले आपके पदार्थण से जाज ही यह सूमि हकारे लिए जानन्दमयी हुई है। हे सूतजी ! आप तो महान् आश्मा वाले कन श्रीक्यासजी के कुपा पात्र हैं ।२५। ध्यासदेव जी के आप अनुग्रह के योग्य किव्य हैं और सदा शिव्य में होने वाले गुष्य-मणों से युक्त है तथा परम बुद्धिमान् हैं। हे प्रभी । आप बुद्धि से युक्त हैं और गुरुरेव के अनुब्रह के पान होने से आपको सम्पूर्ण तस्य कान है 1२६। भापने बहुत अधिक क्षान की प्राप्ति की है अतः आपके सभी प्रकार के संगय दूर हो गये हैं। हे प्राप्त ! हम सोग जब पूछ रहे हैं अतएब सभी कुछ हमारे सामने वर्णन करने के योग्य होते हैं।२७। हम लोग सब अ ति सम्मित परमदिक्य पुराण सम्बन्धिनी कथा का अवण करना चाहते हैं। आपने इस इसका अवण व्यासदेव जी से किया है उसी धर्मांचे से युक्त पौराणिक कथा को हम सुनना चाहते हैं।२=। उस समय में जब इस प्रकार के ऋषियों के द्वारा कहा गया तो विनय से संयुक्त जोर परम पण्डित सूतजी ने उत्तम विनीत उत्तर दिया था।२६।

मृषेः शुश्रूषणं यच्च तस्मात्प्रज्ञा च या मम ।

यस्माञ्कुश्रूषणार्यं च तत्सत्यमिति निष्चयः ॥३०

एवं गतेऽषे यच्छम्यं मया बन्तुं विजोत्तमाः ।
जिज्ञासा यत्र युष्माकं तदाज्ञातुमिहाहंच ॥३१

एतच्छ्रुवा तु मुनयो मद्युरं तस्य भाषितम् ।
अत्यूचुस्ते पुनः सूतं वाष्यपर्याकुनेवाणम् ॥३२
भवान् विशेषकुषलो व्यासं साक्षात्तु हहवान् ।
तस्माद्त्यं संभवं कृत्सनं नोकस्येमं विदर्शय ॥३३

यस्य यस्याऽन्वये ये ये तांस्तानिच्छाम वेदितुम् ।
तेषा पूर्वेविसृष्टि च विचित्रां त्वं प्रजापते ।
सत्छत्य परिपृष्टः स महात्मा रोमहर्षणः ।।३४
विस्तरेणानुपूर्व्यां च कथयामास सत्तमः । सूत उवाच ।
यो मे द्वंपायनप्रीतः कथां वे दिजसत्तमाः ।।३४
पुण्यामाख्यातवान्विप्रास्तां वे वक्ष्याम्यनुक्रमात् ।
पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिक्ष्वना ।।३६

ऋषि व्यासदेव से जो भी कुछ मैंने भवन किया है और उस भवन करने से जो ज्ञान युझे प्रसाहजा है जिससे भनी-भाति अवन कराने के लिए वह ज्ञान पूर्णतया सत्य है-ऐसा घेरा निश्चव है ।३०। हे उत्तम द्विजयणी ! इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर वो भी कुछ मेरे द्वारा कहा जा सकता है मैं कहुँगा। जिस विषय में आपकी जो भी जानने की इच्छा है। असकी आप मात्रा देने के योग्य हैं। ३१। नुनिनणों ने उनके इस प्रकार के मधुय भाषण को सुनकर उन्होंने प्रेमाभुओं से भरी हुई अखिर वाले सूतजी से फिय कहा या ।३२। बाप तो विशेष रूप से निपूण हैं बीर आपने साझाद कप से भी न्यासओं का दर्शन किया है। इस कारण से आप इस नोक की सम्पूर्ण उत्पत्ति की विशेष कथ से दिक्काने की कृपा कीजिए ।३६। जिसके यंत्र में जो-ओ भी हुए हैं उत-अन सबकी हम जानना चाहते हैं। और बाप उनके पूर्व में होने बाली अजापति की विचित्र विशेष कृष्टि को भी बतनाइए-वह भी हम सब जानने की इच्छा करते हैं। सत्कार करके उन महात्था शुतजी से जब पूछा गया था ।३४। तब उन परमध्ये । महापूरुध ने आनुपूर्वी से विस्तार के साथ कहा था। श्रीसूतजी ने कहा-है द्विज-श्रो हो ! परम प्रसन्त हुए है पावन मुनि ने जो परम पुष्पमयी कथा मुझसे कही बी हे विप्रगणी ! उसको मैं अनुक्रम से कहुंगा । सासरिश्वा ने जो पूराण कहा है उसको मैं बतलाळ या ।३१-३६।

पृष्टेन मुनिभिः पूर्वेर्ने मिधीयैमंहात्मिभः । सर्गम्ब प्रतिसर्गम्ब वंशो मन्यंतराणि च ॥३७ वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् । प्रक्रिया प्रथमः पादः कथायां स्थात्परिग्रहः ॥३८ अनुषंग उत्पोद्धात उपसंहार एव च ।
एवं पादास्तु चस्वारः समासात्कीर्तिता भया ॥३६
वध्यामि तान्पुरस्तात्तु विस्तरेणं यवाक्रमम् ।
प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा त्रृतम् ॥४०
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ।
अङ्गानि धर्मशास्त्रं च वतानि नियमास्तया ॥४१
अध्यक्तं कारणं यत्तन्तिस्यं सदसदात्मकम् ।
महदादिविशेषांतं मृजामीति विनिश्चयः ॥४२

महवादिक्सपति सुजामाति विवासक्य । १६० विकार के निमार के निमार के निमार महिला महिला मुनियों ने पहिले पूछा था। पुराण का लक्षण ही यह है—सर्व अर्थात् मुद्ध और प्रतिसमं अर्थात् यस सुद्धि से होने वाली सुद्धि, वंशों का वर्णन, अन्वन्तर अर्थात् मनुओं का कथन तार्पयं कौन-कीन मनु किस-किस के परचात् हुए ।३०। वंशों में होने वालों का चरित—यह ही पाँचों वालों का होना पुराण का लक्षण है। इसमें भी चार पाद होते हैं—प्रक्रिया पहिला पाद है जो कथा में परिप्रह होता हैं ।३०। सनुष्ठ कु, उत्पीद्धात और उपसहार इस प्रकार से संतिप से मैने चार पाद यतला विये हैं।३०। जब पहिले उनकी क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला कीये हैं।३०। जब पहिले उनकी क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला कीये हैं।३०। जब पहिले उनकी क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतला कीये हैं।३०। इसके परचात् उनके मुख से वेद निकले वे और वेद के अनु सारण, ह महिले परचात् उनके मुख से वेद निकले वे और वेद के अनु सारण, ह महिले वह नित्य है और सत् तथा असत् स्वक्त बाला है। महित् आदि केकर विशेष के बन्त तक का मैं सुजन करता हूँ—ऐसा विशेष निश्चय किया था। ४०।

अंडं हिरण्ययं चैव ब्रह्मणः सूतिरुत्तमा ।
अंडस्यावरणं वाधिरपामपि च तेजसा ॥४३
वायुना तस्य वायोश्च चेन भूतादिना ततः ।
भूतादिमेहता चैव अव्यक्तेनावृतो महान् ॥४४
अन्तर्विति च भूतानामंडमेनोपर्वाणतम् ।
नदीनां पर्वतानां च प्रादुर्भावीऽत्र पठ्यते ॥४४

मन्वंतराणां सर्वेषां कल्पानां चैव वर्षनम् ।
कीर्त्तनं बह्यवृक्षस्य ब्रह्मजन्म प्रकीत्यंते ॥४६
अतः परं ब्रह्मणश्च प्रजासर्योपवर्णं नम् ।
अवस्थाश्चात्र कीर्त्यंते ब्रह्मणोऽव्यक्तवन्मनः ॥४७
कल्पानां संभवश्चेव जगतः स्थापनं तथा ।
शयनं च हरेरप्सु पृथिव्युद्धरणं तथा ॥४६
सविशेषः पुरादीनां वर्णाधमविभाजनम् ।
ऋसाणां ग्रहसंस्थानां सिद्धानां च निवेशनम् ॥४६

अह्माओं की सर्वोत्तम प्रसृति हिरम्मय अन्य है। उस हिरम्मय अप्य का आवरण सागर है, जलों का आवरण तेन के द्वारा हुआ। १४३। उस तेन का बायु से और वायु का आकान से आवरण हुना था फिर धूत आदि से हुआ था। भूत आदि का महत् हे और महानु का अन्यक्त के द्वारा आवरण हुना था। भूत आदि का महत् हे और महानु का अन्यक्त के द्वारा आवरण हुना था। भूत आदि का महत् है और महानु का अन्यक्त है। इसमें नियों का और प्रवंतों का प्रावुपांच पदा जाया। करता है। १४६। समस्त मन्यक्तरों का और सन करनों का वर्षन है। इस बहु हुक्ष का की सहाजी की प्रवास का जम्म की तित किया आया करता है। ४६। इसके बागे प्रह्माची की प्रवासों का जम्म की तित किया आया करता है। ४६। इसके बागे प्रह्माची की प्रवासों का जम्म की तित किया आया करता है। ४६। इसके बागे प्रह्माची की प्रवासों का उपसर्ग का त्या का की ति हमी का का की ति का वर्षन करना तथा पृथिकी के उद्यार का वर्णन है। ४०। पुर व्यक्ति का विभेषता के साथ वर्षन, वारों वर्षों वौर प्रश्ले आया के शाव वर्षन, वारों वर्षों वौर प्रश्ले आया की का विभाजन, नका में की स्थित, प्रहों का संस्थान और सिक्षों के निवास स्थलों का वर्णन है। ४६।

योजनानां यथा जैन संचरो बहुविस्तरः।
स्वर्गस्थानविभागस्य मर्त्यानां सुभवारिणाम् ॥५०
युक्ताक्षामोषधीमां च वीरुक्षां च प्रकीर्त्तनम्।
देवतानामृषीणां च ह्रे सृती परिकीर्तिते ॥५१
वाम्रादीनां तरूणां च सर्जनं व्यवनं स्था।
पशूनां पुरुषाणां च संभवः परिकीर्तितः ॥५२

तथा निर्वचनं प्रोक्तः कल्पस्य च परिस्रहः।
नव सर्गा पुनः प्रोक्ता बहाणो बुद्धिपूर्वकाः।।५३
श्रयो ये बुद्धिपूर्वास्तु तथा यल्लोककल्पनम्।
बहाणोऽवयवेध्यश्च धर्मादीनां समुद्भवः।।५४
ये द्वावश प्रसूर्यते प्रजाकल्पे पुनः पुनः।
कल्पयोरंतरे प्रोक्तः प्रतिसंधिश्च यस्तयोः।।५५
तमोमाश्च वृतत्वात् बह्मणोऽधर्मसंभवः।
सल्लेदिकाञ्च देहाञ्च पुरुषस्य च संभवः।।५६

बहुत विस्तार से योजनों के संवरण का बर्जन स्थर्ग स्थान और विभाग को कि ग्रुभ समाजरण करने वासे मनुष्यों का है उसका वर्णन है। १०। फिर श्रुकों की, जीवधियों की, सताओं की सृष्टि का कील में किया गया है। देवनाओं और ऋषियों की दो प्रकार की उत्पत्ति बतकायी गयी है। ११। साम माबि दुओं की सृष्टि तथा व्यञ्जन की सुवन और पुरुषों का एवं बहुनों का सुवन बताया गया है। १२। उसी प्रकार से निवंचन कहा गया है और करूप का परिवहण किया है। इस प्रकार से बहुना के बुद्धि के लाव नी सर्ग कहें मये हैं। १३। जो ये तीन हैं वे बुद्धि से पुक्त है और जो लोकों की करूपना है बहुन के अवयवों से धर्म माबि की उत्पत्ति होती है। १४। प्रका के करूप में जो द्वादक प्रसूत हुआ करते हैं और वार-वार उत्पत्त होते हैं। १४। तसीवृज्य की प्राचा से समावृत होने से बहुन की उत्पत्ति होती है। १४। तसीवृज्य की प्राचा से समावृत होने से बहुन से उत्पत्ति होती है। १४। तसीवृज्य की प्राचा से समावृत होने से बहुन से उत्पत्ति होती है। १४।

तथैव शतकपायां तयोः पुत्रास्ततः परम् ।

प्रियवसोत्तानपादौ प्रसूत्याकृतयः सुमाः ॥५६७

कीत्येते घूतपाप्मानस्त्रेलोक्ये ये प्रतिष्ठिताः ।

रुवेः प्रजापतेश्चोर्घ्वं माकृत्यां मिथुनोद्भवः ॥६६०

प्रसूत्यामपि दक्षस्य कत्यानामृत्भवः सुभः ।

दाक्षायणीषु वाष्यूध्वं जन्दाद्यासु महात्मनः ॥६६०

धर्मस्य कीत्यंते सर्गः सात्त्विकस्तु सुखोदयः । तथाऽधर्मस्य हिंसायां तामसोऽशुमलक्षणः ।।६० भृग्वादीनामृषीणां च प्रजासगोंपवर्णनम् । श्रष्ट्मषेत्र्य वसिष्ठस्य यत्र गोत्रानुकीर्त्तनम् ।।६१ अग्नेः प्रजायाः संमूतिः स्वाहायां यत्र कीत्यंते । पितृ णां द्विप्रकाराणां स्वधायां तदनन्तरम् ।।६२ पितृवंशप्रसंगेन कीत्यंते च महेश्वरात् । दक्षस्य भाषः सत्यांश्य मृग्वादीनां च धीमताम् ।।६३

उसी प्रकार से ही जतक्या में उन दोनों के युत्र समुत्यन्त हुए थे। इसके आगे प्रियम्त और उत्तानपाद हुए थे। प्रसृति की परम शुभ आकृतियों थीं। प्रका निभुवन में जो प्रतिष्ठा से युक्त थे थे पापों से रहित थे— ऐसा ही कहा जाता है। प्रजापित से विश्व की और फिर आकृति में मियुन से उत्पत्ति हुई थी। प्रदा प्रजापित दक्ष की कन्याओं का प्रसृति में जन्म परम शुभ हुआ वाश्याय दाक्षायणीओं में भी महान् मातमा वाले धर्म का सद्भव हुआ था। प्रशा यह धर्म का अन्य परम सात्वक और सुत्त के उदय बालों सर्ग कहा जाता है। उसी भौति हिसा में अधर्म का उद्भव हुआ है जो तामस और अशुभ जक्षण बामा है। ६०। भृगु आदि ऋषियों की प्रजा के सर्ग का उप वर्णन है और जिसमें ब्रह्मिंच वसिष्ठजी के गोव का अनुकीत्तंन किया है। इसके उपरान्त स्थवा नाम भी पत्नी में दो प्रकाव के पितृगणों का वर्णन किया जाता है। इसके उपरान्त स्थवा नाम भी पत्नी में दो प्रकाव के पितृगणों का वर्णन किया जाता है। इसके उपरान्त स्थवा नाम भी पत्नी में दो प्रकाव के पितृगणों का वर्णन किया जाता है। इसके उपरान्त स्थवा नाम भी पत्नी में दो प्रकाव के पितृगणों का वर्णन किया जाता है। इस अवापति के लिए शाप का वर्णन है और परम बुद्धिमान भुगु बादि ऋषियों को जो प्रतिशाप दिया गया है उसका वर्णन होता है। इश

प्रतिशापश्च दक्षस्य रुद्रादद्मुतकर्मणः । प्रतिषेधश्च वैरस्य कीर्त्यंते कोषदर्शनात् ॥६४ मन्वन्तरप्रसंगेन कालाख्यानं च कीर्त्यते । प्रजापतेः कद्भस्य कन्यायाः शुभनकाणम् ॥१६

स्वायंभुवस्य सर्गस्य ततक्वाप्यनुकीलं नम् । वर्षाणां च नदीनां च तद्भेदानां च सर्वेशः ॥६७ द्वीपभेदसहस्राणामन्तर्भावश्य सप्तस् । विस्तरान्मण्डल चैव जंबूदीपसमुद्रयोः ॥६= प्रमाणं योजनाये ण कीत्यंते पर्वतीः सह । हिमवान्हेमक्टरच निषक्षी मेस्रेव च। नील<sup>.</sup> स्वेतस्य शृङ्की च कोत्यंन्ते सप्त पर्वताः ॥६६ तेषामन्तरविष्कंभा उच्छायायामविस्तराः ॥७० अर्भुत कर्मी वाले प्रगवान् यह से दक्ष के प्रतिकाप का कथन है श्रीर बोच के दर्शन से बैर के प्रतिषेध का की लॉन किया जाता है।६४। मन्दरतर के प्रसङ्ग से काल का की काक्यान कहा जाता है प्रजापति कर्बम की कथ्या का कुन सक्षण बताया जाता है। ६४। जहाँ पर प्रियमत राजा के पुत्रों का बिस्तार की लित किया बाता है और डीपों में तथा देशों में पृथक्-पृथक् उनके नियोग का वर्णन है।६६। इसके जनन्तर स्वायम्बुध मनु के समे का वर्णन किया जाता है और सब वर्षों का नदियों का और समस्त उनके भेवों का अनुकील न किया जाता है।६७। फिर सहस्रों द्वीपों के सेवों का सात दीयों में ही जन्तभाव का वर्णन तथा अम्बू द्वीप और समुद्र के मण्डल का बिस्तार से वर्णन किया जाता है ।६८। वोजनों के बग्नभाग से पर्वतों के साथ प्रमाण का कील न किया जाता है। इसके अनन्तर हिमवास्-हेमकूट-निषध-मेरु-नील स्वेत और मृजू-इन सात पर्वती का वर्णन किया जाता

प्रियवतस्य पुत्राणां कीत्येते यत्र विस्तरः ।

तेषां नियोगो डीपेषु देशेषु च पृथक् पृथक् ।।६६

किया जाता है 1901 कीर्त्यन्ते योजनायोण ये च तथ निवासिनः । भारतावीनि वर्षाणि नदीषिः पर्वतैस्तथा ॥७१ मूतैश्वोपनिविद्यानि गतिमद्भिध्युँ वैस्तया । जम्बूद्वीपावयो द्वीपाः समुद्रैः सप्तभित्रुँ ताः ॥७२

है।६६। उनके अन्तर विकास्त्र, उच्छाय, जायाम और विस्तार का वर्णन

तत स्वर्णमयी भूमिलोंकालोकश्च कीरयंते। सप्रमाणा इमे लोका: सप्तद्वीपा च मेदिनी ।।७३ रूपादयः प्रकीर्त्यन्ते करणात्प्राकृतैः सह । सर्वे चैतप्रधानस्य परिणामैकदेशिकम् ॥७४ पर्यायपरिमाणं च संक्षेपेभात्र कीत्यंते । सूर्याचन्द्रमसोरचैव पृथिन्यारचाप्यरोवतः ॥७१ प्रमाणं योजनायोगं सांप्रतैरिधमानिभिः। महेन्द्राचाः सुभाः पुण्या मामसोत्तरमूर्धनि ॥७६ अत कद्वंगतिश्चोक्ता सूर्यस्यासातचकवत् । मागवीध्यक्षवीध्योश्य सक्षणं च प्रकीरवंते १।७७ योजनों की अन्नता से वहाँ पर उन पर्वतों में जो निवास किया करते हैं अनका भी वर्णन किया जाता है और भारत आवि वर्षों का नवियों के भीर पर्वतों के साथ वर्णन किया काता है 10 है। जो कि मुतों से और मति-मान् । वों के साम वहां पर उपनिविद्य हैं उनका की लंग किया जाता है। अन्यू बीप आदि बीप सात समुद्रों के द्वारा थिरे हुए हैं 16२। वहाँ पर स्वर्ण से परिपूर्ण है और वहाँ पर मोकामोक नाम वाना पर्वत है---यह बताया बाता है। ये तब लोक प्रमाणों से युक्त हैं और सप्तद्वीप तथा पृथिबी हैं— इनका भी प्रमाण बताया जाता है। ७३। करण से प्राकृतों के साय-साथ प्राविक का की संन किया जाता है। यह धनी कुछ प्रजान के परिसरण कर एक देशिक है अर्थात् यह सब प्रकृति के परिचाम के कारण ही होता है।७४। इसका पर्याय-परिचाम यहाँ पर बहुत ही संकेष के साथ कीतित किया जाता है। सूर्य और चन्द्र का तथा पृथ्वियों का पूर्ण परिकास बताया जाता है юкт इस समय में होने वासे उनके अभिमानी बर्वात् स्वामियों का प्रमाण योजनों के द्विसाव से कहा जाता है। भागस के उत्तर में ऊपर परम कुथ और पुष्प-मय महेन्द्र जादि हैं--- उनका वर्णन है। इसके ऊपर अक्षात (मशास) के चक्र की भौति सूर्य की गति बतायी गयी है। और नागवीबी तथा अक्षवीबी का सक्षण बताया जाता है।७६-७७।

कोष्ठयोर्लेखयो**र्श्वव मण्यसानां च योजनैः ।** लोकालोकस्य सन्स्थाया बह्नो विषुवतस्तथा ॥७८

लोकपालाः स्थिताश्ची हुवै कीर्र्यन्ते ते चतुर्दिशम् ३ पितृ यां देवतानां च पन्थानी दक्षिणोत्तरौ ॥७६ गृहिणां न्यासिनां चोक्तो रजः सत्त्वसमाश्रयः । कीत्यैने च पदं विष्णविर्माद्या यत्र च स्थिता. ॥८० सूर्याचन्द्रमसोश्चारो बहाणां ज्योतियां तथा। कीर्त्यंते धृतसामर्घ्यात्प्रजानां च शुभाऽशुभम् ॥५१ ब्रह्मणा निर्मितः सौरः सादनार्थं च स स्वयम् । कीर्त्यते भगवान्येन प्रमर्प्यति दिवः क्षयम् ॥=२ स रवाऽधिष्ठितो देवैरादित्वैऋं पिभिस्तया । गन्धर्वेरप्सरोभिश्च ग्रामणीमर्पराक्षसैः ॥६३ अपौ सारमयास्यन्दास्कथ्यते च रसस्तवा । वृद्धिक्षयी च मोमस्य कीत्येते सोमकःरिती ॥५४ भण्यालों के योजनों के हिसाब से कीक्षों और लेखों का वर्णन है। लोकाकोक की सन्त्या का, दिन का तथा विवृत्य का वर्णन किया जाता है 10वा अपर की ओर लोकपाल क्वित रहा करते हैं और अनका कीर्त्तन भारों दिशाओं में किया जाता है। पितृवचों और देवनथों के मार्ग क्रम से विकास और उत्तर में बताये गये हैं 10 है। शृहत्वियों और संग्य।सियों का मार्ग रखोगुण और सत्वगुण के समाध्य बाला कहा गया है और भगवान् विष्णुका स्थान बताया गया है जहाँ पर अर्थ आदि स्थित रहा करते हैं leo। सूर्य-चन्द्रमा, अवेस्तिमेण जीर ग्रहों का सञ्चरण कीर्तित किया जाता है जो कि सामर्थ्य के बारण करने से प्रजाबनों के खिए शुध और समुम मुला करते हैं । तात्पर्य यह है कि कुछ खुन बहों की चाल मानवों को सुध होती है और कुछ पाप ग्रहों के चाल बुरी हुआ करती है। ५१। ब्रह्माजी ने स्वयं ही सौर की रचना सदना करने के लिए की है-ऐसा की सित किया काता है। जिससे भववान् भुवन कास्कर दिन के बन्त में क्षय को प्राप्त हीते हैं। ६२। वह मगवाल् सूर्यदेव रच पर अधिष्ठित हैं और वे देव-असुर-ऋषि-गण-यन्धर्य-जप्तरा गण-ग्रामशासी-सूर्य और राक्षसों के द्वारा कली के सार

को प्राप्त करता है और स्थन्द होने से वह रक्ष कहा जाया करता है। जन्द्र द्वारा किये गये सोम के वृद्धि तथा क्षय कहे जाते हैं। ८३-६४। १६ ] [ इह्याण्ड पुराण सूर्यादीनां स्यन्दनानां ध्रुवादेव प्रवर्त्तनम् ।

कीरयेते शिशुमारस्य यस्य पुच्छे ध्रुवः स्थितः ॥८४

निवासा यत्र कीत्यैते देवाना पुण्यकर्मणाम् ॥६६

प्रविभागश्च रश्मीनां नामतः कर्मतीर्थंतः ॥५७

तारारूपाणि सर्वाणि नक्षश्राणि प्रहै: सह ।

सूर्यरियसहस्रं च वर्षशीतोष्णविश्रवः ।

परिमाणं गतिश्चोक्ता ग्रहाणां सूर्वसंश्रवात् । वैश्यारूपात्प्रधानस्य परिभागो महद्भवः ॥६६ पुरूरवस ऐलस्य माहात्म्यस्यानुकीर्त्तनम् । पितृ जो द्विप्रकाराणां माहारम्यं वामृतस्य भ ॥ ५१ ततः पर्वाणि कीस्यैन्ते पर्वणां चैद संधयः । स्वर्गलोकभतानाञ्च प्राप्तानाञ्चाप्ययोगतिम् ॥६० पितृ,णां द्विप्रकाराणां श्राद्धे नानुग्रहो महास् । युगसंख्याप्रणाणं च कीरवंतं च कृतं युगम् ॥६१ त्रेतायुगे चापकर्षाद्वात्तीयाः संप्रवर्तनम् । वर्णानामाश्रमाणां च संस्थितिर्धर्मंतस्तथा ॥६२ सूर्यादि स्थम्बमों छ्व से ही प्रवर्तन होता है जिस लिधुमार के पुष्छ मैं स्थित छ, व की सित किया जाता है । दश ताराओं के रूप वाले समस्त मक्षत्र प्रहों के साथ रहते हैं जहाँ पर पुष्य कमों वाले देवों के निवास बत-शाये जाया करते हैं। द्र । सूर्य की सहस्र किरचें, वर्षी, शीत, गर्मी का विस-दण और रश्मियों का विभाग नाम से और कर्म तीर्थ से हैं। 🕬 मगवाम् सूर्यदेव के संभ्रम से प्रहों की नित और परिचाम कहे गये हैं। वेश्या रूप से प्रधान का परिमाण सहस्था है। बदा पुरूरका और ऐल के माहातम्य का अनुकीर्तान है । ५१। इसके अनम्तर पर्व तथा वर्वों की सन्धियों कही जाती हैं। जो प्राभी स्थर्गे लोक में प्राप्त होते हैं और जो अधोगति अर्थात् नरक-गामी हैं उनका वर्णन है। दोनों प्रकार के पितृगर्थों का आद्ध करने से बड़ा भारी अनुप्रह होता है। सभी यूगों की जितने समय की आयु है उसका प्रमाण बताया गया है तथा कृतगुर (सत्ययुर) का वर्णन किया है। १०-६१। और त्रेतायुर्ग में अपकर्ष से बार्ता की सम्अवृत्ति होती है। उसी भौति धर्म से चारों वर्णों की और चारों आत्रमों की संस्थिति होती है। १२।

वच्चत्रवर्त्तनं चेव संवादो यत्र कीरयंते ।

ऋषीणां वसुना साद्धः वसोश्चाधः पुनगंतिः ।

शक्दत्यं च प्रधानात्तु स्वायम्भुवमृते मनुम् ॥६३

प्रशसा तपसण्चोक्ता युगावस्थाश्य कुरस्नशः । द्वापरस्य कलेश्चापि संक्षेपेण प्रकीर्त्तनम् ॥६४ मन्वन्तरं च संख्या च मानुषेण प्रकीतिता । मन्दन्तराणां सर्वेषामेसदेव च लक्षणम् ॥१४ अतीतामागतामां च वर्ता मानं च कीत्येते । तथा मन्बन्तराणां च प्रतिसंघानलक्षणम् ॥१६६ अतीतानागतानौ च प्रोक्तं स्वायम्भुवे ततः । ऋषीणां च गतिः प्रोक्ता कालज्ञामगतिस्तया ॥६७ दुर्गसंस्थाप्रमाणं च युगवातप्रियसं नम् । त्रेतायां चक्रवर्तीनां सक्षणं जन्म चैव हि ॥ १८ भीर बजा का प्रवर्तन है जहाँ पर सम्बाद की सित किया जाता है। अद्देषियों का वसु के साम फिर वसु की बद्योगति कही गयी है। और शब्दस्व स्वायम्मुव मनु के विना प्रधान से है ।६३। और तपस्पर्या की प्रशंसा कही गयी है तथा पूर्णतया युगों की जवस्था बतायी है। द्वापर भीर कवियुग का संदोप से की ता न किया गया है। १४। सन्वन्तर और संक्या मानुष से की लिह की गयी है। समस्त मन्बन्तरों का यही सक्षण है। हर। जो भूत काल में हो चुके हैं और जो मबिष्य में होने वाले हैं तथा वत्त मान काल का कीर्त्त न किया जाता है। उसी भौति मन्वन्तरों के प्रति सन्धान का सक्षण है।१६। मीते हुए और जागतों के स्वायम्भुद के कहने पर फिर ऋषियों की गंति कही गयी है तथा काल के जान की नित बतायी गयी है। दुशों की संख्या और प्रमाण तथा पुग वार्ता का प्रवर्तान है। बेतायुग में जो चक्रवर्ती राजा हुए ये उनका लक्षण और अन्म कहा गया है ।१७-१८।

प्रमतेश्व तथा जन्म अधो कलियुगस्य वै ।

₹• ]

अंगुलैर्ह्यसमं चैव भूतामां यच्च चोच्यते ॥६६ शाखानां परिसंख्यान शिष्यप्राधान्यमेव च ! वास्य सप्तविधं चैव ऋषिगोत्रानुकीतैनम् ॥१०० सक्षणं सूतपुत्राणां बाह्यणस्य च कृत्यनशः। **बेवाना अग्रसनं चैव वेदव्यासैर्मेहारमभि** ॥१०१ मन्बन्तरेषु बेयानां प्रजेशानां च कीर्त्तनम् । मन्बन्तरकमण्डीय कालजानं च कीरयंते ॥१०२ वक्षस्य चापि वीहित्रशः प्रियाया दुहितु शुभाः। महादिभिस्ते जनिता क्क्षेणैय च धीमता ॥१०३ सावर्णाश्चाव कीत्यंन्ते मनयो मेरुमाश्चिताः । ध्<del>युवस्यौतानपादस्य प्रजामगोपवर्णनम् ॥१०४</del> चाक्षुवस्य मनो सर्गे प्रकानां कीर्यंवर्णनम् । प्रभुणा चैव वैस्थेन भूमिदोहप्रवर्तता ।। १०५ प्रमति के जन्म का कीलेंग और इसके अनन्तर कलियुग के जन्म का वर्णन है। जो स्थानीत हो चुकों है उनका खेंगुकी से ह्वास का होना कहा काता है। १६। जाकाओं की परिसंक्षों और किन्सों की प्रशानता कहाँ एसी है। सात बकार के बाक्य और ऋषियों के गोत का कवन है। १००। मूत पुर्शेका सक्षण और बाह्यच का पूर्ण सक्षण है। महान् आत्मा वाले वेद-व्यासों को ब्रारा वेदों का क्यसन बतायर गया है ।१०१। मन्त्रन्तरों में क्षेत्रों का और प्रकारिताों का की तान किया गया है। मन्दन्तर का क्रम और काल के कान का नर्णन किया है। १०२। दक्त-प्रजापति की न्यारी नेटी भे परम सुभ वैहिल (धैवले) विचित्र किये गये हैं। धीमान् दक्ष के ही द्वारा ब्रह्मादि से वे उत्पन्न किये के 1१०३। यहाँ धर मेरु सिरि पर आस्त्रय लेने धाले सावर्ण मनुओं का कीलाँक किया आता है। उत्तानपाद राजा के पुत्र इन्द की प्रजाओं के उपसर्ग का वर्णन है। चातुष मनु के सर्ग का कथन है और प्रजाओं के वीर्य-पराक्रम का कवन हैं। प्रमु वैन्य के द्वारा भी भूमि के दोहरा करने के लिए प्रवृत्ति हुई यो उसका वर्णन है ।१०४-१०५।

कुत्य-समुद्देश्य ] ि २१ पात्राणाः पयसां जीव बरसानां च विशेषणम् । ब्रह्मादिभिः पूर्वमेव दुग्धा चेयं वसुन्धरा ॥१०६ दशस्यक्ष प्रचेतीस्यो मारिवायाः प्रजापतेः । दक्षस्य कीरयंते जनम समस्यांशेन धीमतः ॥१०७ भूतभव्यभवेशस्यं महेंद्राणां च कीरयेंते । मन्यादिका भविष्यति आख्यानीवहुँ भिवृत्ताः ॥१०८ वैवस्वतस्य च मनो कीत्यंते सर्गविस्तरः। ब्रह्मादिकोश उत्पत्तिभृंग्वादीनां च कीत्यंते ॥१०६ विनिष्कृष्य प्रजासर्गे चाक्षुलस्य मनोः शुमे । दक्षस्य कीरयंते सर्गो ध्यानाद्वेषस्वतांतरे ॥११० मारदः कृतसंवादो दक्षपुत्रान्महाबलाव । नागयामास भाषास मानसो बाह्यणः सुतः ॥१११ ततो दक्षोऽसृजस्कन्यां वैरिया नाम विश्वताः। मध्त्र्रवाहे महतो क्रियां देव्यां च संभवः ॥१९२ पाणीं का, बुग्नी का और बस्सी का विशेषण बताया गया है । पूर्व में

हतो दक्षोऽसृजत्कन्यो वैरिष्ण नाम विश्वताः ।

महत्त्रवाहे महतो विर्याः देव्याः च संभवः ॥१९१२
पाणीं का, दुण्यों का और वर्त्सों चा विशेषण बताया गया है। यूर्व में
ही जहाा जादि के हारा इस वस्त्या का चोहन किया गया था।१०६। देवा
प्रचेताओं से माण्या में जंग से समान श्रीमाश्च वहा के जन्म का की लाँग किया जाता है।१०७। महेन्द्रों के स्तामक्य और क्षेत्रस्य का की लाँग किया जाता है। वहुत से जाक्यानों से युक्त मण्यादिक होंगे।१००। वैवस्वतः मनु के सर्ग का विस्तार कहा जाता है और बह्यावि को न और मृतु का दि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है।१०१। विभिष्क वंदा करके चास्तुप शतु के मुश्च प्रजा के सर्ग में वैवस्वत के कन्तर में क्यान से दक्ष के सर्ग को वर्णन

किया जाता है।११०। बहााजी के मानस वर्षात् मन से समुख्यन पुत्र श्री भारद जी ने सम्बाद भारके भहान चलवान् दल के पुत्रों को माप के लिए विनाम युक्त कर दिया का ।१११। इसके अनन्तर प्रजापति दल ने कन्याओं को समुख्यन किया था जो कि देरी के द्वारांशाम विश्वत हुए थे। सहस् के

प्रवाह में भक्त देवी दिन्ति में समुत्यस्य हुआ वर ।११२। कीर्त्यन्ते मक्तां चात्र गणास्तो सप्त सन्तकाः ।

**ि ब्रह्माण्ड पुराण** २२ 📑 देवस्वमिद्रवासेन वायुस्कन्धेचु चाश्रमः ॥११३ दे त्यानां दानवानां च यक्षमंधर्वरक्षसाम् । सर्वेभूतविद्यानानां यक्षाणां पक्षिवीरुघाम ॥११४ उत्पत्ततश्चाप्सरसां कीत्यंते बहुविस्तरात्। भार्तडमण्डलं कुरस्तं जन्मैरावतहस्तिनः ॥११५ वैनरोयसमुरपत्तिस्तथा राज्याभिवेचनम् । भृगुणां विस्तरश्चोक्तस्तथा चांगिरसामपि ॥११६ कश्यपस्य पुलस्त्यस्य तथैवात्रेमैहात्मनः । पराशरस्य च भुनेः प्रजानां यत्र विस्तरः ॥११७ तिस्रः कम्याः सुकीत्यंन्ते यासु सोकाः प्रतिष्ठिताः । इच्छाया विस्तरस्वोक्त मादिस्यस्य ततः परम् ॥११= किंकुविञ्चरितं प्रोक्तं ध्रुवस्यैव निवर्हेणम् । बृहद्रलानां संक्षेपादिक्वाक्वाचाः प्रकीत्तितः ॥११६ इसमें महतों के गणों के सात सप्तक अर्थात् उनचास की लित किये जाते हैं। इनको इन्द्र के बास होने से देवत्य है तथा बायु के स्कन्धों में आक्रम है।११३। देश्यों की —दानवों की और वक्र —मन्धर्व तथा राक्षसों की-सब भूत भीर विशाधों की-मशौ की-विश्वयों की भीर बीदधों की श्वस्य तियाँ हुई भी । ११४। इन समकी उत्पत्तियों का और अध्सराओं की स्टपित का बहुत विस्तृत कोल व किया जाता है। सम्पूर्ण मार्तण्ड मण्डल का और ऐरावत हस्ती का अन्य बसाया गया है ।११५। बेनतेग की उत्पत्ति भीर राज्य पर अभिवेक का अर्जन है। मृतुवॉ का और अङ्गिराओं का विस्तार कहा गया है 1११६। वहाँ पर कम्पय-पुलस्त्य और महात्मा अत्रि का तथा परामर मुनि की प्रजावों का विस्तार बताया गया है।११७। तीन कन्याऐं बतायी जाती हैं जिनमें सबसोक अतिष्ठित हैं । इच्छा का विस्तार कहा गया है और इसके बाद आदित्य का विस्तृत वर्णन है।११८। किकुवित् का चरित कहा गया है। ध्रुव का निवर्हण है। बृहदलों का वर्णन है और संबोप से इक्वाकु आदि कहे वसे हैं ।११६। निश्यादीनां क्षितीशानां पुलांबुहरणादिभिः। कीरवंते ,विस्तरात्सर्गो समातेरपि भूपतेः ॥१२० -

क्रत्य-समुद्देश्य ] यदुवंशसम्

यदुवंशसमुद्देशो हैहयस्य च विस्तरः । क्रोधादनन्तरं चोक्तस्तथा वंशस्य विस्तरः ।।१२१

क्राधादनन्तर चाक्तस्तथा वशस्य विस्तर १।१२ ज्यामघस्य च माहात्म्यं प्रजासगृश्च कीत्यते । देवावृधस्याधकस्य धृष्टेश्चापि महात्मनः ॥१२२ अजिम्बारवर्णाके विकासिक्याधिकंस्वर ।

दवावृधस्याधकस्य घृष्ट श्वापि महारमनः ॥१२२ अनिमित्रान्वययश्चैव विशोगिध्याभिशंसनम् । विशोधमनुसंप्राध्तिमीणरत्नस्य वीमतः ॥१२३ सन्नाजितः प्रजासर्गे राजवेंदे वमीदुवः । शृरस्य जन्म वाप्युक्तं वरितं च महारमनः ॥१२४

कंसस्यापि च वौरात्म्यमेकीकंश्यात्समुद्भवः। वासुदेवस्य देवक्यां विष्णोरमितहोजसः ॥१२४ अनम्सरमृषे सर्गप्रजासर्गोपवर्णनम्। देवासुरे समुत्पन्ने विष्णुना स्त्रीवधे कृते ॥१२६ संरक्षता शकवधं शापः प्राप्तः पुरा भृगोः।

भृगुश्चीत्थापयामास दिव्यां मुकस्य मातरम् ॥१२७ निवयदिक नृपों का पलाण्डु हरण मादि के द्वारा भूपति पयाति का भी सर्य विस्तार पूर्वक कहा यया है।१२०। राजा यह के वंश का समुद्देश और हैहय का विस्तार बताया गवा है। कोश के अनन्तर वंश का विस्ताय कहा गया है।१२१। ज्यामय का माहारम्य और उसकी अजाओं की उत्पत्ति कीसित की जाती है। वेदा वृद्ध-जन्मक और महान सास्मा वासे घृष्टि का वर्णन किया जाता है।१२२। बनमित्र का वंश-वर्णन, तथा विश्व का निष्धा

अभिगंसन और धीमान मणिरत्न का विरोध तथा अनुसम्प्राप्ति बतायी गयी है।१२३। राजिंव देवमीद के प्रवा के समें में सवाजित् और शूच का भी जन्म कहा है तथा इस महारमा का चरित की बताया गया है।१२४। राजा कंस की दुरात्मता और एकीवंश्त से समुत्पत्ति बतायी गयी है। वसुदेव का जन्म और देवकी के गमंं से अपरिभित्त तेज वाले चगवान् विष्णु का आवि-भीव हुआ था।१२४। इसके पश्चात् ऋषि का समें है और प्रजाओं के समें का उपवर्णन है। देवासुर के समुत्पन्न होने पर विष्णु भगवान् के द्वारा स्त्री

का वध किये जाने पर 1१२६। इन्द्र के बध का संरक्षण करने वाले ने पहिले

बह्याच्य पुराण २४ ] भृगुका शाप प्राप्त किया था और भृगुने भुक्त की विख्य माता को उठाया पा ।१२७। देवानां च ऋषीणां च संकमा द्वादशाहता:। नारसिंहप्रभृतयः कीर्त्यन्ते पापनाशनाः ॥१२८ मुक्रेणाराधनं स्थाजोधीरेच तपसा तथा । बरप्रदानकृत्ते न यत्र शर्वस्जवः कृतः ॥१२६ अनन्तरं च निर्दिष्टं देवासुरविषेष्टितम्। जयंत्या सह शक्षेण यत्र शुक्रो महारमति ॥१३० असुरान्मोहयामास शक्ररूपेण बुद्धिमान् । बृहस्पति तं शुक्रं शशाप स महाखुति: ।।१३१ उक्तं च विष्णोर्माहारम्यं विष्णोर्जन्मनि शस्त्रते । तुर्वसुश्चात्र दीहित्रो यवीयान्यो यदोरभूत् ॥१३२ अनुदुद्धादयः सर्वे तथा तत्तनया नृपाः । अनुवंश्या महात्मानस्तेषां पार्थिवसत्तमाः ॥१३३ देवों के और ऋषियों के संक्रम से डादक आहुत हुए थे। नारसिंह प्रभृति पार्थों के मान करने वाने की लित किये गये हैं।१२८। अत्यन्त बीर सफ के द्वारा शुक्र देव ने मगवान् जिय की आराखना की थी। फिर उसने बर के प्रवान करने वाले सगवान जिब की स्तुति की वी ।१२१। इसके उप-रान्त देवों और असुरों की विशेष पेष्टा का निर्देश किया गया है जहाँ पर महारमा में शुक्त ने जयन्ती के साथ इन्द्र ने किया था। १३०। बुद्धिमान् ने

इस्त के रूप से अनुराँ को मोहित कर दिवा था। और महती स्नृति वाले धृहम्पति ने शुक्राचार्य को साप दे दिया था।१३१। मगमाम् विष्णु के अन्म में विष्णु का माहातम्य कहा जाता है। वहाँ पर मुर्वेसु दौहित था जो यदु का सब से छोटा हुआ था।१३२। जनुबुह्म आदि सब नृप उसके पुत्र हुए थे। उसके महात्या को छ नृप उनके पीछे क्या में होने वाले हुए थे।१३३।

कीत्यंते यत्र कात्स्त्यंन भूतिद्रविणतेजसः। आतिथ्यस्य तु विश्रषेः सप्तद्धाः धर्मसंश्रयात् ॥१३४ बाह्रस्पत्यं सूरिभिश्च यत्र श्रापमुपावृत्तम् ।

वर्णन किया गया है।४१।

हरवंशयशः स्पर्शः संतनोवीर्यशब्दनम् ॥१३४ भविष्यतां तया राजानुपसंहारशब्दनम् । अनागतानां संघानां प्रभूषां चोपवर्णनम् ।।१३६ भीन्यस्याते किन्युने क्षीणे संहारवर्णनम् । नैमित्तिकाः प्रा**कृतिका वर्षना**स्थतिकाः स्मृताः ॥१३७ विविधः सर्वभूतानां कीर्त्यते प्रतिसंचरः । अनादृष्टिभस्किरस्य घोरः सवर्तकानसः ॥१३८ सांख्ये सक्षणमुहिष्ट ततो बह्य विशेषतः। भुवादीनां च सोकानां सप्तानां चोपवर्णनम् ॥१३६ अपाराद्वीपरैऋं क सक्षणं परिकीर्स्यते । ब्रह्मणो योजनाम्रोत्य परिमाणविनिर्णय: ।।१४० कीरयन्ते जाज निरयहः पापानां रौरवादयः । सर्वेषां भैव सस्मानां परिजानविनिर्णयः ॥१४१ नहीं पर पूर्ण रूप से अधिक इध्य और तेज वाले विप्रवि के धर्म के

संअय से आतिष्य का की शंन किया जाता है। १३४। जहाँ पर सूरियों ने वृहस्पति के नाए को प्राप्त किया का। हर यंज के यन का स्पर्श है और राजा सन्तनु के वीर्य पराक्रम का कवन है। १३५। जाने भविष्य में होने वासे राजाओं के उपसंहार का कवन है। जो अनागत संज है और प्रमु हैं उनका उपवर्णन है। १३६। भीत्य के जन्त में कलियुन के लीज हो जाने पर संहार का वर्णन है। को भी किसी निमित्त के कारण होने वाले थे, प्राकृतिक ये और जो आध्यन्तिक कहे नये हैं। १३७। समस्त प्राणियों का अनेक प्रकार का प्रति सक्त्यरण या ससका की त्रेन किया जाता है। भगवान भास्कर का हिंद में न आने वाला परम थोर सवत्र के अनल या ११३६। संख्य में लक्षण उद्दि है इसके बाद विशेष रूप से बहु का वर्णन है। घुव आदि सात लोकों का उप वर्णन है। १३६। नपराक्षण को विशेष निणय किया गम किया जाता है। योजनाभ से बहु के परिमाण का विशेष निणय किया गम है। १४०। रीरव वादि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पार्थों के निर्णय का है। १४०। रीरव वादि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पार्थों के निर्णय का है। १४०। रीरव वादि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पार्थों के निर्णय का है। १४०। रीरव वादि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पार्थों के निर्णय का है। १४०। रीरव वादि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पार्थों के निर्णय का

बह्मणः प्रतिससर्गात्सर्वससारवर्णनभ् ।

गतिरुद्वंमधक्षोक्ता धर्माधमंसमाश्रया ॥१४२

मसस्यया च दुःसानि बह्यणश्चाप्यनित्या ।।१४३

कल्पे कल्पे च भूतानां महतामपि संक्षयम्।

दौरात्म्यं शैव भोगानां संहारस्य च कष्टता ।

दुर्लमत्वं च मोक्षस्य गैराग्याहोषदर्शनात् ॥१४४ व्यक्ताव्यक्तं परित्यज्य सत्त्वं ब्रह्माण सस्थितम् । नानात्वदशंनाच्छुद्धस्तवस्तव निवर्त्त हो ॥१४४ ततस्तापत्रवाद् भीतो रूपार्थो हि निरंजनः। मानंदं ब्रह्मणः प्राप्य न विभेति कुञ्चन ॥१४६ कीरवंटी च पुनः सर्गो बह्मणोऽन्यस्य पूर्णवत् । कीरवेरी जनतश्याच सर्गप्रसविकियाः ॥१४७ बहुत। के प्रति संसर्ग से सब संसार का वर्णन होता है। खर्म और वसर्व के समाध्यय वाली ऊर्ध्वनित और अझीगति कही गयी है।१४२। कल्प करूप में महान् भूतों का भी संजय होता है और असंबय दुः व होते हैं तथा अह्या की भी निरंतता नहीं है अवति बहा का की विनाश होता है।१४३। भोगों की बुरास्मता है अवदि भोगी का बुरा प्रभाव होता है और संहार के समय में बड़ा कह होता है। दोशों के देखने ते जो बंदाग्य उत्पन्न होता है बह बहुत कठिन है और मोश्र होनः महान वृत्तंत्र है।१४४। व्यक्त और अध्यक्त का पूर्ण सस्य ब्रह्म में संस्थित हो आता है। नाना कपता के दर्शन से वहाँ पर मुख स्तव निवृत्त हो आया करता है ।१४५। इसके अनन्तर तीनों (आधिमौतिक-आधिदैविक आध्यात्मिक) तापों से भयभीश होता हुआ रूपार्व निरम्जन प्रह्म के आनम्ब को प्राप्त करके फिर कही से भी नहीं हरता है। १४६। फिर पूर्व की ही माँति बन्य बहुत के सर्ग का की सीन किया जाता है। इसमें जगत की सृष्टि-प्रभव और विक्रिया का की लौन किया जाता

प्रवृत्तयश्च भूताना प्रसूतानां फलानि व । कीरयंरो ऋषिवगंस्य सर्गः पापप्रणाशनः ॥१४८

है। १४७।

२७ ) [ आह्याण्ड पुराण प्रादुर्भावो वसिष्ठस्य शक्तोजंन्य तथेव च ।

सौदासास्थिग्रहस्थास्य विस्वामित्रकृरोन तु ॥१४६ पराशरस्य कोत्पत्तिरदृश्यत्याः तया विभोः। संज्ञे पितृकन्यायो व्यासञ्चापि महामुनिः ।।१५० शुकस्य च तथा जन्म सह पुत्रस्य धीमतः । पराशरस्य प्रद्वेषो विश्वामित्रऋषि प्रति ॥१५१ वसिष्ठसंभृतिश्चीग्नेनिश्वामित्रशिषांसया । देशेन विधिना विप्र विस्वामित्रहितंषिणा ॥१५२ संतानहेतोविभुना गीर्णस्कंधेन धीमता। एकं नेदं चतुन्यादं चतुर्द्धा पुनरीश्वरः ।।१४३ तथा विभेद भगवान् व्यासः शार्वार्नुप्रहात् । तस्य शिष्यप्रशिष्यैश्च साचा वेदायुताः कृताः ॥१५४ भूतगणों की प्रवृत्तियां और प्रमुत भूतों के फल कहे जाते हैं। महिषयों के समुदाय के पापों का नात कर देने वाला सर्व कहा जाता है। ।१४८। वसिष्ठ मुनिका प्रादुर्भीय और क्रक्तिका अन्य उसी प्रकार से बत-माया गया है। विक्वामित्र के द्वारा किया हुवा इस सौदान की अस्थियों का प्रहण कहा गया है ।१४६। जहस्थन्ती में विमु पराशर की उत्पक्ति कहो गयी है। अपने पिता की कन्या के उदर से महामुनि क्यासदेव ने जन्म प्रहण किया था । १५०। भीमान् सह पुत्र शुक्देव मुनि का अन्य कहा गया है। परासर ऋषि का विश्वाभित्र मुनि को अति प्रकृष्ट विद्वेष होता है।१५१। विश्वाभित्र भूनि की हिंसा की इंग्छा से बन्ति की वसिष्ठ संभृति का कथन है। विप्न विश्वामित्र के हित की इच्छा वाने देव विद्यार्श ने ऐसा किया या ।१४२। विभू बुद्धिमान् गीर्ण स्कश्य ने सन्तान के हेतु से एक वेद के चार पाद किये ये और फिर ईश्वर ने चार प्रकार से किया था।१५३। मगवार् शिव के अनुबह से भगवान् व्यासदेव ने उसी मौति भेद किया था। उस वेद के शिष्यों और प्रविष्टों ने नेद की अधुत साखायें की की ।१५४। प्रयोगे प्रह्वला नैथं यथा दृष्टः स्वयंभुवा । पृष्टवन्तो विशिष्टास्ते मुनयो धर्मकोक्षिणः ॥१५५५

देशं पुण्यमधीष्यतो विश्वना वृद्धितेषिणा ।
सुनाम दिव्यरूपान सप्तानं भूभशंसनम् ॥११६
आनौपम्यमिदं चक्कः वर्त्तमानमतंदिताः ।
पृष्ठतो यात नियतास्ततः भ्राप्त्यच पादितम् ॥११७ • मण्डतस्तस्य चक्कस्य यत्र नेमिविशीर्यते ।

गच्छतस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिविशीर्यते । पुण्यः स देगो मंतव्यः प्रत्युवाच तदा प्रभु ।।१५८ उक्ता चैवम्धीन्सर्वनिदृश्यस्यमुवागमत् । गंगा गर्भ यवाहारा नैमिजेयास्तर्भव च ॥१५६ इंगिरे चैव सत्रेथ मुनयो निमिणे तथा ॥१६० मृते गरद्वति तथा तस्य कोल्वापन कृतम् । ऋषयो नैमिषेयाश्च दयया परया युताः ॥१६१ प्रयोग में प्रह्वला नहीं है जैसा कि स्वयम्भू ने वेखा है। धर्म की भाकांका रखने वाले उन विकिष्ट मुनियाँ ने पूछा का ११५५। जो कि पुत्रय बेग की इच्छा रखने वाले के और विमु उनके हित की इच्छा रखने वाले मैं। सुनाम-विभ्यक्य और जामा ते युक्त-ताल अञ्चाँ वाला और सुम की वताने काला वा ।१५६। वह उपमा से रहित वर्तमान वक वा। पीछे से असम्बद्ध होकर नियस के नमन करें फिर वाटित को बात हो जायेंने ।१५७। गमन करते हुए उस चक्र की अहाँ पर ही नेकि विक्रीण हो। जाती है--क्स समय में प्रमु ने यही चलर दिया कर कि उसी देश को पुष्पमत मननग माहिए। ११७० इस रीति से छम सब ऋषिकों से कहकर वे अहम्य हो गये वे ⊳गक्ता के गर्म में वे नीमिवेय सर्वों का जाहार करने वासे रहे वे ।१५६।'

सनम में त्रमु ने मही चलर दिया कर कि उसी देश को पुन्यसत सनना वाहिए। ११% इस रीति से इस सब ऋषियों से कहकर वे अहम्य हो गये वे । याजा के गर्म में वे नीयवेय सर्वों का जाहार करने जासे रहे के ।१५६१ अस समय में नीमक में भुनियों ने सब के द्वारा उपाधना की वी ।१६०१ भरदान के समाप्त हो जाने पर उसका उत्पादन किया था। वे नीमवेय ऋषि-गरा परमाधिक बना से ममन्विता थे ।१६१। नि:सीमां गामिमां इत्या कृष्णं राजानमाहरत्। प्रीति चैय कृताविष्य राजान विधियत्तदा ।।१६२ अत सर्गगतः करूरः स्वर्भानुरसुरो हरन्। द्वेत राजनि राजानु सद्रते मुनयस्ततः ।।१६३

फुत्थ समुद्द्रम ] 35 गंधर्वरक्षितं हष्ट्वा कलापग्रामकेतनम् । सन्तियातः पुनस्तस्य तथा यज्ञे महिषिभिः ॥१६४ हष्ट्वा हिरण्ययं सर्वे विवादस्तस्य तैरभूत्। तदा वै नैमिलेयाना सने द्वायमवापिके १११६५ तथा विवदमानैश्च यदुः संस्थापितस्य तैः । जनियत्ना त्वरण्यं वै यतुपुत्रमथापुतम् ।।१६६ समापयित्वा सरसत्रं वायु ते पयु पासतः। इति कृत्यसमुद्देणः पुराणांगोपवणितः ॥१६७ अनेनानुकमेणैय पुराणं संप्रकाशते। सुखमर्थः सदासेन महामप्युपलक्ष्यते ॥१६८ इस मृश्वि को सीम। से रहित करके उन्होंने राजी कृष्य का आहरण किया था। उस समय में उन्होंने विधि के साथ शीति को प्रथमित किया था भौर सनका भगी-भाति बातिबर भी किया वा ।१६२। बन्दर से कूर और सब जगह जाने बाजे स्वर्थानु असुर ने हरण किया था। राजा के सीहा जाने पर मुनि राजा के ही पोछे महित हो नये वे ११६४। कमाप प्राप्त केतन को गम्बर्गों के द्वारा सुरिवत देवकर फिर उसका सन्तिपात हुआ था। उसी प्रकार से शह में महर्षियों ने वेका वा ।१६४। वहाँ पर सभी कुछ सुवर्षभय उन्होंने देखा था और उनका क्सके साथ विवाद हुआ का । उस अवसर पर मैभिवेमों का वह सभ (सक) बारह वर्ष का जा उस यक्त में ।१६४। उस भौति परस्पर में विवाह करने वाले उन्होंने यह को सस्वापित किया याता. इसके अनतर अमृत यदु के पुत्रों काने उस अरम्ब को बचा दिया था ।१६६। उस यज्ञ की परितमासि करके उन्होंने वासुदेक की उपासना की थी। यह कृत्यों का समृद्देश है जो पुराण के इस ज ज में उपवर्शित किया। गया है। ।१६७। इसी अनुक्रम से यह पुराण संप्रकाबित होता है समास से सुन्ध अर्थ होता है और इससे महान् भी उपनक्षित होता है।१६८। तस्मात्समासमुद्दिश्य वक्ष्यामि तव विस्तरम् । पादमाश्चमित्रं सम्यम् योऽधीते विजितेद्रियः ॥१६६ तेनाधीतं पुराणं स्यात्सवं नास्त्यत्र सञ्जय । यो विद्याच्चतुरो बेदार्च सांगोपनिषदाच् द्विजाः ॥१७०

[ इस्राण्ड पुराण

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपतृंहयेत् ।
विभेत्यलपश्रुताहः दो माययं प्रहरिष्यति ।।१७१
अभ्यसम्निममध्यायं साक्षात्त्रोक्तं स्वयंभुवा ।
नापदं प्राप्य मुस्येत यथेष्टां प्राप्नुयाद्यतिम् ।।१७२
यस्मात्पुरा हाभूक्षीतत्पुराणं तेन तत्समृतम् ।
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुख्यते ।।१७३
अतृश्य संश्रेपिममं श्रुणुष्यं नारायणः सर्वमिदं पुराणम् ।
संसर्गकालेऽपि करोति सर्गं संहारकाले च न
मास्ति मूयः ।।१७४
इस कारव ने समास का उद्देश्य करके बादको विस्तार से कहुँगा
। अपनी इस्तियों पर विश्वय प्राप्त कर सेने बाद्या प्रवृद्ध इस आद्य पाद क

इस कारन ने समास का उद्देश्य करके बापको विस्तार से कहुँगा। जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर सेने वाला पुरुष इस आद्य पाद का भमी-भाति से अध्ययम किया करता है ।१६६। उसने इस सम्पूर्ण पुराण का ही मानों अस्ययन कर किया है-इसमें केनमात्र भी संगय नहीं है। द्विज-गणों । अक्तों और उपनिषदों के तहित जिसने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।१७०। इतिहास पुराजों से वेथ को समुपन्न हित करना चाहिए। भी बहुत ही कम पढ़ा लिखा पुरुष है उससे वेद भी भय खाता है कि यह मेरे कपर प्रहार करेगा । १७११ साक्षात् स्वयन्भू ने स्वयं कहा है कि इस अध्याय के अभ्यास करने वाका पुरुष कापदा को प्राप्त करके भी कभी सोह को प्राप्त नहीं हुआ। करता है और अपनी अमीड गति को प्राप्त कर लिया करता है। १७२। कारण यह है कि यह पुरान प्राचीन कास में हुआ था और उनने यह कहा था कि जो इसके निरुक्त जानता है वह सब प्रकार के पार्थों से प्रमुक्त हो जाया करता है। १७३। इसलिए इसके संक्षेप का अवण करो । यह सम्पूर्ण पुरान सालात् भगकान् नारायम का ही स्वकप है। संसर्ग काल में भी सर्ग करता है और संहार के काल में फिर नहीं होता है ।१७४।

## र्गमिकाक्यांश क्ष्मंतस्

प्रत्यवोचन्युनः सूतमृष्यस्ते तपोधनाः । कुत्र सत्रं समभवत्तेषामद्गुतकर्मणाम् ॥१ कियन्तं चैय तत्कालं क्यं च समयत्तंत ।

आवचको पुराणं च कयं तत्सप्रमंजनः ॥२

आवच्यौ विस्तरेणैय परं कौतूहलं हि म ।

इति सचोदितः सूतः प्रत्युवाच मुभं बचः ॥३

शृणुक्ष्यं यत्र ते धोरा मेनिरे सञ्त्रमुत्तमम् ।

यायन्तं चाधवत्कालं यथा च समयतंत ॥४

सिसुक्षमाणो विश्वं हि यजते विसुजत्पुरा ।

सत्रं हि तेऽतिपुण्यं च सहस्रपरिवत्सरान् ॥५

तपोशृहपतेयैत्र बह्या चैवाभवत्स्ययम् ।

इहाया यत्र परनीरवं सामित्रं यत्र बुद्धिमान् ॥६

मृत्युव्यके महातेआस्तस्यम्यत्रे महास्मनाम् ।

विश्वधाव्योपिरे तत्र सहस्रपरिवत्सरान् ॥७

तपश्चमाँ के धन वासे उन व्यक्तियों ने भी सूत्रजी से फिर कहा या कि जन अद्भुत कर्नों के करने वालों का वह यज कहाँ पर हुआ था। ११ वह समय जिसमें यज्ञ का यजन हुआ वा कितना या और वह किस प्रकार से सम्पन्त हुआ था?। बायुरेव ने पुराण की किस रीति से कहा था?।२। जन्होंने बहुत बिस्तार के साथ इस पुराण का कथन किया भा-- इसमें हम सबके हृदय में बढ़ा भारी की तूहन हो रहा है। इस प्रकार से जब प्रेरित किया गया वा तो श्री सूतजी ने परश जुन बवन से उत्तर दिया वा ।३। है मुनियो । अाप भोग अवण कीजिए। जहाँ पर उन घीरों ने उस उसम सब को किया था। और जितने समय पर्यन्त वह वहाँ पर हुआ था और जिस रीति से हुआ था।४। इस विभाग विश्व का सूजन करने की इच्छा बाला यजन करता है तब पहिले निसुजन करता है। यह सत्र बस्यधिक पृथ्य भय है जो कि एक सहस्र परिवरसरों तक हुआ। आ। 12। जहाँ पर गृहपेति का मह्मातप स्वयं ही हुआ था और जिसमें पत्नीत्व इटा का था और जहाँ बुद्धिभाग् शामित्र या ।६। उन महात् आत्माओं वालों के यज्ञ में महातेज वाले मृत्यु ने सन किया का। सहस्र परिवरसरों तक वहाँ पर देवनणी ने निवास किया था १५६

भ्रमतो धर्मचकस्य यत्र नेमिरशीयंत ।

कर्मणा तेन विषयात नैमियं मुनिप्जितम् ॥ द यत्र सा गोमती पुण्या सिद्धवारणसेवितर। रोहिणी समुता तत्र गोमती साभवत् सणान् ।) ६ शक्तिज्येष्टा सम्भवद्वसिष्ठस्य महात्मनः। अरुन्धत्याः सुतायात्रादानमुत्तमतेषसः ॥१० करमावपादो भूपतियँच अक्रम्च शक्तिना । यत्र वेरं समभवद्विश्वामिषवसिष्ठयोः ॥११ **अर्**श्यंत्यां समभवन्युनिवंश परायरः । पराभवो वसिष्ठस्य यस्य ज्ञाने हावर्त्तयत् ॥१२ तत्र ते मेनिरे जैलं नैमिशे बहावादिनः। मैमिषं जित्रदे यस्मारनीमिषीयास्ततः स्मृताः ॥१३ तस्त्रजनभवत्यां समा द्वादश क्षीमताय् । पुरूरवसि विकासे प्रणासति वसुन्धराम् ॥१४

भ्रमण करते हुए धर्म चढ़ की नेथि जहां पर शीन ही गयी थी। उस कर्म से मुनियों के द्वारा समस्तित नैमिष विख्यात हुना था।=। जहाँ परम पुण्यमयी गांभवी नवी है जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सदा सेवित रहा करती है। बढ़ा पर ससुता रोहिजी एक ही क्षणमात्र में वह गोमती हो गयी थी । १। महातमा बसिष्ठ की बक्ति ज्येष्ठा हुई थी जो उत्तम तेज बाली अवस्थती की सुता का यात्रा बान वा ११०। कल्मावपाव नृह और मक्ति के सहित इन्द्रदेव ने जहां पर विश्वामित और वसिष्ठ मुनि का पैर हुआ था ।११। जिस स्थल पर अटश्यन्ती में पराश्वर मुनि ने जन्म प्रहण किया था। जिसके ज्ञान में विसिष्ठ मुनि का पराभव हुआ था।११। वहां पर उन श्रह्म कादियों ने उस भैन को नैमिष माना या। क्योंकि वहां पर नैमिष मजन किया था अतएव तभी से वे सब नैमिष कहे गये थे।१३। वह सब उन् बुद्धिमानों का द्वादश वर्षों तक हुवा या जर्नाक विक्रमी पुरूरवा नृप इस वसुन्धरा पर सासन कर रहा था।१४। अष्टावश सयुद्रस्य द्वीपानस्नव् पुरूरवाः ।

सुतोष नैव रत्नामां सोभादिति हि नः श्रुतम् ॥१५,

उर्वेशी चकमे तं च देवदूतप्रचरेदिता ।

भाजहार च तत्स्वमुर्वस्या सह संगतः ।। १६ तस्मिन्नरपती सन्ने नीमियीयाः प्रचिक्तरे । यं गर्भ सुषुवे गङ्गा पावकादीय्ततेत्रसम् ।।१७ तत्तुत्यं पर्वते न्यस्तं हिरण्यं समपदातः ।

हिरण्यमं तत्रश्चको यज्ञवाटं महात्मनाम् ॥ १८ विश्वकर्मा स्वयं देवो भावनो लोकभावनः।

स प्रविश्य ततः सत्रे रोषाममितरोजसाम् ॥१६ ऐड: पुरूरवा भेजे तं देश मृगयां चरन् । ते हरू वा महवाश्यमें यज्ञवातं हिरण्यमम् ॥२० लोभेन हतनिज्ञानस्तदादातुमुपाकमन् ।

नैमिषोयास्ततस्तस्य चुक्षुतृपनि भृगम् । १२१ बद्ठारह तमुद्र के द्वीपों का अभन करने हुए भी पुरूरवा लोभ से रत्नों से सन्तुष्ट न हुआ या-ऐना इसने सुना है।१५। देवदूनों के द्वारा प्रेरित हुई उर्वशी से उसकी अपना पति बनाने की कामना की यो । उर्वशी के साथ संगत होकर उसने उस सत्र का आहरक किया या ।१६। उस नर पति के

होने पर नैकियोर्थों ने सत्र किया था। बंगा ने पायक से बीप्त तेज कार्ते जिस गर्भ का प्रसद किया वा ।१७। उसके तुल्य पर्वत में व्यस्त कियां हुआ हिरण्य (सुवर्ण) हो गया था। इसके अनन्तर उन महास्पाओं को हिरण्यय कर दिया था। १ ज सोकों को प्रसन्त करने वाने परम मानुक विश्वकर्मी स्थमं देश था। अन अपरिधित तेज वाजों के सत्र में फिर उसे विश्वकर्मी ने प्रवेश किया था। ऐड पुरूपवा ने विकार करते हुए उस देश का सेवन किया

था। उसने अब देखा बाकि वह बज का स्थल एकदम सुवर्णमय है ती उसको महान् आरचर्य हुआ या ।१६-२०३ लोग के कारण उस राजा का संब शान नष्ट हो गया था और उसने उसको न्दर्य ग्रहण करने का उपक्रम किया था। तम क्षेत्र भी नैमिथीय भुनिगण वहाँ पर वे वे उस राजा पर बहुत क्रुट्स हुए थे ।२१।

निजध्नुश्चापि सं क्रुद्धाः कुश्रवज्ञ मॅनीपिणः । **सपोनिष्ठास्य राजानं मुनयो देवचोदिताः ॥२**२ कुशबर्क्यं विनिष्पिष्टः स राज्यः व्यवहात्तनुम् ।

और्वशेयैस्ततस्तस्य युद्धं चक्रे नुपो भूवि ॥२३

नहुषस्य महारमानं पित्रदं यं प्रचक्षते ।

स तेष्ववभूषेष्वेव धम्मंशीलो महीपतिः ॥२४ बायुरायभवायाग यमस्मिन् सत्रे नरोत्तमः। मान्तियरवा तु राजानं तदा ब्रह्मविदस्तथा ।।२५ सत्रमारेभिरे कर्त्तुं पृथ्वीवत्सात्ममूर्तयः। बभूव सबे रोषां तु बहाचर्यं महारमनाय् ॥२६ विश्वं सिसुक्षमाणानां पुरा विश्वसुआमिव । वैज्ञानसैः प्रियसधैर्वालखिल्यैमैरीचिभिः ॥२७ भजैश्य युनिधिजारां सूर्यवेश्वानरप्रभः । पितृदेवाप्स**रः सिर्द्वेगैधवॉरगवारणैः** ॥२= बन मनीषियों ने बहुत हो जित होते हुए कुल के बफारें से बसका हनन किया या क्यों कि के भूतिगण तपक्षवा में निष्ठा रखने वाले और देव के हारा प्रेरित ने 1931 कुलाओं के क्कों से पिसकर उस राजा ने अपना शरीय त्याग विया वा । उसके अगरतर भूमि में बसके उवंशी के पुत्रों के साथ मुप ने युद्ध किया था ।२३। नहुव के जिसको महात्मा पिता कहते हैं । उन अव-भृथों में ही बह महीपति बहुत ही बर्गेशील वा ।२४। इस सब में वह नर-श्रेष्ठ मायुराय और जन्म से बहुत श्रेष्ठ या । उस समय में ब्रह्म वैताओं ने राजा को करन्त किया था ।२५। बास्य मूर्ति थाने उन्होंने पृथ्वी के समान सन करने का आरम्ब कर दिया या उनके सन में उन महात्माओं का क्रह्य-भर्ये हुआ या ।२६। विश्व के सुजन करने की ६००। वाले का प्राचीनकाल में विश्व के सच्टाओं की भारति वैद्यानस-प्रियसचा-वालविल्य-मरीचियों-अज और मुनिगण-पितृगण-देश-अप्तरा-सिक्ध-मध्यर्व-उरव और चारण के साथ

वह सूर्ये तथा भैश्वानर के समान प्रभा काला हुआ था।२७-२८।

स्तोत्रशस्त्रंगृहैर्देवान्यितृ न्यिश्यघ कर्मेभि: ॥२६

भानर्षुःस्म यथाजाति गंधवदिन् यथाविधि ।

भारते मुशुभे राजा देवैरिन्द्रसमी यथा।

समाप्तयज्ञो यज्ञास्ते वासुदेवं महाधिपम् ॥३७ पत्रच्छुरमितारमानं भवद्भियंदहं द्विजः । प्रभोदितः स्ववंशायं स च नानववीस्प्रमूः ॥३८

शिष्यः स्वयंभुवो देवः सर्वं प्रत्यक्षद्भवशी । अणिमादिभिरष्टाभिः सक्मैरंगैः समन्वितः ॥३६

अणिमादिभिरष्टाभिः सूक्ष्मैरंगैः समन्त्रितः ॥३६ सिर्येग्वातादिभिर्दर्जेः समहित्रोकान्त्रिमति यः ।

सप्तस्कन्धा भूताः शाखाः सर्वेतोयाजराजरात् ॥४० विषयेर्गेरुतो यस्य संस्थिताः सप्तसप्तकाः । व्यूहत्रयाणां सूतानां कुर्वेत् सत्रं महामलः ॥४१

तेजसम्बद्धायामां दक्षातीह शरीरिणः । प्राणाचा वृक्तयः पञ्च द्वारणानां स्वदृक्तिभिः ॥४२

श्वाची का जो कि नैमियीय वे नह सब इन्ह के समान हुना था।

हुताच-क्रियों का जो कि नैमियीय वे नह सब इन्ह के समान हुना था।

हुताच-क्रियज और नीर पीछे की ओर नमन करने वाले होते हुए ज्योति
होमों को पृथक् २ सनको अयुत बक्षिणा नाने कर रहे थे। जहाँ पर यश समाप्त हुना या नहीं पर महान् नाधिप भनवान् वासुदेन से जो कि समित भारमा काले ये पूछा वा कि आपने मूस बाह्मण को प्रेरित किया था कि अपने बंग के लिए यह करो। और उन अस ने उनसे कना था। १९६-३॥

समाप्त हुआ या वहाँ पर महान् वाधिप पनवान् वासुदेव से जो कि शमित सारमा वाले ये पूछा वा कि आपने जूस वाह्यन को निरित किया या कि अपने वंज के लिए यह करो । और उन अमु ने उनसे अना था ।३६-३॥। किया वणी देव स्थयंस्त्रुव है जो प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला है और अणिमा आदि आठों सूक्ष्म बक्कों से समन्वित रहते हैं ।३१। जोकि तिर्यंग्वात आदि वणों से समस्त लोकों का भरन किया करते हैं । सात स्कल्क्षणात्याओं से मृत वे और विषयों से सर्व तो या जराजर युक्त वे जिसके बदत् सप्त सप्तक संस्थित महावल सूत तीनों ज्यूहों का सन्त कर रहा था ।४०-४१। उपायों के गरीर आरी तेज का महा पर धारण करता है । घारणाओं की प्राणाद्य पांच वृत्तियों जपनी वृक्तियों से युक्त वी ।४२। पूर्णमाण: श्रारीराणां धारणं यस्य कुवंते ।

आकाशयोनिद्विगुषः सन्दरमक्षंसमन्त्रितः ॥४३ वाचोरणिः समाख्याता जन्दशास्त्रविचक्षणैः । भारत्याः शलक्ष्णया सर्वन्भुनीन्ध्रह्लादयन्त्रिय ॥४४

पुराणज्ञाः सुमनसः पुराणाश्रययुक्तया । पुराणनियता विज्ञाः कवामकथद्विभुः ॥४५ एतत्सर्वे यश्रावृत्तमाख्यानं द्विजसत्तमाः । ऋषीणां च परं जैतल्लोकतत्त्वमनुत्तमम् ॥४६ ँबह्मणा यत्पुरा प्रोक्तः पुराणं ज्ञानभुत्तमध् । देवतानामृषीणाः च सर्वपापप्रमोचनम् ॥४७

विस्तरेणानुपूर्व्या च तस्य वक्यरम्यनुक्रमम् ॥४८

जिसका गरीरों का धारण को पूर्यमाण होता हुआ करता है। आकाश जिसकी योनि है वह द्विगुण है और जन्द तथा स्पर्श समन्वितः।४३। जन्द अमेरि व्याकरण के विक्षाओं के हारा क्योरिय कही गयी है। परमानक और नशुर बाजी से सभी मुनियणों को आनस्तित करते हुए ही ऐसा किया वा । इस सुन्दर मन बाने को पुरानों के जाता ने उन्होंने पुराणों के समाध्यय के युक्त होकर जो पुराणों के प्रवचन करने में नियत वे जनसे विभु ने कहा कही थी। ४५१ हे दिजशेष्ठी । यह सब बाबवान जैसा की हुआ या । ऋषियों का यह परच श्रयोक्तय तोक तत्व है ।४६। प्राचीन काश्र में बहु। की के उत्तम ज्ञान पुरान कहा वा वह वेवताओं से और ऋषियों के सभी अकार के पापी का मोचन करने बासा है अब पूर्व विस्तार से और भानुपूर्वी अर्थाद्ःशास्म्य से बन्त वक कम ते मैं अनुक्रम-से बतलाक्रजा BROKKE!

### सर्ग-अर्थनम्

मृणु नेवां कथां दिव्यां सर्वेपापप्रमोचिनीम् । कश्यमानां मया चियां बह्वयां ख्रुतिसंगताम् ॥१ य इमां घारवेन्नित्यं मृजुवाद्वाप्यभीकणशः। स्ववंशं धारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥२ विश्वतारा वाञ्च-पञ्चायवावृत्तं वयास्रुतम् । कोर्त्यमान निधोक्षार्यं पूर्वेषां कीलिवर्द्धं नम् ॥३

३८ j [ बह्मण्ड पुराण धर्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं जन्मभेव च ।

भीत ने स्थिरकीर्तीनां सर्वेषां पुष्यकर्मणाम् ।।४

यस्मात्कल्पायते कल्पः समग्रं ज्ञुचये ज्ञुचिः ।

सस्मै हिरण्यमभीय पुरुषायेश्वराय च ।।५

अजाय प्रथमायेव वरिष्ठाय प्रजासृत्रे ।

भहाणे लोकतन्त्राय नयस्कृत्य स्वयंभुवे ।।६

महदायं विशेषांतं सर्वेरूत्यं सलक्षणम् ।

पञ्चप्रमाणं वट्भांतः पुरुषाधिष्ठितं च यत् ।।७

श्री सूतजो ने कहा—समस्त पापों का प्रभोचन कर देने वाली उनकी

परम विश्व कथा का आप जब श्रवण कीजिए जो कि मेरे धारा कही जा रही

है। यह कथा बहुत ही विचित्र है और श्रुति के संमत है। इसका प्रयुर् भर्व की है ।१। जो पुरुष इस कथा को नित्य श्रारण किया करता है और

बारस्थार वसका श्रवण किया करता है वह अपने वश को बारण करके अन्त

मैं स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है।। जिस प्रकार से हुआ है और

वैसा सुना गया है जो यह पंच विषय तारा है। जान प्राप्त करने के लिए

मीरित्त किया हुआ यह पूर्व में होने शामों की कीर्ति का बढाने बाला है।।।

वार भा कु । का पुरुष इस कथा का नित्य प्रारंग किया करता हु आर वारम्थार इसका अवल किया करता है वह अपने वंग को घारण करके अस मैं स्वर्गलों में प्रतिष्ठित हुआ करता है। जात प्राप्त करने के लिए जैसा सुना गया है जो यह पंच विक्य तारा है। जात प्राप्त करने के लिए मैंसित किया हुआ यह पूर्व में होने शासों की की लि का बढ़ाने बाला है। 3। यह परम घन्यपंग देने वाला — मानु के बढ़ाने बाला—स्वर्गलों के प्राप्त कराने वाला और बनुओं का नामक है। स्विर की ति से युक्त-पुष्य कर्मों वाले सबका की लंग करना इन उपयुंक्त सभी के देने बाला होता है। ४। जिसके करन भी करने का रूप धारण किया करना है और सम्पूर्ण शृचि के लिए भी शृचि है उन पुरुषों के स्वामी हिरच्याओं के लिए जो अजनमा है—सबसे प्रथम है—सबमें परमश्रेष्ठ है और प्रजाओं का मुखन करने वाले हैं जन लोह तन्त्र स्वयम्भू बह्याओं के लिए नमस्कार है । ३-६। जो महत् का आदि में होने बाला है, जो निशेष के अन्त वाला है जो बेरूप्य से मुक्त है—जो लक्षण वाला है—जो पांच प्रणामों वाला है—जो बट् आन्त है और पुरुषाधिष्ठित है। ७।

आसंयमारत्रवस्यामि गृतसर्गमनुत्तमम् । अव्यक्तः कारणं यक्तन्तित्वं सदसदारमकम् ॥ = प्रधान प्रकृति चैव यमाहुस्कत्त्विषककाः । सर्वे वर्णन ] [ ३६

गन्धरूपरसैर्हीनं शब्दस्पशैविवजितम् ॥१

अमधोनिम्महामूतं परंबहा सनातनम् । विग्रहं सर्वेभूतानामव्यक्तमभवत्किल ॥१० अनार्श्वतमजं सुक्ष्मं त्रिगुणं प्रभवीष्ययम् । असौप्रतिकमञ्चे ब्रह्म यत्सदसत्परम् ॥११ तस्यात्मना सर्वेमियं व्याप्तमासीत्तमोमयम् । गुणसाम्ये तदा तस्मिन्नविभातं तमोमयम् ।।१२ सर्गकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्य नै । गुणभावादभासमाने महातत्वं वसुव ह ।। १३ सूक्म संतुमहानक्रे अव्यक्तीम समावृत्तः। सस्वोद्रेको महानद्रे सरवमात्रप्रकालकः ॥१४ इस परमोक्तम भूतों के सर्गकों को संयम से आरम्भ करने में बतला-क्षीमा । जो अस्थलः कारण है बहु जिल्ब है और असकी स्वरूप सत् एवं जगर् देलीं ही प्रकार का है। दा तत्वों का विकास करने वाले विवासक लोग उस म्यन्यक को प्रधान तथा प्रकृति कहा करते हैं जो कि गम्ब-स्पर्श सौर रस से रहिल है तथा भवद से भी विवर्णित हैं। हा सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति स्थान, महाभून सनातन परवहा तथा समस्त भूनों का विवह निविचत रूप से अव्यक्त हो गया वा ११०। जादि कीर जन्त ते रहित जजन्मा, सूक्ष्म रूप बाला सत्य-रज और नम-इन तीन मुनों से युक्त अर्जात् त्रिगुणात्मक, सबका प्रभाव भी यह है जो जसाम्प्रतिक, न बानने के योग्य, तत् बीर जसत् स्वरूप वाला, पर बढ़ा है। जो सभी भूतों का नियह है वही अव्यक्त हो गया है। ।११। चसी की आरमा से यह सम्पूर्ण विक्य क्याप्त है तम से परिपूर्ण है । उस समय में उस गुणों (नीसों नुणों) के साध्य होने पर यह तमोमय विमात नहीं होता है। ११। चर्च मुजन का समय होता है उस करल में क्षेत्र के आता। कें द्वारा अधिष्ठित प्रसान के गुर्जों के भव से भासनात होने पर यह पहा-तस्य होगया या ।१३। आमे वह सूक्ष रूप वाला महान् अध्यक्त से समावृत था। सत्य गुण की अधिकता से युक्त महान् केवल सत्य का ही प्रकाश करने भागा का ।१४।

सत्वान्महान्स विज्ञेय एकस्तत्कारण स्मृतः।

(लगमात्रं समुत्पन्तं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं महत् ॥१५ संकल्पोऽष्ठयवसायश्च तस्य वृक्तिद्वयं स्मृतम् । महासृष्टि च कुरुते वीतमानः सिमृक्षया ॥१६ धर्मादीनि च भूतानि लोवतत्वार्यहेतवः । मनो महात्मनि बह्य दुवु दिख्यातिरीश्वरात् ॥१७

प्रज्ञासधिष्य सर्वस्यं संख्यायतनरश्मिमः।

मनुते सर्वभूताना तस्माच्चेष्टफलो विभुः ॥१८

भोक्ता त्राता विशक्तारमा वर्तनं मन उच्यते ।

तरवानां संग्रहे यस्मान्महांश्च परिमाणतः ॥१६

शेषेभ्यो गुणतत्वेष्यो महानिव तनु स्मृतः ।
विभक्तिमानं यनुते विभागं मन्यतेऽपि वा ।।२०
पुत्रवो भोगसंबंधात्तेन बासौ संति-स्मृतः ।
शृह्रव्यातृ हणस्वाच्य भावानामिकलाश्रयात् ।।२१
सन से वह महान् एक जानने के बोग्य है। और एक ही कारण कहा
'गया है केन्द्र से अधि किन्न भहत् केवल विद्वा ही समुत्यभ हुआ था ।१५। समनी छै भकार की वृत्ति बनायी नयी है --एक तो सकून्य और दूसरी मृति वश्यवमाय है। सुनन बनायी नयी है --एक तो सकून्य और दूसरी मृति वश्यवमाय है। सुनन करने की इच्छा से बीतमान यह इस महती मृति वश्यवमाय है। सुनन करने की इच्छा से बीतमान यह इस महती मृति कारमा में मन हो बह्य है और इन्वर से इसकी पुत्र बि यह क्याति है। महान् कारमा में मन हो बह्य है और इन्वर से इसकी पुत्र बि यह क्याति है। सहान् कारमा में मन हो बह्य है और इन्वर से इसकी पुत्र बिम् कानता है। इस कारब से विमु चेच्छा के बाजा होता है ।१६॥ भोनमा (भोमने बाला) परित्राण करने वाला-विभवत आत्मा वाला बरतने वाला जो है वही मन कहा जाता है। जिसमें तत्नों के संग्रह में है और परिणाम से महान् है। १६॥

शेष जो गुणों के तत्व हैं चनके महान की ही भौति तनु कहा गया है।

विमक्ति स युक्त को मन्ता है अथवां विभाग को मानशा है।२०। यह पुरुष उसके द्वारा अर्थात् भरीर के द्वारा भोगों का सम्बन्ध होने से सत् में कहा गया है। मृहत् होने से और वृहिमस्य होने से और भावों का पूर्ण आश्रय

होने से पदा होता है। २३।

सर्गवर्णत ] यस्माद्भृहयत भावान् ब्रह्मा तेन निरुच्यते । बाप्रयति यस्माच्य सर्वात् देहाननुप्रहैः ॥२२ बुड्यते पुरुषस्चात्र सर्वाच् मानान्पृयक् पृथक् । तस्मिस्तुं कार्यंकरणं ससिद्धं ब्रह्मणः पुरा ॥२३ प्राकृतं देवि वर्तमा क्षेत्रओ ब्रह्मसमित**ः**। स भै शरीरी प्रथमः पुरा पुरुष उच्यते ॥२४ आदिकती स भूतामा बहायि समवत्तिनाम् ॥२५ हिरण्यगर्भः सोऽण्डेऽस्मिन्प्रादुर्म् तश्चतुर्मु बः । सर्गे च प्रतिसर्गे च क्षेत्रको बहु समितः ॥२६ करणैः सह पृष्छते प्रत्याहारैस्त्यजंति 🔏 । भजते च पुनर्देहास्ते समाहारसधिषु ॥२७ हिरण्मयस्तु यो मेरुस्तस्योद्धतुं मंहारमनः । गर्तोदकं सबुदास्तु हरेयुरुवापि पञ्चताः ॥२= जिससे भागों का बृहण करना है उसी से बह्या-इस नाम से कहा जाया करता है। और जिस कारण से समस्त देवों को अनुप्रहों के हारा आपूरित करता है। २२। यहाँ पर पुरुष सब आवों को पृथक् पृथक् जानता है। उसमें तो पहले बढ़ा का कार्व और करण से सिद्ध हुआ है। ए३। ई देनि। मुझको शकृत संसक्षकर बतलावा करो । जो केन्न है वह बहा से समित हैं। वह सरीर धारी निश्चयं ही पहिने पुरुष कहा जाया करता है।२४। बहुता के आगे समवती भूतों का वह आदि कत्ती है।२५। वह हिरम्यगर्मे इस अण्ड में चार मुर्खो नामा प्रादुर्भूत हुवा चा। सबे बीर प्रतिसर्ग में केशक ब्रह्म संभित है। २६। करणों के साथ पूछते हैं और प्रत्याहारों से त्याग करते भीर ने पुनः समाहार सन्धियों में देहीं का सेवन करते हैं।२७। हिरण्या जो मेद निर्दे है उस महान आत्मा वाले के वर्तीदक का उद्घार करने के लिये संबुद पञ्जना का भी हरण करते हैं।२वा यस्मिन्संड इमे लोकाः सप्त वै संप्रतिष्ठिताः । पृथियी सप्तभिद्वीपैः समुद्रैः सह सप्तभिः ॥२६

पर्वतैः सुमहद्गिक्यं नदीभिक्यं सहस्रशः । अन्तः स्थस्य स्विमे लोका व तिवस्विमद जगत् ॥३० ४२ ] [ ब्रह्माण्ड पुराण

चन्द्रादित्यी सनक्षत्री संग्रहः सह वायुना । लोकालोक च यत् किंचिदण्डे तस्मिन्प्रतिष्टितम् ॥३१ आपो दशगुणे नेश तेजसा बाह्यतो बुताः। तेजो दशगुणेनैय वाह्यतो वायुना वृतम् ॥३५ वायुर्दशगुणेनेव बाह्यतो नभसा वृतः । आकाशमावृतं सर्वं बहिभूं तादिना तथा ॥३३ भूतादिमंहता चैव प्रधानेनावृतो महाच् । एभिरावरणेरड सप्तभिः प्राकृतेवृतम् ॥३४ इञ्छया दृश्य चान्योन्यमरणे प्रकृतयः स्थिताः । प्रसर्गकाले स्थित्या च प्रसंतश्च परस्परम् ।।३५ जिस बणु में ये बात मोक संप्रतिष्ठित हैं। इनमें पृथिबी है जो साल द्वीपों से बौर सात समुद्रों के बुल्ड हैं इस पृथ्वी में बहाद पर्वत है और सहस्रों नविया भी विश्वमान है। अन्दर स्थित इसके ये सब लोक हैं और अन्दर में रहुने विक्य में यह जगत रहता है ।२६-६०। समस्त नक्षणों के साथ जन्द्रमा कौर सूर्य है तथा बायु के साथ सबह है। और नोकालोक है। जो कुछ मी है। यह सब इस अण्ड में प्रतिष्ठित हैं अचित् विद्यमान रहा करता है।३१। दश गुने तेश के लाच बाहिर की ओर जल आवृत रहते हैं। इस गुणित बायु के द्वारा वह तेज भी आवृत रहता है ।३२। दस मुने नभ (आकास) से वह थायु बृत रहता है ऑकि बाहिर की आर है। फिर वह बाकाश सम्पूर्ण बाहिर भूतावि से बाबूत है ।३३। भूताविक महान से समाबूत है और महान प्रधान के द्वारा आवृत है। इन सात प्राकृत आवरणों के द्वारा यह अण्ड भावत रहा करता है।३४। एक दूसरे के नरण में परस्पर में इच्छा से आवृत प्रकृतियाँ स्थित हैं और प्रसर्ग के अर्थाद प्रमुखन के समय में स्थित होकर परस्पर में प्रसन किया करती हैं।३४।

एव परस्परैश्चेव धारयति परस्परम् । आधाराधेयभावेन विकारास्ते विकारिषु ॥३६ अव्यक्तं क्षेत्रवित्युक्तं बहा क्षेत्रज्ञमुच्यते । इत्येव प्राकृतः सर्गं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः ॥३७ नहीं हैं।३⊏।

अबुद्धिपूर्वः प्रथमः प्रादुर्भू तस्तिष्टिश्चयः ।

एनद्धिरण्यगर्भस्य जन्म यो वेत्ति तस्वतः ।

आयुष्मान्कीर्तिमान्धन्यः प्रज्ञावांष्य न सग्नयः ॥३=

इस प्रकार से परस्पर में एक दूसरे को धारण किया करते हैं । वे

विकार वालों में आधार और आधेय के भाव से वे सब विकार होते हैं ।
।३६। इस अव्यक्त को ही क्षेत्र कहा जाता है और बहा क्षेत्रत कहा जाया करता है । इस रीति से यह प्राकृत सर्ग है और वह क्षेत्रत से अधिष्ठित होता है । इस रीति से यह प्राकृत सर्ग है और वह क्षेत्रत से अधिष्ठित होता है । इस रीति से यह प्राकृत होता है जिस तरह से तहित होती है ।
हिर्ण्यमर्थं का जन्म तो तारिवक्त क्य से जानता है जह आयु वाला-कीर्ति से समिष्यत-धन्य कीर प्रजा वाला होता है — इसमें तिश्वभात्र भी संगय

## ।। लोक--वर्णन (९) ॥

सूत जनाच--अारनस्यवस्थिते व्यक्ते विकारे प्रतिसंहते। साधम्येणावतिष्ठेते प्रधानपुरुषौ तदा ॥१ तमः सस्यगुणावेतौ समत्वेन व्यवस्थितौ । अनुद्रिक्तावनुषरी तेन श्रोक्ती परस्परम् ॥२ गुणसाम्ये सयो ज्ञेय आधिनये सृष्टिरुच्यते । सरववृद्धौ स्थितिरभृद् ध्रुवं रचानिखास्थितम् ॥३ यवा तमसि सत्त्वे च रजोप्यनुगर्त स्थितम्। रजः प्रवर्तक तच्च बीजेब्विय यथा ज्लम् ॥४ गुणा वैषम्यमासाद्य प्रसगेन प्रतिष्ठिताः । गुणेभ्य क्षोभ्यमाणेभ्यस्त्रयो ज्ञेवा हि सादरे ॥५ भावता परमा गुह्याः सर्वात्मानः शरीरिणः । सत्त्व विष्णु रजो बह्या तेमो रुद्रः प्रजापतिः ॥६ रजः प्रकाणको विष्णु ब्रह्मऋष्टुत्वमाप्नुयात् । जायते च यतश्चित्रा लोकसृष्टिनंहीयसः ॥७

ve ]

अहास्थ्य पुराञ

श्रीसूत और ने कहा — ब्लास्क के ब्लास्का में जबस्थित होने पर और विकार के प्रति सहत हो जाने पर उस समय में प्रधान और पुरुष सहकर्मता कें साथ अवस्थित हुआ करते हैं ।१। तमोनुष और सत्वपुण में दोनों समता से व्यवस्थित हुआ करते हैं। उसके साथ ये उद्रिक्त नहीं होते हैं और परस्पर से उसके अनुगामी रहा करते हैं।२। जब इन गुणों की समता होती है तो उस समय में सब बान लेना चाहिए और अब इनमें किसी भी अधि-कता अर्थात् परस्पर में विधमता होती है तो उस अवस्था में सृष्टि कही जाया करती है सत्व की वृद्धि में स्विति हुई भी और ध्रुव पद्म शिखा में होता है और वह बीजों में जल के ही समान प्रवर्त के होता है।४। ये गुण विषयता की दशा को प्राप्त करके प्रसङ्घ से प्रतिब्दित होते हैं। गुणों के क्षोक्यमाण होने से ये तीनों गुण बढ़े बादर में जानने के योग्य होते हैं। १। ये शारवल अधित् नित्य रहने वाले हैं-परमग्र्य है-सबकी आस्या है और शरीरधारी है। सत्वन्त विष्णु है—रकोन् व प्रजापति बह्या है और तमीगुण साक्षात् रुव देव हैं।६। रजायुण के प्रकाशक विष्णु ब्रह्मा के अहा होने की अवस्था को प्राप्त किया करते हैं। जिस महान् भोज बाले से यह बिचित्र प्रकार की सृष्टि समुत्पन्त हुआ करती है। ७। तमः प्रकाशको विष्णुः कालत्वेन व्यवस्थितः ।

सरवप्रकाशको विष्णुः स्थितित्वेन व्यवस्थित. ॥ ६ एत एव त्रयी सोका एत एव त्रयो गुणाः। एत एव त्रयो वेदाः एत एव त्रयोऽग्नयः ।।६ परस्परान्वया ह्यं ते परस्परमनुष्रताः । परस्परेण बतंते प्रस्पति परस्परम् ॥१० अन्योन्यं मिथुनं ह्याते अन्योन्यमुपजीविनः। क्षणं वियोगो न ह्योबां न स्वजंति परस्परम् ॥११ प्रधानगुणवैषम्यात्सर्गकाले प्रवर्त्तते । अहष्टाऽधिष्ठितात्पूर्वे तस्मात्सदसदात्मकान् ॥१२ व्रह्मा बुद्धित्विष्युन युगपत्संवभून ह । तस्मात्तमौज्यक्तमयं क्षेत्रको ब्रह्मसंज्ञकः ॥१३

अर्थों के तत्त्वों का जाता होगा।४८। वह अपने पितरों के गौरव से सुसमस्थित होगा और महान यत्न से परम घोर तप करके निश्चम ही स्वर्ग से यहाँ पर गङ्गा को सावेगा।४६।

तदंशसा पावितेषु तेषां गात्रास्विश्रसम् ।
प्राप्तुवति गति स्वर्गे भवतः पितरोऽखिला ।।५०
संग्रेति तस्या माहात्म्यं नगाया नूपनन्दन ।
भागीरथीनि लोकेऽस्मिन्सा विख्यातिभुपेष्यति ।।५१
यत्तरेथप्लावितेष्वस्थिभस्मलोभनखेष्यपि ।
निर्यादपि स्याति देही स्वलोकमक्षयम् ।।५२
तस्मास्य गण्ड भद्रं ते न गोकं कर्त्तुं महंसि ।
पितामहाय चैवेनमश्यं संप्रतिपादय ।।५३
जैमिनिरुवाच-

ततः प्रणम्य तं भक्तघा तथेत्युक्त्वा महामतिः।
ययौ तैनाम्यनुत्रातः साकेतनगरं प्रति ॥५४
सगरं स समासाय तं प्रणम्य यथाकमम्।
न्यवेदयञ्च वृत्तातं मुनेस्तेषां तथारमनः ॥६५५
प्रदवी तुरगं चापि समानीतं प्रयस्नतः।
अतः परमनुष्ठेयमन्नवीर्तक मयेति च ॥५६

अता. परमपुष्ठभनम्भवारक नयात चार द् उस परित पावनी बन्ना के पुनीत जल से उन सबके गांध-अस्थि और मस्म के पबित हो जाने पर वे समस्त आपके पितृगण स्वर्ग में गरि को प्राप्त करेंवे ।६०। हे नृपनन्दन उस गन्ना का माहात्म्य हो ऐसा अद्भृत है। राजा मगीरम के द्वारा यहाँ साने से इस सोक में उसका नाम भागीरमी प्रसिद्ध होया ।५१। गन्ना का बड़ा अद्भृत भाहात्म्य होता है कि उसके जल मैं किसी भी प्राणी की अस्थि-भस्म-नख आदि कोई भी भाग जब प्लावित हो जाता है तो वह प्राणी नरक की बातनाओं से भी मुक्त होकर अक्षय स्वर्गक्षीन में चला जाया करता है।१२। इस कारण से अब आप यहाँ से भले जाइए—आपका कत्याम होना—आपको कुछ भी भोक नहीं करना माहिए। अपने पितामह को यह अस्व से अस्कर दे दो।१३। जीमनि मृति [ ब्रह्माण्ड पुराण

एकधा स द्विधा चैत्र त्रिधा च बहुमा पुनः। योगीस्वरः शरीराणि करोति विकरोति च ॥२१

[ YK ]

वह प्रयम ही जरीर वाजों कि धारणस्य से व्यवस्थित वा। यहाँ पर अनुपम जान से और बेशाय से सप्तति था। इसके अध्यक्तता के लिए उस मन से वह जो-जो भी इच्छा करता वा वही करता वा क्योंकि इसके तीनों गुण वल में किये हुए वे बीर भाव से वे एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले वे ११५-१६। चतुर्मुं व ब्रह्मारव को प्राप्त किया वा और अन्त करनेवाले पुरुष हुए । इस प्रकार से स्वयम्भू की हो ये तीन व्यवस्थाएँ वी ।१७। ब्रह्मत्व की बना में सब रजोगुन है जोर काल की अवस्था में रजोगुण और तमी-गुण होता है। अब पुरुष की बना में यह होते हैं तो तत्वनुण के युक्त होते हैं। इस प्रकार से 'स्वयम्भू में गुणों की वृत्ति होती है।१८। जब बहुग की दमा में यह रहते हैं तो यह सोकों का सुजन किया करते हैं। जब काल का स्वरूप धारण किया करते हैं तो उन सभी सोकों का सक्षय करते हैं। जब केवस पुरुष की बणा में होते हैं तो यह उदातीन रहते हैं। ऐसे स्वयम्भू की ही ये यीन भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हुआ करती हैं।१९। ब्रह्मा कमल के बलों के समान देनों वाले होते हैं और काल का जब उनका स्वरूप होता है तो भञ्जन के समान कृष्ण क्ये होता है। जब उदासीन पुरुष के रूप में होते हैं तो यह परवास्मा के स्वरूप से पुष्परीकाक्ष होते हैं।२०। एक प्रकार से---वो प्रकार से—तीन प्रकार से फिर बहुत प्रकार से योगीश्वर प्रभु अनेक मरीरों को बनाया करते हैं और बदसते रहा करते हैं।२१।

ता का बनाया करत हु बार बदसत रहा करत हु ।२१।
नानाकृतिकियाक्पमाश्रयति स्वलीलया ।
त्रिधा यद्वतंते लोके तस्मात्तिगुण उच्यते ॥२२
चतुर्द्धा प्रविभक्तत्वाच्चतुर्ध्याहः प्रकीत्तितः ।
यदा शेते तदाधाते यद्भक्ते विषयान्त्रभुः ॥२३
यत्स्वस्याः सततं भावस्तस्मादात्मा निरुष्यते ।
ऋषिः सर्वगतम्चात्र शरीरे सोऽभ्यवात्प्रभुः ॥२४
स्वामी सर्वस्य यत्सर्व विष्णुः सर्वप्रवेशनात् ।
भगवानग्रसद्भावान्नाधी नागस्त्रसंश्रयात् ॥२४
परमः संप्रहृष्टस्वाह् वतादोक्षिति स्मृतिः ।

विषयों का भोग किया करते हैं। २३। जो स्वस्य होते हैं तब निरम्तर भाग होता है। इसी से आत्मा कहा जाता है और ऋषि इसमें सबैगत हैं। वह गरीर में बाते हैं। २४। भगवान् विक्शु सबके स्वामी है क्योंकि विध्युका सभी में प्रवेश होता है। भगवान् अप्रसद्भावतं नान हैं और नाग का संध्य महीं होता है। २४। सप्रहुष्ट होने से परम है और वेबता होने से सोस् यह स्मृति है। सबके विज्ञान होने से यह सर्वज्ञ हैं क्योंकि यह सबमें हैं अतएव मह सर्व कहा जाता है ।२६। नरों में अर्थात् जलों में यह स्वपन किया करते हैं इस कारण से बहुगाओं। नारायण कह वये हैं और अपने आपके स्वक्ष की तीन प्रकार से निभक्त करके यह सकल से संप्रवृत्त हुआ करते हैं।२७। इन तीनों स्थरूपों से यह कोकों का युजन पालन और कम से मसन किया करते हैं। वहीं सबसे आगे हिरव्यगर्म होते हुए स्वयं प्राहुनू त हुए हैं।२८। आद्यो हि स्ववगरचेव अभारत्यादज स्मृतः। तस्माजिरण्यगर्भश्य पुराणेषु निरुज्यते ॥२६ स्वयभुवो निवृत्तस्य कालो वर्णाग्रतस्तु यः। न शक्य परिसंख्यातुं मनुवर्षशतैरपि ॥३०

कल्पसक्यानिवृत्तस्तु परार्घो बह्मणः स्मृतः । तावस्वे सोऽस्य काओऽन्यस्तस्यांते प्रतिबुद्धधते ॥३१ कोटिवर्षसहस्राणि ग्रहभूतानि यानि च । समतीतानि कल्पानां सावच्छेबात्परे तु वे ॥३२

यत्स्वयं वर्तते कर्षो वाराहस्तिनिनोधतः। प्रथमं साप्रसस्तेषां कस्पो वै वर्तते च थः ॥३३ पूर्णे युगसहस्रे तु परिपाल्य नरेश्वरैः ॥३४ अयोंकि यह सबसे आदि काल में होने वाले हैं। अतप्य यह स्ववशी

हैं अर्थात् अपने ही क्या में रहने वाले हैं ऐसा ही कहा बया है। उसी कारण से पुराणों में इनको हिरण्यामें कहा काया करता है। रहा जो स्वयम्भुव है वह निवृत्त का वर्णों में अग्रकाल है। इसकी परिसंख्या मनु के सेकड़ों अथों में भी नहीं की जा सकती है। ३०। कर्लों की सक्या से निवृत्त ब्रह्मा का परार्ध कहा गया है। उसने ही में इसका वह काल है उसके अन्त में अग्य काला अतिबुद्ध होता है। इसने ही में इसका वर्ष जो कि इसके गृहणूत हैं। उतने कर्लों के समतीत हैं और जो सेक हैं में दूसरे हैं। ३२। जो स्वयं करण है वह वाराह करन है—ऐसा ही समझ मो। प्रथम उनमें साम्प्रता है और जो कस्य होता है। ३३। एक सहस्र युगों के पूर्ण हो जाने पर नरेडवरों के द्वारा परिनालन के योग्य है। ३४।

## ।। सोककल्पनम् (२) ॥

सूत उवाच-आपोऽग्रे सर्वगा आसन्तेतिस्मन्पृथिवीतिले ।
गांतवातैः प्रशीनेऽस्मिन्न प्राजायत किंचन ।।१
एकाणें वे तवा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
विभुर्भवित स अह्मा सहस्राकः सहस्रपाद ।)२
सहस्रणीर्था पुरुषो स्थमवर्णो ह्यतीद्रियः ।
बह्म नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सिल्ले तदा ।।३
सत्त्वोद्रेकान्निषद्धस्तु सूर्यं लोकमवेद्यतः ।
इमं चोवाहरत्यच बलोकं नारायणं प्रति ।।४
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूववः ।
अथनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मृतः ।।५
सुल्यं युगसहस्रस्य वसन्कालमुपास्यतः ।

स्वर्णपत्रे प्रकुषते बहात्वादर्शकारणात् ॥६
स्वर्णपत्रे प्रकुषते बहात्वादर्शकारणात् ॥६
बह्या तु सलिले तस्मिन्नवाम् भूत्वा तवा चरत् ।
निशायामित खखोतः प्रावृद्काने ततस्वतः ॥७
श्रीसत्तवी ने कहा—इस पृष्टिनी तत्व में सबसे पूर्व बल ही जल

श्रीसूतजी ने कहा-इस पृचिबी तत्व में सबसे पूर्व जल ही जल सर्वेत्र था और यह लीस तथा प्रसीन जा। इसमें इस समय कुछ भी नहीं जाना जाता था।१। केवल एक समुद्र ही था और उस सागर में सभी स्था-बर (अवर) और जङ्गम (चर) नह हो गये थे। विमु (व्यापक) वह बह्या जी उस समय में बहुओं पादों और नेवों बाले हो जाया करते हैं।२। सहस्रों शीवों बासे, भूवर्ण के समान जिनका वर्ण या और जो इत्हियों की पहुंच से परे ये अर्थात् अत्रत्यक्ष में ऐसे पुरुष नारायण नाम बाले बहा उस समय में समुद्र में शयन कर रहे वे ।३। सत्व के जहेक से निषिद्ध होते हुए उन्होंने इस समय में इस लोक को जून्य देखा वा। यहाँ पर मगवान् नारायण के विषय में इन निम्न लिखित इनोक को उदाहत किया करते हैं।४। जलों को नारा कहा गया है और ये जल ही नर के जात्मज हैं। वे जल ही उन नारायण प्रभु के निवास स्थान है अनएव प्रभु का नाम नारायण कहा गया है। १। सहस्रों पुर्गों के तुल्य काल तक वे प्रभु वहाँ पर निवास करते हुए स्थित रहे थे। बहात्व के अदर्जन के कारण से वे स्वर्ण पत्र किया करते हैं ।६। उस अल में ब्रह्माजी अवाक् होकर उस समय में विवरण कर रहे थे जिस तरह से नची ऋतु में राजि में खदारेत चकमता हुआ यहाँ से नहीं भूमा करता है।७।

ततस्तु सलिले तस्मित्र विज्ञायांतर्यते भहत् । अनुमानावसंमूढो भूमेचद्वरणं प्रति ॥ = **ॐकाराष्ट्रततु**ंत्वन्यां कल्पा<mark>दिषु यथा</mark> पुरा । ततो महात्मा मनसा विध्यक्षभन्तियत् ॥६ सलिलेऽवप्लुतां भूमि हब्ट्वा स समस्वितयत् । किं तु रूपमहं कृत्वा सलिसादुद्धरे महीम् ॥१० जलकी दासमुचितं वाराइं रूपमस्मरतः। अहश्यं सर्वभूतानां बाङ्मयं ब्रह्मसंक्षितम् ॥५९

दशयोजनिवस्तीर्जमायतं शतयोजनम् । नीलमेषप्रतीकाशं मेषस्तिनितिः स्वनम् ॥१२ महापर्वतवष्मीणं श्वेततीक्षणोयदंष्ट्रिणम् । विद्युदिग्नप्रतीकाशमादित्यसमते जसम् ॥१३ पीनवृत्तायतस्काशं विष्णुविक्षमगामि च ।

पानवृत्तायतस्काध विष्णुविक्षमगारम च । पीमोम्मतकटीदेशं वृषलकाणपूजितम् ॥१४ इसके उपराक्त उस जल में अन्तर्गत में महत् का जान प्राप्त किया

था भूमिका उदारण करने के विषय में यूदता से रहित उन्होंने अनुमान किया था। द। इसके पत्रवाद अन्य मोंकाराष्ट्र तनु का जैसे पहिले करपों के भावि में था उन महारमा ने मन में ही उस दिव्य स्वरूप का जिल्तन किया था। १। उस दिव्यान वान की राक्ति में उन्होंने यूनी हुई भूमि को देखकर भावी भारत विस्तान किया था कि क्या स्वरूप धारण करके में इस भूमि का जल से उदार कर्के ११०। जल में छोड़ा करना बहुत हो उचित है। इस सरह है उन्होंने बाराह के क्य का स्मरण कियर था। जो कि समस्त प्राणियों के हारा न देखने के बोग्य है और बाक्य वहा की संत्रा वाला है। ११। उसका विस्तार वान योजन का था उसकी थोड़ाई अर्थाद फैलाव सी योजन था। नीने मेच के समान उसका वर्ष था बोर मेच के गर्जन के सहम ध्वीन थी। १२। एक विज्ञाल पर्वत के तुल्य उनका करीर था और उसकी वाई बचेत एवं उम्र और सीक्ष्य थी। विज्ञाली की अर्थन जैसी होती है उसी प्रकार चमक थी तथा सूर्य के समान उसमें तेन था। १३। मोटे और थोड़े स्वरूप ये और भगवाम विद्यु के सिक्रम से गयनकील थे। उसकी कृदि का माग स्थूल और ऊंचा था। वह शुव के सक्यों से यूजित था। १४।

आस्थाय रूपमतुलं वाराहमिति हिरिः।
पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेण रमातलम् ॥१४
वीक्षासमाप्तीहिदण्डः कतुदंती जुहमुखः।
अग्निजिह्वो दर्भरोमा बह्मणीर्थी महातपाः॥१६
वेदस्कन्धो हिवर्गन्धिहंव्यकव्यादिवेगवात्।
प्राम्थंशकायो खुतिमान् नानादीक्षाभिरम्थितः॥१७

भोककरपनम् (२) XX बक्षिणा हुन्यो तोगी श्रद्धासत्त्वमयो विभुः । उपाक्रमेरिक्विक्वेव प्रवर्ग्यावसंमूदण. ॥१८ नानाछन्दोगतिपयो गुष्ट्योपनिषदासनः । मायापत्नीमहायो वै गिरिश्वक्कृमिकोच्छ्यः ॥१६ अहोरात्रेक्षणधरो बेवांगश्रुतिभ्षणः। आज्यगद्यः अनुबस्तु ४. सामघोषस्वनी महान् ॥२० सत्यधर्ममयः श्रीमान् कर्मविकमसस्कृतः । पायश्चित्तनको घोरः पत्तुजानुमँहामकः ॥२९ हरि भगवान् ने अभित काराह के रूप को धारण किया या जो अतुल या और पृथियी के जल से सदस्य करने के लिए उन्होंने रसातल में प्रवेश किया या । अब बाराह भगवान के स्वरूप को यह का रूप देते हुए बक्षाया भाता है बीक्षा की समाप्ति इष्टि के बाढ़ों करने थे। उनके बाँत कर्तु या और मुख में आहुति थी। जिल्ला अधिन थी और उनके रोग दशों के समान थे। महास् तपन्ती बहा कोर्व या ।१५-१६। वेदों के स्कन्छों वाले तथा हिंग की गन्ध से मुक्त और हम्म-कम्म आवि के नेम से समुत्र है। प्राप्तांश के बरीर बाले-- ब्रुलि से युक्त हैं और नाना प्रकार की निकाओं से समस्थित है।१७। हृदय दक्षिणा है तथा अज्ञासम्ब से परिपूर्ण विभू योगी हैं। उपाक्ष्में की रुभि वाले और प्रवरणांवलं भूषण वाले हैं । १०। अनेक छन्द गति पथ है भीर गृह्य उपनिषद आसन है। मायाक्षिणी प्रशी की सहायता वाले तथा पर्वत की जिखर के समान उच्च है ।१६। बहोराच अर्थात् दिन और राजि रूपी नेत्रों के आरण करने वासे हैं तथा वेदों के सङ्ग श्रृति वासे हैं। धृत गन्ध काले हैं - मुण्ड ही सब है शवा सामवेद का योग ही स्वीम है जो कि भहात है।२०। श्रीमाद् सत्यसमं से परिपूर्ण है और कभों के विक्रम से सत्कृत है। प्रायम्बिक्तों के नक्षों वासे हैं भीर घोर पशु आनू हैं ऐसा पह महामख 8 (સ્શ उद्गातात्रो होमलियः फलबीअमहोधबद्यीः । नाच तरात्मसत्रस्य नास्मिकासोमगोणितः ॥२२

अधिनसंख्यादितां सूमि समामिन्छन आपतिम् ॥२३-

उपगम्या जुहावैता सचक्वाद्यसमन्यसत् । सामुद्राश्य समुद्रेषु नादेयाश्य नदीषु च। पृथक् तास्तु समीकृत्य पृथिन्यां सोऽचिनोदिगरीच् ॥२४ प्राक्समें दह्ममानास्तु तदा संवर्तकाम्निना । तेनाग्निना विलीनास्ते पर्वता भुवि सर्वशः ।)२५ सत्थादेकाणंवे तस्मिन् वायुना यन् संहिताः । निषिक्ता यत्रयत्रासंस्तत्रतत्राचलोऽभवत् ॥२६ ततस्तेषु प्रकीर्णेषु सोकोदधिगिरींस्तथा । विश्वकर्मा विभजते कल्पादिषु पुनः पुनः ॥२७ -ससमुद्रामिमां पृथ्वी सप्तदीयां सपर्वताम् । भूराधांश्वतुरो लोकान्युनः पुनरकल्पयत् ॥२= जरन ही उद्गारत हे--होमिनिक भीर फर्नों के बीज मही**एंजि हैं**। बाधन्तर आरमसन के हैं तथा नास्मिका लोगजीजित है ।२२। यजनराहास्त भक्त हैं और फिर बलों में प्रवेश किया वा । अग्नि से संच्छाबित भूमि की समा चाहते हुए प्रजापति को प्राप्त हुए और वहाँ पहुँच कर इनका हवन किया का तका मच का जब सन्यास किया वा और सामुद्र समुद्रों में तका जो नादेय वे वे नदियों ने उन सबको पूजक सभी कृत करके उन्होंने पूजिबी 'में गिरियों को चुना था।२३-२४। पहिले सबै में प्रलय काल की संवर्तक अस्ति से जो उस समय में दहामान वे । उस अस्ति से सभी ओर भूमि में दे विलीन हो गये वे ।२५। उस एक मात्र रहने वाले समुद्र में सरय से जो वायु के द्वारा संहित ये। अहा-अहाँ पर निविक्त के वहाँ-वहाँ पर अवल हो गया या ।२६। उसके अनम्तर उनके प्रकीर्ण होने पर लोक तथा अधि गिरियों को विश्वकर्मा ने कल्पादि में बार-बार विमाजित किया है।२७। समुद्र से इस

लोकान्त्रकरूपिरवा च प्रजासमै ससर्ज ह । ष्रह्मा स्वयंभूभँगवाच् सिसृक्षुविविद्या प्रजाः ॥२६ ससर्ज सृष्टं तदूपं करूपादिषु यथा पुरा ।

कोकों को बार-बार कल्पित किया वा ।२८।

पृथ्वी को जो सातों द्वीपों जे युक्त और वर्षतों के सहित है। भू आदि चारों

सोककरपनम् (२) ] [ ४३ तस्याभिष्ठयायतः सर्वं तदा वै बुद्धिपूर्वकम् ॥३० प्रधानसमकाले च प्रायुभू तस्तक्षोमयः ।

प्रधानसम्बास च प्रादुम् तस्तमामयः।
तमो मोहो महामोहस्तामिको ह्यं धसंज्ञितः।।३१
अविद्या पञ्चपर्षेषा प्रादुम् ता महातममः।
पञ्चधावस्थित चैव बीजकुम्भसतावृताः।३२
सर्वसस्तमसा चैव बीजकुम्भसतावृताः।

पञ्चवायस्यतं चव बाजकुम्मलतावृताः । स्व सर्वसस्तमसाः चैव बीजकुम्भलतावृताः । यहिरंतश्चाप्रकाणस्त्रचानिः संज्ञ एव च ॥३३ यस्मारोवां कृताः बुद्धिदुः खानि करणानि च । तस्माच्य संवृतारमानो समा मुख्याः प्रकीतिताः ॥६५४ मुख्यसर्गे तदोद्भूत हब्द्वा बह्यारमसंभवः ।

अप्रतीतमनाः सोऽय तदोत्पत्तिमयम्मतः ।।३५ भनेक प्रकारः की अवाओं का मुजन करने की इच्छा वाले प्रह्माची ने जो स्वयम् मगवान् हैं अनेक भोकों की करुपना करके उन्होंने प्रवासी

का सुष्य किया या : २६। यहिले करूप आदि में जो स्वरूप वा छसी रूप की मृष्टि का मृजन किया था। उस सुजन का अधिक्यान करते हुए उन्होंने शुद्धि पूर्वेक ही सर्ग किया था। इस सुजन के समकाल में तथ से पूर्व प्रातुष्ट्री पूर्वेक ही सर्ग किया था। इस तम का नोह-महामोध-साधिक और अध्या—ये सजाए थीं। ३१। उन महान् आत्था वाले को पञ्च पर्वा अविद्या प्राप्टुमू त हुई थी अत-एव उन आधिमानी और श्वान करने वाले बहााची का वह सर्ग भी पाँच प्रकार का व्यवस्थित हुआ था। ३२। सभी और बीज-कुम्म और लहाएँ तम् से आवत के और वालिस तथा प्रकार प्रकार करीं का वस प्रमाण की की आवत के और वालिस तथा प्रकार प्रकार करीं का क्या प्रकार कि संस्था स्व

एवं उन आसिमानी और अ्यान करने वाले बताओं का वह सर्घ भी पाँचें प्रकार का व्यवस्थित हुआ का 1321 सभी और बीज-कुम्म और लहाएँ तम्नु में आदूत ये और वाहिर तथा अन्दर प्रकाल वहीं था तथा सब निःसंज्ञ धा 1331 जिसमें उनकी बुद्धि की गयी की और बुद्धानका करण हुए वे और उससे संवृत अध्यान वाले नवर मुख्य कहे गये हैं 1381 अपने आप ही समु-स्पन्त हुए बद्धांकी ने उस समय में पुख्य सर्ग में उद्धृत को देखा था और अपने मन में अध्वीति करने वाले उन्होंने उस समय में उत्पत्ति ही मान लिया था ३५।

तस्याभिष्यायनश्चान्यस्तिर्यक्कोतोऽण्यवतेत । यस्मात्तिर्यग्विवर्तेतः तिर्थक्कोतस्तवः स्मृतः ॥३६

तमोबहुत्वात्ते सर्वे ह्यज्ञानबहुलाः स्मृताः । उत्पादग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥३७ **अ**हंकृता अहंमाना अष्टाविश्वद्दिधारिम**काः** । एकादर्शेद्रियविद्या नवधातमादयस्तवा ॥३८ **अष्टी तु तारकाचाश्च तेषां शक्तिविधाः स्मृताः ।** अंतः प्रकाशास्ते सर्वे बावृताश्च बहिः पुनः ॥३६ तियंक् ओतस उच्यंने वश्यात्मानस्त्रिसन्नकाः ॥४० तियंक् स्रोतस्तु वै डितीयं विश्वमीश्वरः । अभिज्ञायमधोद्भूतं हब्द्वा सर्गं तचाविधम् ॥४१ सस्याभिष्यायतो योन्त्यः सास्त्रिकः समजायतः । कद् स्रोतस्तृतीयस्तु तद्वै कोड्वँ व्यवस्थितम् ॥४२ अभिच्यान करने वाले उनका जन्य एक तिर्मेक् स्रोत हुआ था। जिससे तिर्थक् विवस्तित होते के इस कारण से वह फिर शिर्थक् स्रोत कहा गया था ।३६। उस तिर्वक् कोत में तमीगृत्व की अधिकता वी इस कारण से ने सभी नहुत अधिक अज्ञान से समन्त्रित कहे गये हैं। वे सब उत्पाद्य के माही में मीर जस अज्ञान में ही ज्ञान के मानने काले में 1861 ने अहकूार से मुक्त में और आत्माहकुरी में। ऐसे ने सद्ठाईस प्रकार के में। इन द्वादश इत्द्रियों के भेद थे जो कि नेव, कान, नासिका, जिल्ला और त्वक्-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और हाथ, पद, गुदा उपस्य और जिल्ला—ये पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं और एक मन है। तथा नौ प्रकार के भारमा हैं।३८। और आठ तारकावि हैं और उनकी शक्ति के प्रकार कहे गये हैं। वे सब बन्दर में प्रकाश वासे हैं फिर वे बाहिर से समावृत हैं।३६। तियंक् कोत कहे जाया करते हैं और बम्यात्मा तीन संज्ञा वासे हैं।४०। तियंक् स्रोत का सूजन करके ईएकर ने दूसरे विश्व की रचना की बी। इसके अनन्तर उद्गृत अभिप्राय को देखकर अर्थात् इस प्रकार के सर्ग का अवलोकन किया या ।४१। इस तरह से अभि-म्यान करने वाले उनके जो अन्त्य सात्विक सर्ग समुत्यन्त हुआ था । तीस्**रा** दो कड्वं स्रोत मा और वह लिश्चित रूप से ऊपर की ही ओर व्यवस्थित ब्या ।४२।

यसमाद्रुद्वं न्यवर्तत तद्रुव्वंस्रोतसंज्ञकम् ।

ताः सुखं श्रीतिबहुला बहिरंतश्य वावृताः ॥४६ श्रकाशा बहिरंतश्य उद्ध्यंसोतः श्रजा. स्मृताः ॥ नगधाताययस्ते व तुष्टात्मानो बुधाः स्मृता. ॥४४ ऊद्ध्यंसोतस्तृतीयो यः स्मृतः सर्वः सर्वत्यकः ॥ उद्ध्यंसोतः सु सृष्टेषु देवेषु सं तदा श्रमुः ॥४६ श्रीतिमानभवद्यह्मा सतोऽन्यं नाश्चिमन्यतः ॥ सर्वभग्यं सिसृद्धुस्तं साधकं पूनरीश्वरः ॥४६ सस्याभिध्यायतः सर्वं सत्याभिध्यायिनस्तवा ॥ श्रादुवंभौ भौतसर्वः सोऽवाक् स्रोतस्तु साधकः ॥४७ यस्मालेवावश्वति सतोवाक्स्रोतसस्तु ते ॥ ते च श्रकाशबहुलास्तमस्पृष्टरजोधिकाः ॥४६ तस्माले दुःखबहुला श्रयोश्चयश्य कारिणः ॥ श्रकाशा बहिरंतश्य मनुष्याः साधकाश्य ते ॥४६

कारण यह है कि यह कार्न में रहा था। इसीलिए उसकी कार्न सीत संगा होती है। वे सुख पूर्वक बहुन प्रीति पूर्ण के और बाहर पीतर शाहत में 1841 बाहिर पीतर रहने वाने प्रकाश कार्न सोत प्रणा कहे गये थे। जी नी धाता आदिक के वे तुष्ट आत्मा वाले बुध कहे गये हैं।४४। जो कार्नश्रीत तीतरा कहा गया है वह सब सदीविक है। उस समय में कार्य सोतों के मुजन किये जाने पर वह प्रमु प्रसन्न हुए थे।४४। बह्माजी का मन बहुत प्रीतियुक्त हो गया था और फिर अन्य को नहीं माना था। फिर ईश्वर में अन्य साधक सर्ग के सुजन की इच्छा की थी।४६। सर्ग की रचना का अभि-ध्यान करने वाले और उस समय में स्रोत अविक् साखक था।४७। कारण यह है कि वे अविक् स्रोत होते हैं और उनमें प्रकाश की बहुलता हुआ करती है और तम से स्पर्ग किये हुए रखोगून को अधिकता से युक्त होते हैं।४व। इस कारण अनमें दु:खों की अधिकता है और पुन: पुन: करने वाले हैं। बाहिर और अन्यर प्रकाश होते हैं और वे अनुष्य साधना करने वाले हैं। १६ ] [ कहाण्ड पुराज

सक्षणेनीरकाद्यस्तैरष्ट्या च व्यवस्थिताः । सिद्धात्मानो मनुष्यास्ते यन्धर्वे. सह धर्मिषः ॥५० पञ्चमोऽनुग्रहः सगंश्यतुर्द्धाः स व्यवस्थितः । विषयंयेण शनत्या च सिद्धमुख्यास्तर्यंव च ॥५१ निवृत्ता वर्तमानाध्य प्रजायते पुनः पुनः । भूतादिकानां सत्त्वानां चष्टः सर्गः स उच्यते ॥५२ स्वादनाश्चाप्यशीलाश्य जेया भूवादिकाश्य ते । प्रथमो महतः सर्गो विश्लेयो ब्रह्मणस्यु सः ।।५३ तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गः स उच्यते । वैकारिकस्तृतीयस्तु चेद्रियः सर्गं उच्यते ।। १४४ इत्येते प्राकृताः सर्गा उत्पन्ना बुद्धिपूर्वकाः । मुख्यसर्गश्यसुर्वस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः ॥५६ तिर्यक्षोतः समर्गस्तु तैर्यग्योग्यस्तु पञ्चमः । त्तथोञ्ज्भस्रोतसां सर्गः वहा दैयत उच्यते ॥५६ मै नारक आदि सक्षमों से बाठ प्रकार से अवस्थित होते हैं। वे समुख्य राष्ट्रयोंके साथ धर्म वाने होते हुए सिद्ध आत्मा काले हैं।५०। पौचवी मनुप्रह नामक सर्ग है जो बार प्रकार का व्यवस्थित है। विपर्यंग से और बक्ति से और सक्ति से उसी भौति सिद्ध मुख्य हैं।४१। निवृत्त और वर्तमान बार-बार उरपरम हुआ करते हैं। मूलादिक सत्वों का जो सर्ग है वह छठा सर्ग कहा जाता है। १२। और मूनादिक स्वादन और आया जोल जानने के मोग्य हैं। प्रथम महत् का सर्ग है वह ब्रह्मा का सर्ग तन्मात्राओं का होता है और भूतसर्ग कहा जाया करता है और भूतसर्ग कहा जाया करता है। सीसरा सर्भ वैकारिक है जो इन्त्रिय सर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ५४। ये सभी प्राक्तत सर्ग हैं जो बुद्धि पूर्वक समुत्यन्त हुए हैं। प्रमुख सर्ग चौथा है

को दैवत सर्थ के नाम से कहा जाया करता है। १६। तत्रोद्ध्वस्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः।

भीर निक्चय ही स्थावर मुख्य कहे गये हैं। १६६। वियक् स्रोत तो तिथीग् योनियों वाला पाँचवाँ होता है। उसी मांति कथ्वं स्रोतों का सर्व छठा है अष्टमोनुग्रहः सर्गः सास्यिकस्तामसम्ब सः ॥५७
पंचेते वेकृताः सर्गाः प्राकृताद्यास्त्रयः स्मृताः ॥
प्राकृतो वेकृतम्बैद कौमारो नवमः स्मृतः ॥५६
प्राकृता बुद्धिपूर्वास्तु श्रयः सर्गास्तु वेकृताः ॥
बुद्धिपूर्वाः प्रवनेयुस्तवर्गां बाह्यणास्तु वे ॥५६
विस्तराच्य यथा सर्वे कीर्त्यमान निवोधत ॥
सतुर्द्धाः च स्थितस्थोऽपि सर्वभूतेषु कृत्स्नशः ॥६०
विष्येयेण शक्तपा च बुद्ध्या सिद्ध्या सर्वेव च ॥
स्थावरेषु विषयांसस्तियंग्योनिषु शक्तितः ॥६१
सिद्धारमानो मनुष्यास्तु पृष्टिदेवेषु कृत्स्नशः ॥
सर्वे सर्वे बह्या थानसामारमनः समाष् ॥६२
वैवत्येन तु जानेन निवृत्तास्ते महीजसः ॥
संबुद्ध्य चैव नामायो अपवृत्तास्त्रयस्तु ते ॥६६

महीं पर कार्य सोतों का सातवी सर्ग है वह मानुष सर्ग होता है।
आठवी मनुषह नाम भाना सर्ग हैं मोर वह थे प्रकार का होता है—एक सात्यिक सर्ग है और दूसरा तामस है। १५०। ये पांच बंकत मर्मात् विकार से युक्त सर्ग होते हैं और को अक्कत सर्ग हैं वे तीन कहे गये हैं। प्राकृत और बेक्कत दोनों प्रकार का जो सर्ग है वह नवम कीमार होता है। १८०। आकृत तीनों सर्ग बुद्धि पूर्वक हैं। वैक्कत सर्ग बुद्धि पूर्व प्रवृत्त होते हैं और उसके वर्ग साम्य है। १११। जिस प्रकार से ये सब है वे सब विस्तार से की शित होने वाले हैं उनको समझ ली थिए। वह भी चार प्रकार से स्थित है और प्रकृत से समस्त भूतों में है। ६०। विपरीतता से किक से बुद्धि से और प्रकृत से समस्त भूतों में है। ६०। विपरीतता से किक से बुद्धि से और सिद्धि से होते हैं। स्थावरों में तो विपर्यास होता है—ितर्यंग् यो नियों में सूत्ति से होता है। ६१। सिद्धारमा मनुष्य पूर्णतया देवों में पृष्टि है। इसके अपराम्य ब्रह्माओं ने अपनी आत्या के ही समान मानस अर्थात् मन है समुत्यन्तों का सुवन किया था। ६२। वे वैवरण ज्ञान के द्वारा महान ओक मान्ने प्रवृत्ति के अर्थात् सुवन के कार्य से निवृत्त हो गये थे। नाम को भनी भाति जानकर वे तीनों अपवृत्त हो नये थे। हाम को भनी भाति जानकर वे तीनों अपवृत्त हो नये थे। ६३।

बह्या सेषु व्यक्तं वृतनोऽन्यान्साधकान्सृअव् ॥६४

असृष्ट्वैव प्रजासगै प्रनिसगै सतस्तनः।

स्थानाभिमानिनो देवाः पुनर्रह्मानुशासनम् । अभूतसृष्ट् यगस्था ये स्थानिनस्तान्निबोध मे ॥६५ आपोऽग्नि पृथिकी वायुरम्तरिक्षो दिवं तथा । स्वर्गो दिणः समुद्राश्च भद्यश्लोव वनस्पतीन् ।।६६ ओषधीनां तथात्मानो ह्यात्मनो वृक्षवीरुधाम् । लताः काष्टाः कलाक्नीव मुहुर्ताः संश्चिरात्र्यहाः ॥६७ **अद्धे**मासाश्च मासाश्च अयनाब्दयुगानि च । स्थाने स्रोतः स्थभीमाना स्थानाच्याप्रनीव ते स्मृताः ॥६= स्थानारमनः स सृष्ट्या सु ततोऽन्यास तदाऽसुजत् । देवांश्भीव पितृ श्र्मीव सैरिमा विद्विताः प्रजाः ॥६६ भृग्वगिरा मरीचिश्व पुलस्त्यः पुलहः कतुः । दक्षोऽत्रिश्च वसिष्ठश्च सोऽसूजन्मव मानसान् ॥७० प्रणाकी सृष्टिको न वेककर ही फिर बह्याओं ने अनस्तर में प्रतिसर्ग भी रचमा की थी। उनके विरक्त हो आने पर उन्होंने अन्य साम्रकों का

समानतो वसिष्ठश्च इयपानान्तिर्ममे कतुम् । इत्येते बहमण श्रेष्ठाः पुत्रा वै द्वादश स्मृताः ॥७६

धर्मादयः त्रयमजा विज्ञेया ब्रह्मणः स्मृताः।

भृग्गादयस्तु ये सृष्टा न च ते ऋह्मवादिनः ॥७७

गृहमेधिपुराणास्ते विजेया बह्मणः सुताः।

द्वादर्शते प्रसूपंते सह रुद्रेण च द्विजाः ॥७८

ये नी बहुत ही हैं--ऐसा पुराण में निश्चय की प्राप्त हुए थे। इस

सन बहायोगी आस्मकों का बहुत के ही समान प्रभाव या 10१। इसके अनन्तर प्रह्याची ने रोष कपी अपने आत्मन कद्रदेव का मुकत किया था।

संकूल्प और धर्म का सुकत किया वा और सभी के पर्वतों की रचना की थीं १७२। उन ब्रह्माजो ने व्यवसाय की सृष्टि की वी और ब्रह्मा ने सुखात्मक भूत की रचना की भी। उन्होंने अव्यक्त योगी सञ्जूल्य से सञ्जूल्य को जन्म

दियाचा १७३। दक्त ने प्राण नाक्का सुजन किया बाऔर पक्षुओं से

मरीचिको उत्पन्न किया था। सनिन योगी के हृदय से भृगु ऋषि उत्पन्त हुए थे।७४। शिर से अङ्किराने जन्म ग्रहण किया था। उदान वायु से पुलस्त्य उत्पन्न हुए ज्यान से पुलह का उद्भव हुआ या १७५१ समान नामक वायु से बसिष्ठ महिव की उत्पत्ति हुई भी, अपान वायु से क्रतु ने अन्य ग्रहणे किया वा । ये इतने ब्रह्माजी के परमश्र ह बारह पुत्र समुत्पन्त हुए ये 🅆 है

लोककल्पनम् (२) 🕝

ब्रह्मा यथारमकानां तु सर्वेषां ब्रह्मयोगिनाम् ॥७१ ततोऽसृजत्पुनर्ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसभवम् ।

संकल्पं चैव धर्मं च सर्वेषामेव पर्वतान् ११७२

सोऽसृजद्यवसायं तु ब्रह्मा भूतं सुखात्मकम् । संकल्पाच्च व संकल्पो जज्ञे सोऽव्यक्तयोनिनः ॥७३

प्राणाहक्षोऽसृजद्वाचं चक्षुभ्यां च मरीचिनम् ।

भृगुश्च हृदयाक्जज्ञे ऋषिः सलिलयोनिनः ॥७४ शिरसम्बागिराम्बीय श्रोत्रादितस्तरीय च।

पुलस्त्यश्च सथोदानाद्यानात् पुलहस्तवा ॥७५

नव बाह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः।

हिजगणी । ये ब्रह्माजी के हादण पुत्र परमश्रेष्ठ हुए थे १७६। धर्म भादिक प्रथम उत्पन्न होने बाले ब्रह्माजी के पुत्र कहे गये जानते चाहिए। जो भृगु आदि की सृष्टि की गयी थी वे ब्रह्माबादी नहीं थे १७७। वे गृहमधी पुराण ब्रह्माजी के पुत्र ममझने चाहिए। ये हादण कह के भाष प्रमूत होते हैं १७६। कसुः सनत्कुमारश्च हावेतावृद्ध्वंरेतमी।

हुए में 1981 प्रथम करने में कोक साधक पुराण व्यसीत हो गये ये और इस सोक में आत्मा के केन से आक्षिप्त होकर विरेणित होते हैं 1401 योग के धर्म वाले ये दोनों आत्मा से आत्मा का जारीय करके दोनों महान सीज बाले प्रचा के सम् को और काम को बात्सा करते हैं 1481 जैसे ही उत्पन्त हुआ या नैसे ही यहाँ पर कुमार - यह कहा जावा करता है। इसके जनन्त्रश्र उसका नाम सनत्कुमार - यह प्रतिष्ठित हुआ वा 1421 उनके द्वादक क्या ये को परम दिखा और देवगणों से समन्त्रित के। वे सन किया वासे ये और महर्षियों से मलकुत ने 1431 उन बह्माकों ने सन बारह साहित्रक आगजों को देख कर फिर प्रश्नु ने असुरों को-पितृयकों का-देवों को खीब मनुष्यीं को सृजित किया वा 1481

इस् और सनस्कृतार वे वो बहुताओं के पूज कर्रवरेता ने। पूर्व की

करपत्ति में प्राचीन काल में ये वानों सबके पूर्व मे जम्म प्रहण करने जाते

लोककल्पनस् (२) ्र

प्रजननान्मनुष्यान्त्रं जघनान्निभंमेऽसुरान् ॥=४ नक्तं सृजन्युनब्रंह्या अयोत्स्नाया मानुषात्मनः। सुधायाञ्च पितृ श्रनीय देवदेवः ससर्जे ह ॥ ५६ मुख्यामुख्यान् सृजन्देवानमुरांश्य नतः पुन. । मनसञ्च मनुध्यश्चि पितृबन्महत पितृ व ॥६६ विद्युतोऽशनिमेभांश्य सोहितं न्द्रधन् वि च । ऋषो यजू पि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये ॥= उण्यावयानि भूतानि महसस्तस्य जन्निरे । ब्रह्मणस्तु प्रजासमं देवविषितृमानवम् ॥**०**६ पुनः सुष्रति भ्नानि बराणि स्वावराणि व । यक्षान्यिणाचार् गन्धर्वान्सर्वजोऽप्सरसर्या ।।६० नरकिन्नररक्षांसि दयः वज्ञुमृगोरमात्र् । अन्ययं था व्यम**≈नेव इयं स्थावरजङ्ग**मम् ॥६१ बहुराजी में अपने शुक्ष से देवगशों को सत्पन्न किया था, अपने बक्ष: स्थल से पितृगणों का जन्म बहुश कराया था-प्रजनन से बनुष्यों को भीच जधन से असुरों को निर्मित किया था 10%। फिर देवताओं के भी देव बहुत जी ने मानुषात्मा की क्योत्स्ना से राज्य का सुजन किया या--सुधा की कीर पितृगणों की मृष्टि की थी। 🖘। मुख्य और अमुक्य देवों कर और असुरों का मुजन करते हुए इसके अधन्तर मन वे मनुष्यों का और पिता के ही समान महाम् वितृतभौ का सूजन किया वा 1001 विद्युत् की-वज की-मेधों की बीर लोहित इन्द्र अनुवों की-ऋचाओं की अर्थात् ऋग्वेद की-उजुर्वेद की और सामवेद की-वज की सिद्धि के लिये निर्मित की यी अवर्षि रचना की यो अर्थात् रकताको थी। ८०। बहुता के तेज से उच्च और अवय प्राणी स्त्यत्म हुए ये। प्रजा के सर्व में देव ऋषि-पितृयण और मानव सभी हुए

थे ।दश् फिर उन्होंने प्राणियों का-अरों का और स्थावरों का सुजन किया या सक्ष-पित्राच मन्त्रवं और यब प्रकार की अप्तराक्षों का सुजन करते हैं। ।१०। नर-किन्नर-राक्षत्र-पक्षी-पत्रु-यूव और उरगों का सुजन किया करते

💈 । अध्यय अववा व्यय दोनों स्वावरों जंगमों का सूजन करते हैं १६१।

मुखाहेबान अनयम् पितृ इश्रीवाय वक्षसः ।

तेषां ते यांति कर्माणि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुषा । तान्येव प्रतिपद्यंते सृज्यमानाः पुनः पुनः । १६२

हिलाहिले मृदुक्रूरे धर्माधर्मी कृताकृते । तेषामेव पृथक् सूतमविभक्तं त्रयं विदुः ॥ १३

तेषामेव पृथक् सूतमविभक्तं त्रयं विदुः ॥१३ एसदेवं च नैवं च न चोमे नानुभे तथा । कर्म स्थविषयं प्राहुः सत्यस्थाः समदर्गिनः ॥१४

नामारमपञ्चन्नतामां कृतानां च प्रपञ्चताम् । दिवशस्त्रेन पञ्चेते निर्मेने स महेश्वरः ॥६१

आर्थाण चैव नामानि याश्य देवेषु सृष्टयः । गर्वेयी न प्रसूयन्ते पुनस्तेष्यो दघरप्रभुः ।।६६ इत्येषं कारणाय्भूतो शोकसर्गः स्वयंगुवः । महदाद्या विशेषास्ता विकाराः प्राकृताः स्वयम् ।।६७

भन्द्रसूर्येत्रभी लोको प्रहनक्षत्रमण्डितः । नदीभिष्य समुद्रैश्य पर्वतैश्व सहस्रजः ॥६८ वे स्थ जनके कर्मों को प्राप्त होते हैं जिनका कि स्वयद्म्युने पूर्व में ही

प्रतिपन्न हुआ करते हैं 1821 हिंस और आहिसा थाने, मृतु और क्रूर-धर्म और अधर्म ओर कृत तथा सकत उनके ही पृथक् उरपम्न हुए थे। यह अदि-भक्त तीन जान लीजिए 1821 वह इस प्रकार से है और इस प्रकार से नहीं है—बोनों ही नहीं हैं और बोनों हैं। सत्य में स्थित समदर्शी अपति सबको एक ही समान देखने वाले अपने जिवय को कर्म कहते हैं 1831 नामारम पञ्च मूनों की और कृतों की प्रपञ्चतह को बनाया जा। उन महेरवर ने दिन शक्य से ये ही पाँच हैं जिसका निर्माण किया जा। १५1 देवों में जो सृष्टियाँ

स्जन कर दिया था। बार-बार स्थन को प्राप्त होते हुए उन्हीं कर्मी को

हैं और आर्ष नाम हैं सर्वरी में प्रसूत नहीं होते हैं—किर प्रभु ने उनके लिए धारण किया था। १६। यह इसी रीति से स्वयम्भू का कारण से लोकों का सर्ग हुआ था। महत् जिनके आदि में होने वाला है सथा विशेष के बन्स पर्यन्स विकास स्वय प्राकृत हैं। १७। चन्द्रमा और सूर्य की प्रभा काला लोक जो यहों और नक्षत्रों से मण्डित है। बहु बहुत नदियाँ हैं—समुद्र है और सहस्रों पर्वत हैं---इन सबसे मण्डित है। १८।

बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटर<sup>ः</sup> ॥१०० महाभूतप्रकाशक्य विशेषै: प्रत्रवास्तु सः। धर्माधर्मसुपुष्पस्तु सुखदु खफलोदयः ॥१०१ **भाजीयः स**र्वभृतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । एसद्बह्मवनं चैव बह्मवृक्षस्य तस्य तत् ॥१०२ अध्यक्तं कारणं यत्र नित्यं सदसदास्मकम् । · धान कृति मायां शैवाहुस्तस्वित्तकाः ॥१०३ इत्येषोऽनुप्रह. सर्वो बहानैमित्तिकः स्मृतः । अयुद्धिपूर्वकः सर्गा ब्रह्मण<sup>्</sup>ाकृतास्त्रय ।।१०४ मुक्यादयस्तु षट् सर्गा वंकृता बुद्धिपूर्वकाः। वैकरणारसंप्रवर्तते बहाणस्तेशिमस्यव ।।१०५ अनेक सुरम्य पुरों से तथा परम स्फीत जनपदों से समलकृत हैं-इस ब्रह्मवन में सबके ज्ञाता अध्यक्त ब्रह्माजी सञ्चरण किया करते हैं।१६। अव्यक्त के बीज में जो समुरप्रस्त है वह अनेक ही अनुग्रह में स्थित होता हैं। यह एक वृक्ष है-ऐसा ही रूपक यहाँ पर दिया आता है-इसकी बृद्धि ही स्कन्धों से परिपूर्ण है और अन्य इन्द्रियों कोटर हैं।१००। महाभूतों का प्रकाश है और विभेषों से बह पत्रों वाला है। इसके धर्म और अधर्म पुष्प हैं तथा उनका परिणाम रूप मुख और दुःस इसके फलों का उदय है। १०१। यह समस्तन अयति सर्वादा से चला जाने वाशर ब्रह्म बुक्ष समस्त प्राणियों को आजीब होता है। उस बहा बुझ का यह ब्रह्मवन है १९०२। सहाँ पर सह् और असत् स्वरूप वाला नित्य अञ्चल ही कारण है। तस्त्रों के फिल्सम करने वाले मनोधी इसको प्रधान-प्रकृति और माया कहा करते हैं।१०६। कृपा से होने वाला इस रीति से यह अनुबह सर्ग बहा के निमित्त बाला कहा

गया है। अबुद्धि पूर्णक ब्रह्माओं के तीन सर्व है जो प्राकृत कहे गये हैं । १०४।

मुख्य आदिक छै समें हैं जो प्राकृत न होकर बैकृत कहे जाते हैं और सुद्धिः

पुरैश्व विविध रम्ये स्फीतैजैनपदैदस्तवा।

अध्यक्तको जप्रभवस्तस्यैवानुग्रहे स्थितः।

अस्मिन् ब्रह्मवनेऽस्यो ब्रह्मा चरति सर्वेवित् ॥६६

६४ } [ बह्माण्ड पुराण

के योग से किये जाते हैं। बहुम के व्यक्तिमन्यु ने बैकरूप से संप्रदूत्त होते हैं।१०५।

१०५। इत्येते प्राकृताञ्चीय वैकृताञ्च नय स्मृताः ।

सर्गाः परस्परोत्पन्नाः कारणं तु बुधैः स्मृतम् ।।१०६ मूर्जानं वै यस्य वेदा वदंति वियन्नाभिश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे ।

दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षिति च सोऽचित्यात्मा

सर्वभूत-णेता ।।१०७ वक्ताचस्य बाह्मणाः संप्रसृता वक्षसश्चीव क्षत्रियाः पूर्वभागे

बैश्या ऊरुम्या यस्य प्रवृष्यां चा गूहाः सर्वे वणी गामतः

संप्रसूताः ॥१०व भारायणात्परोव्यक्तादबमव्यक्तसंज्ञितम् ।

अ'डजस्तु स्वयं बद्धाः लोकास्तेन कृताः स्वयम् ॥१०६ तत्र कल्पात् दण स्थित्वा सर्थं गच्छति ते पुनः ।

रो लोका ब्रह्मलोकं वै अपरावतिनीं गतिम् ॥११० भाषिपस्यं विना शे वै ऐश्वयंज तु तस्समाः ।

भवंति ब्रह्मणा तुल्या रूपेण विषयेण च ।।१११ तत्र रो ह्यवनिष्ठंते प्रीतियुक्ताः स्वसंयुताः ।

अध्ययं भाविनार्थेन प्राकृतं तनुते स्वयम् ।।११२ ये इस प्रकार से प्राकृत और बैक्त नी सर्ग कहे गये हैं। ये सर्ग पर-स्पर में क्षी समुत्पन्न हुए हैं और बुधवनों ने तो कारण बताया है।१०६। देव

जिसके मूर्या को कहते हैं—वियत इसकी गामि है और जन्म तथा सूर्म किसके बोनों नेत्र हैं। दिशायें इसके आज हैं, भूभिको इसके चरण समक्षिए— यह न विकास करने के योग्य आत्का बाला और समस्त भूतों का प्रणेता है। ११०७३ जिसके मुखसे हाज्ञाण समुस्यन्त हुए हैं और जिसके कका स्थल से पूर्व भाग में क्षित्रकों की समस्यक्ति वह है। जिसके कहारों से जैस्स और पहों से

११०७३ जिसक मुखस बाह्यण समुत्यन्त हुए ह आर जिसक क्यास्थल स पूर्व भाग में क्षत्रियों की समुत्यित हुई है। जिसके ऊदओं से वैक्य और पदों से सुद्र समुद्भूत हुए हैं। सकी काशें वर्ण क्की के शरीर से उत्पन्त हुए हैं ११००८) व्यक्त नारायण से पर अष्ट है जो अव्यक्त संशा वाला है। इस अप्ट

से जन्म प्रक्षण करने वासा स्वयं ब्रह्मा है और उसी के दूशरा स्वयं सीकों की

लोककल्पनम् (२) { EX रचना की गकी है। १०६३ वहाँ पर दक करवों तक स्थित होकर के फिर सस्य को जले जाया करते हैं। वे लोज बहाखोक की जाते हैं जो कि मति अगरा-वर्शिनी होती है । १ १०६ विना काजिपस्य के वे निश्चम ही ऐश्वर्ध के द्वारर उसके समान होते हैं। वे सभी स्वरूप से बौद विषय से बहुए के ही तुरुय होते हैं। वहाँ पर वे स्वयंयुक्त श्रीति से युक्त होते हुए अवस्थित रहा करते हैं। अवश्यम्मानी अर्थ मे वे प्राकृत को स्वयं विस्तृत किया करते हैं 1222-2231 नामात्वेमाभिसंबंध्यास्सदा तत्कानभाविताः । स्वतोऽबुद्धिपूर्व हि बोधो भवति नै यथा ॥११३ तत्कालभाविदो रोषां तथा ज्ञानं प्रवर्राते । प्रयाहारैस्त् भेदानां तेषां हि न तु बुष्मिणाम् ॥११४ हीश्य साधै वतंते कार्याण कारणानि च । नानात्वदणिनां तेवां ब्रह्मकोकनिवासिनाम् ॥११५ विनिष्टलविकाराणां स्वेन धर्मेण तिष्ठताम् । तुरुयलक्षणसिद्धान्तु मुभातमानो निरञ्जनाः ॥११५ प्राकृते करणोपेताः स्वात्यन्येव व्यवस्थिताः । प्रस्थापयिश्वा जात्मानं प्रकृतिस्त्वेष तस्वतः ॥११७

पुरवास्यवहुत्वेन प्रतीसा न प्रवर्त हैं।
प्रवर्त ते पुनः सर्गस्त वां साकारणास्मनाम् ॥११६
संयोगः प्रकृतिक्रेंया युक्तानां तत्वदिशनाम् ।
तत्रोपविश्वणी सेवामपुनर्मारगामिनाम् ॥११९६
उस समय में उस कान से भावित होते हुए नानात्व से अभि संबद्ध्यं
होते हैं। अबुद्धि पूर्वक त्रवन करते हुए जीसे ही विश्वित बोब होता है।
।११३। उस काल से भावित होने पर उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रवृक्ष होता

है। उन भेदों के प्रस्वाक्षामों से ही होता, भुष्मियों का नहीं होता है।११४। और उनके साथ ही कार्य तथा कारण प्रवृत्त हुआ करते हैं। नातास्य के दर्शी बहालोक के नियासी उनका जो अपने धर्म में विभेष रूप से नियुत्त विकारों वासे हैं और स्थित हैं तुस्य नक्षण दासे सिख-मुमात्मा और

**44** ] बह्याण्ड पुराण निरञ्जन हैं।११४-११६। प्राकृत सर्ग में कारकों से उपेत हैं और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित है। और भारमा की प्रख्यायित करके तत्व से यह प्रकृति है। ११७। पुरुषान्य से यह प्रतीत प्रवृत्त वहीं होती है। फिर उन साक्षारणात्माओं का सर्ग प्रवृत्त होता है ।११वा युक्त तत्व दर्शियों का संयोग प्रकृति आनती चाहिए। बपुनर्भारगामी चनको वह उपवर्गिणी है ।११६। अभावतः पुन सत्यं शांतामामविषामिव । सतस्तेषु गतेष् ब्रुं जैनोक्यालु मुदारमसु ।।१२० ते सार्खं यैमेंहरूलींकस्तदानासादितस्तु वै । प्तच्छिष्या ये ह तिष्ठंति कल्पदाह उपस्थिते ॥१२१ गन्धर्याद्याः पिशाचाध्य मानुषा काह्यणादयः । पणवः पक्षिणऋषै व स्थावराः ससरीसृपाः ॥१२२ तिष्ठमु तेषु तत्कालं पृथिवीतलवामिषु । सहस् यत्तु रण्मीनां सूर्यस्येह विनण्यति ॥१२३ ते सप्त रक्ष्मयो भूत्वा एकैको जायते रविः। क्रमेण शतमानास्ते त्रील्लोकान्प्रदहंत्युत ॥१२४

क्रमेण शतमानास्ते शिस्लोकान्प्रदहंत्युत ॥१२४ जाकुमान्स्यावगंश्चीव मदीः सर्वाश्च पर्यतात् । शुष्केपूर्वातृष्ट्रचा यैस्त श्चैव प्रतापिताः ॥१२५ तदा ते विवणाः सर्वे निर्देग्छाः सूर्यरिमिभिः । अकुमा स्थावराश्चैय समिधिमादिकास्तु धौ ॥१२६ व्यचिगें की भौति कान्तों के अभाव से फिर सत्य है । इसकें अनन्तर मुदारमा उनके वैलोक्य से कपर गत हो बाने पर वे जिनके द्वारा उस समय में महलांक अनासादित है । कल्पदाह के उपस्थित होने पर जो उनके शिष्य हैं स्थित रहां करते हैं ।१२०-१२१। गन्धर्व आदिक-पिशाच-मानुष और माह्याय वादि पशु-पक्षी-स्थावर-सरीसृष् उस समय में पृथ्वीतल वाली सनके स्थित रहने पर यहां पर सूर्य की सहस्र रिष्टममां विनष्ट हो जाती हैं

1१२२-१२३। वे सब धूर्य की किरणें सात रश्मियाँ होकर एक-एक सूर्य हो जाया करता है दे क्रम से चत स्वक्ष्य होकर दीनों ओकों को प्रदान किया करते हैं ११२४। जड़ाम और स्थायर-मदी और सब पर्वतों को जी पूर्व में ही

लोककल्पनम् (२) 49 बृष्टि के न होने से जुष्क हो रहे वे और जिनके द्वारा वे शुष्क दे उसहीं के क्षारा बहुत तापित किये नये वे अवति बुक्क वे एकदम प्राप्त हो गये वे । १२४। इस समय में कहीं पर भी परित्राच नहीं वा और ने सब विवश होकर सूर्य के प्रखर प्रतप्त किरणों से निःशेष रूप से दग्ध हो गये थे। इनमें सभी स्थावर-जङ्गम और धर्म तथा अधर्म आवि वे ११२६। दग्धदेहास्तदा ते तु धूतपापा युगात्मये । ख्यातातपा विनिमुँकाः शुभया चातिबंधया ॥१२७ ततस्ते ह्यूपपद्यति तुल्यरूपैजनेर्जनाः। उषित्वा रंअनीं ते च बह्मणोऽन्यतःजन्मनः ॥१२८ पुनः सर्गे भवतीह मानस्यो ब्रह्मणः प्रजाः । तनस्तेषु प्रयन्नेषु जर्नस्त्रं लोक्यवासिषु ॥१२६ निवंग्धेषु च लोकेषु तदा सूर्येस्तु सप्तिभः। बृष्टचा क्षिती प्लावितायां विजनेष्वणंवेषु वा ॥१३० समुद्राश्चैव मेघाश्च आपश्चैवाच पार्थिवाः । शरमाणा अजन्त्येव सलिलाक्यास्तथाचलाः ॥१३१ भागतागतिकं चैव यदा तु सलिलं बहु। संख्यांचेमां स्थितां भूमिमर्णवास्यं नदाऽभवत् ॥१३२ आभाति यस्माध्याभासावृत्राग्रन्थः कांतिवीप्तिषु । स सर्वः समनुप्राप्ता मासां भाष्यो विभाव्यते ॥१३३ उस अवसर पर ग्रुग के अत्यय में वे देहों के दश्व हो जाने पर निष्पाप हो गये ये तथा स्थातातप और शुभ वन्छा से विनिमुक्ति ये ।१२७। इसके प्रपरान्त ने सुल्यक्य वाने जनों के स्वाका जन उत्पन्न होते हैं। और वे अध्यक्त जम्म वाले ब्रह्मा की राजि में वहाँ निवास करके फिर सुअन की बेला में ब्रह्माजी की मानसी प्रजा होती हैं। फिर जनों के साथ बेलोक्य वासी उनके प्रयक्त होने पर तथा संतप्त सूर्य की प्रखर किरणों से उस समय में लोंकों के निर्दग्ध हो जाने पर वृष्टि के द्वारा सम्पात से मूर्मि के प्लावित होनें पर तथा विजन वर्णकों में निमक्त हो जाने पर समुद्र-मेच-जल और पार्थिक सब शरमाण होते तथा अथन सलिन से ज्ञान वाले होकर सब ही यमन कर जाया करते हैं अर्थात् जिन्छ हो जाते हैं 1१२६-१३१। जिस समय

देव ]

मैं आमना मनिक जम प्रजुर मात्रा में हो जाता है तो वह इस पूर्ति को पंच्छादित करके सभी समुद्र नाम नामा हो जाता है 1१३२। भी सब्द जिस आभास से कान्ति-दीसियों में बाबाद होता है। वह सभी भागों को समन्

संख्यादित करके सभी समुद्र नाम नामा हो नाता है ।१३२। भी मन्द जिस भाभास से कान्ति-वीतियों में बानात होता है । यह तभी भानों को समनु भास हुए नो कि भानों से विभावित होता है ।१३३। तदंतस्तनुते यस्मात्सर्वों पृथ्वी सभंततः । धातुस्तनोति विस्तारं ततोपननवः स्मृताः ।।१३४ णार इत्येत्र भीणें तु नामार्थो धातुरुव्यते । एकार्णवे भवंत्यापो न गीर्णास्तोन ता नराः ।।१३४ तस्मन् युगसहस्राते संस्थिते बह्मणोऽह्नि । तावत्कालं रजन्यां च वर्तन्त्यां सन्तिलात्मनः ।।१३६ ततस्ते सन्ति तस्मिन् नष्टाम्नौ पृथिवीतले । प्रशांतवातेऽन्धांकारे निरालोके समंततः ।।१३७

येनैवाधिद्वितं होदं बहाण. पुरुष. प्रमुः ।
विभागमस्य लोकस्य प्रकतुं पुनरेञ्छतः ।।१३६
एकार्णवे तनस्तरिमन्तृष्टे स्वावरणकृषे ।
तदा भवति स बह्या सहस्राक्षः सहस्रपात् ।।१३६
सहस्रुणीयां पुरुषो रूकमवर्णो हालीदियः ।
बह्या नारायणावयस्तु सुक्वाप सलिले तदा ।।१४०
सत्वोद्रेकात्प्रबुद्धस्तु स भून्यं लोकमैक्षतः ।
सन्नाखेन पावेन पुराणं परिकोतित्तम् ११६४९
उसके बन्दर जिससे सभी और से इस पृथ्वी का विस्तार किया
करता है । आतु विस्तार को फैजाता है उसके पश्चास् उपतनु कहे गये है ।
।१३४६ मार यही ही नीर्ण हो जाने पर अनेक वर्ष धातु कहा जावा करता

११६६। उस एक महस्र युवों के बन्त में वहा। के दिन के संस्थित होने पर सब तक के समय में समिमात्मा की राष्ट्र के बनने पर एजनी ही रहती है ।२३६३ इसके उपरान्त उस अनमें विनष्ट अपिन बाने पृथ्वी शक में-वायु के एक बन प्रसान्त होने पर एक दम अन्यकार रहता है और सभी और शासोक

है। एकमात्र समझ में जल ही होते हैं। उनमें वे नर शीर्व नहीं होते हैं।

कल्प प्रतिसन्धि वर्णनम् 🌗 3.5 का अभाय होता है ।१३७। जिसके द्वारा यह जिंछिन्छत है ब्रह्मा के पर पुरव प्रभुते इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी।१३६। उस समय मैं भेवल एक ही समुद्र था और सभी चर तथा अवर जगत् एकदम दिनष्ट ही गया या , तब वह ब्रह्मा सहसूरें पादों वालं होते हैं ।१३६। वह पुरुष सहसूरें शीर्षी वाले हैं जिनका वर्ष सुवर्ष के समान है और जो इन्द्रियों की पहुँच से परे हैं। उस समय में नारायण नामधारी बहुगाजी जन में शयन कर रहे थे ११४०। सरव के उद्रेक से प्रकृष्ट ज्ञान वाले उन्होंने सम्पूर्ण लोक को शून्य देखाया इस आदापाद ने पुराण को परिकीत्तित किया था ।१४१। करूप प्रतिसन्धि वर्णनम् सून उवाच-इस्पेक प्रथमं पावं प्रकृत्यर्थ प्रकृतितम् । श्रुरवा तु संहृष्टमनाः कापेयः संअयायति ॥१ आराध्य त्रचसा सूनं तस्यार्थं स्वपरां कथाम् । अथ प्रभृति कल्पन प्रतिसंधिः प्रचक्षते ॥२ समनीतस्य कल्पस्य वर्तमानस्य वानयोः। भारूपयोरंतरं यत्र प्रतिसंधिष्टच पस्तयोः । एतदे विभुमिनकामि यथायरकुणलो हासि ॥३ कापेयेतेवमुक्तस्तु सूतः प्रयदतां ४१. । त्रैलोक्यस्योद्भव कृत्स्नदाक्यातृमुपचकमे ॥४ सूत उवाच-अत्र वै वर्णदिष्यामि याथासध्येन सुद्रताः । करुपं भूत नविष्यं च प्रतिसंधिश्च यस्तयोः ॥१ मन्बंतराणि कल्पेषु यानि यानि छ सुवनाः। यण्चाय वर्तने कल्पो वाराहः, सांप्रतः शुभः ॥६ अस्मास्करपान् यः पूर्वः कल्पोऽनीतः सनातनः। तस्य चास्य च कल्पस्य मध्यावस्थां नियोधत् ॥ ७ श्री सूतजो ने कहा यह प्रकीत्ति के लिए प्रथम पाद की सित किया है। इसका भवण करके कापेय के मन में बहुत ही सहर्थ हुआ था किन्तु उमने मन में संगय भी होता है है। उन्होंने बाषों के द्वारा सूतजी की

त्रहाण्ड पुराथ 90 ] आराधनाकी वीं और उसका बर्ध तथा धूसरी क्याको अवण करने की इच्छा की बी। आज से नेकर करपक्त प्रति सन्धि कहा जाता है।२। बीत हुए कल्प का और वर्तमान कल्प की इन दोनों का अन्तर और जहाँ पर उन दोनों की प्रतिसन्धि है। यह वे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप ठीक प्रकार से यह बताने के लिए परम कुणन हैं 131 कांपेय के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर प्रवचन करने नालों में घोट सूतजी ने यह सम्पूज ही करने का उपक्रम किया था।४। भी सूनजी ने कहा बा—हे सुन्दर व्रतों वाली ! इस विषय में जो कुछ भी हैं वह सभी क्या वं रूप से वर्णनं करूँ गा। कल्प जो हो गये हैं और आने होने वासे हैं तथा इन दोनों की जो प्रति सन्धि है-इसको भी बताऊँ गा। ५। इन कल्पों में जी-जो भी मन्वग्शर है और जो यह करुप बर्रीमान है यह इस समय करूप परम कुथ काराह है।इ। इस करूप से पूर्व में होने वाला जो करप था जो कि सनातन व्यतीत हो गया है उसकी भीर इस करूप की जो मध्य में होने वाली अवस्या है उसका जान अब प्राप्त करलो । ७। प्रत्यागते पूर्वकल्पे प्रतिसंधि विनाऽभवाः । सस्यः प्रवर्णते कल्पो जनलोकादयः पून<sup>्</sup> शद व्युष्टिक्नप्रतिसंधिस्तु कल्पात्कस्पः परस्परम् । म्युञ्छियते प्रजाः सर्वाः कल्पांते सर्वशस्तदा ।।६ तरमात्करपासु करुपस्य प्रतिसंधिनं विद्यते । मन्बंतरे युगास्थानामविच्छिन्नास्तु संधयः ॥१० परस्परात् प्रवर्तते मन्वतरयुगैः सह । उक्ता ये प्रक्रियार्थेन पूर्वकल्पा. समासतः ॥११ तेषां पराद्वीकल्पानां पूर्वी यस्मात्तु यः परः । आसीत्कल्पे व्यतीते वै परार्द्धात्परमस्तु यः ॥१२ कल्पास्त्वन्ये भविष्या वे ह्यपराद्वं सुणीकृताः । प्रथमः सांप्रतस्तेषां कल्पो यो वर्तते द्विजाः ॥१३ अस्मिन्यूर्वे पराद्धें तु द्वितीयः पर उच्यते । एय संस्थितकालन्तु प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥१४

कल्प प्रतिसन्धि वर्णमञ् 198 हे अनची ! प्रतिसम्ब के बिना पूर्वकरूप के प्रत्यागत होने पर अन्य कस्प प्रवृत्त होता है और फिर जन सोकादिक होते हैं। 🕒 व्युष्कितन प्रति-सन्धि वाला कल्प से परस्पर में होता है । इस अवसर पर सभी ओर से कल्प के अन्त में सम्पूर्ण प्रजा ब्युन्धिन्न हुआ करती है। है। उस कल्प से कल्प की प्रतिसन्धि महीं होती है। मन्यन्तर में युवाख्यों की सन्धियाँ अविकिछस्न होती हैं।१०। मन्यन्तर युगों के साथ परस्पर से प्रवृत्त होता है। जो सक्षेप से प्रक्रियार्थ के द्वारा पूर्व कल्प कहे हैं ।११। उन परार्ध कल्पों के पूर्व जिससे को पर है। पूर्व करूप के अवतीत होने पर परार्थ से परम जो या ।१२। जी अन्य भविष्य में होने वाले करूप हैं वे अपरार्ध गुणी कृत हैं। है द्विजगणी ! उनमें अब होने बाला करूप है जो कि इस समय में बर्रमान हैं । रू३। इसमें पूर्व परार्ध में जो द्वितीय है वह पर कहा जाता है। यह संस्थित कास बाला हैं और फिर प्रस्थाद्वार कहा गया है ।१४। अस्मात्कल्पासत् पूर्वं कल्पोऽतीतः पुरातनः । चतुर्य गसहस्राते सह मन्यंतरैः पुरा ॥१४ क्षीणं कल्पे ततस्वस्मिन् वाहकाल उपस्थिते । त्रस्मिन्काले सदा देवा आसम्बैमानिकास्तु ये ॥१६ मक्षत्रप्रहताराण्य चन्द्रसूर्यादयस्तु ते । अष्टाविगतिरेवैताः कोटचस्तु सुकुनात्मनाम् ॥१७ मन्वंतरे यथैकस्मिन् चतुर्हेणसु वै तथा। त्रीणि कोटिणतान्यासम् कोटचो दिनवतिस्तया ॥१८ अथाधिकासप्ततिश्व सहस्राणां पुरा स्मृता । एकैकस्मिस्तृ कल्पे वै देवा वैमानिकाः स्मृताः ॥१८ अथ मन्वंतरेष्वासंश्चतुर्देशसु से दिवि । देवाश्च पितरण्यैव ऋषयोऽमृतपास्तथा ।।२० तेषामनुचराश्चेव परस्यः पुत्रास्तरीय च । वर्णाश्रमातिरिक्ताश्च तस्मिन्काले तु से सुराः ॥२१ तैस्तै सायुज्ययैः साद्वै प्राप्ते वस्तुमये तदा । तुल्यनिष्ठाभवन्सर्वे प्राप्ते ह्याभूतसंप्लवे ॥२२

ब्रह्माण्ड पुराण ७२ फिर इस कल्प से पूर्व में होने बाला अतीत पुरातन कल्प है जो पहिले एक अहम् चारों युगों की चौकड़ी के अन्त में मन्यन्तरों के साथ है।

।१५। किर उस कल्य के क्षीण हो जाने पर खीर दाह काल के उपस्थित होता है। उस समय में तब जो गैमानिक देव हैं वे वे 1१६। वे नक्षत्र-यह भौर नारायण तथा चन्द्र सूर्व जादिक हैं। वे सब अट्ठाईस हैं। सुकृतात्माओं की करोड़ों की संबंधा है अर्थात् जिन्होंने सुकृत् किया है अन्हीं की करोड़ों संख्या है।१७। जिस प्रकार से एक मन्वन्तर में तथा बौदहों में वे तीन करीड़ में तथा बानवे करोड़ थे।१८। इसके अनन्तर अवर्त् विभानों में रहने वाले देवगण कहे गये हैं 1१६। इसके अनन्तर आकास में दिवलोक में चौदह मन्द-न्तरों में ये । उनमें देवगण-पितृगण-ऋविगण तया अमृत के पान करने बाले ये।२०। उनके अनुवर हैं, उनकी पत्नियाँ हैं और उनके पुत्र भी होते हैं। उस काल में आकाल में अुरनण क्ली और आधर्मी से अतिरिक्त थे। ।२१। उस काम में बस्तुओं से परिपूर्ण प्राप्त होने पर उत-उन सायुज्य में गमन करने वालों के साब में दे। आधूत इंध्यव अवदि महा प्रस्य के प्राप्त हीने पर ने तुरुप निष्ठा वासे हुए ने ।२२।

ततस्तेऽवरवभाविस्वाद् बुद्धचाः पर्यायमारमनः । त्रैलोक्यवासिनो देवा इह तामाभिमानिकः ॥२३ स्थितिकाले तदा पूर्ण बायन्ने पश्चिमोत्तरे । करपावसानिका देवास्तरिमन्त्राप्ते ह्यूपप्लवे ॥२४ तदोत्सुका विषादेन स्थक्तस्यानानि भागजः। महर्लोकाय सविग्नास्ततस्ते दक्षिरे मनः ॥२५ ते युक्तानुपपद्यते महतीं च शरीरिके। विषुद्धिबहुलाः सर्वे मानसी सिद्धिमास्थिताः ॥२६ तै कल्पवासिभिः साद्धः महानासादितस्तदा । बाह्यणै. क्षत्रियेवेंश्येस्तद्भवेश्यापरैजेनै: ॥२७ गत्वा तु ते महर्लोकं देवसधाश्वतुर्द्श । ततस्ते जनलोकाय सोद्वेगा दिश्ररे मनः ॥२८ इसके चपरान्त वे तान के विभागती देवगण जो जैलोक्य के निवासी

थे यहाँ पर आत्मा की बुद्धि के अवश्य भावी होने से वे ।२३। उस काल में

करूप प्रतिसन्धि वर्णनम् ] स्थिति का समय पूर्ण हो चुका वा और पश्चिमोत्तर में आसन्त था। जो देव करूप में अवसात प्राप्त होने वासे वे वे उस स्पष्टनव को प्राप्त हुआ देखने दाले थे ।२४। उस अवसर में उत्सुक हुए और विवाद से मागों में स्थानों को व्यक्त करके फिर उन्होंने मियम्न होते हुए अवन भाग महलेंकि के लिए बनाया या ।२५। वे युक्तों को उपपन्न होते हैं और करीर में महती को प्राप्त होते हैं वे शब प्रचर विशुद्धि से समन्वित वे तथा मानसी सिद्धि में समा-स्थित हुए ये १२६। उस समय में उन कल्पवासियों के साथ महान आसादित हुआ था। उनके साथ मे गमन करने वाले बाह्यण -- क्षत्रिय--वैश्य और अगरजन भी थे। वे चौदह देवों के संघ महलोंक में प्राप्त हो गये वे। फिर चस महलोंक से गमन करके बड़े चढ़े के सहित उन्होंने अपना मन जन-नोक में जाने के लिए किया वा ।२७-२व। एतेन क्रमयोगेन ययुस्ते कल्पवासिन. । एवं देवयुगानां तु सहस्राणि धरस्परम् ३।२६ विश्वित्रवृत्ताः सर्वे मानसी सिद्धिमास्थिताः । तैः कल्पवासिभिः साउँ जन जासादितम्तु वै ॥६० तत्र कल्पान्दश स्थित्वा सत्यं गच्छंति वै पुनः । गरवा ते बह्मकोकं वै अपरावर्तिनीं गतिम् ।।३१ आधिपत्यं विमाने वै ऐश्वयंग तु तत्समाः । भवति ब्रह्मणा तुल्या रूपेण विषयेण च ॥३२ तत्र ते स्यवतिष्ठते श्रीसियुक्ताश्च संयमान् । आनंदं ब्रह्मणः प्राप्य मुच्यन्ते ब्रह्मणा सह ॥३३ अवश्यमाविनार्थेन प्राकृतेनंव तो स्वयम् । भानाचंताभिः सबद्धास्तदा तत्कालभाविताः ॥३४ स्वपतो बुद्धिपूर्वं तु बोधो भवति वै यथा । तथा तु भाविते सेवां तथानंदः प्रवर्तते ।।३५ इसी क्रम के योग से वे कल्पवासी चले गये थे। इस प्रकार से सहसी ही देवों के युग ये । २६। सभी विकुद्धि की प्रचुरता वाले ये और अतएव वे सब मानसी सिद्धि में समास्थित थे। उनने कल्प वासियों के साथ जनलोक

68 बद्धाण्ड पुराण को आज्ञ किया था।३०। वहाँ जनलेक में दश कल्पों तक स्थित होकर फिर सस्य लोक को चले जाते हैं। वे ब्रह्मलंक को प्राप्त करके अपरावर्तिनी गति को प्राप्त हो जाते हैं।३१। वे विमान में कार्शियत्य पाकर ऐश्वर्य से उनके

प्रस्याहारैस्तु भेदानां येषां भिन्नानि शुष्टिमणाम् । तै साई वर्डते तेयां कार्याणि करणानि च ॥३६ नानात्वदर्शिनां तेषां ब्रह्मकोकनियासिनाम् । विमिन्ताधिकाराणां स्नेन धर्मेण तिष्ठताम् ॥३७ ते तुरुयसक्षणाः सिद्धाः सुद्धारमानो निरंजनाः । प्राकृते करणोपेताः स्वात्मन्येव व्यवस्थिताः ॥३८ प्रख्यापयित्या भारमानं प्रकृतिस्त्वेषु तत्त्वतः । पुरुषान्यबहुत्वेन प्रतीना तत्प्रवर्ताते ॥३६ प्रवर्तिते पुनः सर्गे से घा साकारणात्मनाम् । संयोगे प्रकृतिर्शेया युक्तानां तत्त्वदिशनाम् ॥४० तत्रोपवरियां तेवां न पुनर्मार्गगामिनाम् । मभावः पुनव्त्पन्नः शोतानामधिषामिव ४४१ सतस्ते यु गते पूर्वं जैलोक्येषु महात्मसु । एतैः साद्धै महलॅकिस्तवानासादितस्तु वै ॥४२ जिन शुष्टिसयों के भेदों के प्रत्याष्ट्र(रों से भिन्न हैं उनके कार्य और भारण विधित होते हैं। १६। वे नानात्व के देखने वाले और बह्मलोक के निवास करने वाले हैं। निवृत्त अधिकारों वाले और अपने धर्म में स्थित

ही समान हो जाया करते हैं। फिर वे बहुशजी के ही तुरुव हो जाया करते हैं और रूप तथा विषय के द्वारा बह्मा के समान हैं। ३२। वहाँ पर वे प्रीति से युक्त होते हुए संयमों को अवस्थित हुआ करते हैं। वहाँ पर बह्मा का कामण्य प्राप्त करके बहुए भी के ही साथ मुक्ति की प्राप्त हो जाया करते हैं ।३३। प्राकृत अवश्य भावी अर्थ से वे स्वयं उस समय में उसका से मावित होते हुए सम्मान और अर्चन आदि के द्वारा सम्बद्ध होते हैं।३४। जिस प्रकार से बुद्धिपूर्वक स्थपन करते हुए बाध होता है जसी भौति सेवा के भावित होने पर गैसा ही आनस्य प्रवृत्त होता है 18%।

कल्प प्रतिसन्धि वर्णनम् 📑 · UX रहने वाले हैं ।३७। वे समान जक्षणों वाले सिद्ध हैं शुद्ध आत्माओं वाले तथा निरञ्जन हैं। प्राकृत में ने करणों से उपेत हैं और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित हैं।३६। और आस्मा को प्रख्यापित करके तास्विक रूप से यह प्रकृति अन्य पुरुषों के बहुत्व होने से प्रतीत होती हुई प्रवृत्त होती है ।३१। साकारणात्मा उनके फिर सर्ग के अवस्तित होने पर मुक्त तत्व दर्शियों के संयोग में प्रवृति आननी चाहिए ।४०। वहां पर उपवर्गी और फिर मार्गगामी म होने वाले इनका पुनः शान्त अर्वियों के ही समान अधाव उत्पन्न हो गया है।४१। इसके अनन्तर उन महान् आरमा वाले जैलोकों के ऊपर की ओए गत होने पर अस समय में इनके साथ महलींक निरूपय ही आसादित महीं हुआ या ।४२। तिच्छिष्या वै भविष्यंति कल्पदाह उपस्थिते । गंधर्वाचाः पिशाचाश्च मानुवा बाह्यणादयः ॥४३ पशवः पक्षिणऋषेव स्वावराश्च सरीसृपाः । तिष्ठत्सु तेषु तत्कालं पृथिवीतलवासिषु ॥४४ सहस्र यस्तु रश्मीनां स्वयमेव विभाव्यते । त्तरसप्तरश्मयो भूरवा एकैको जायते त्रविः ॥४६ क्रमेणोत्तिष्ठमानास्ते त्रील्लोकान्त्रदहत्युत । जक्रमाः स्थानरध्रभी न नद्यः सर्वे च पर्वताः ॥४६ शुष्काः पूर्वमनायृष्ट्या सूर्य्येस्ते च प्रध्विताः । त्रदा सु विवशाः सर्वे निर्देग्धाः सूर्वरिष्मिभः ॥४७ जङ्गमाः स्थावराश्चीव धमधिर्मात्मकास्तु वै । बन्धदेहास्तदा ते तु घूतपापा युगांतरे ॥४६ ख्यातातपा विनिमु काः शुभवा चासिबंधया । तसस्ते ह्युपपद्मते तुल्यरूपैर्जर्नैर्जनाः ॥४६ कल्पदाह के सपस्थित हो जाने पर उनके शिष्य होंगे। जो कि गन्धर्वे आदि पिशास—मानुष और बाह्मपादिक हैं ।४३। पशु-पक्षी-स्यावर् और सरीसृप हैं। उस समय में पृथ्वी तत्त में निवास करने थाले उनके स्थित होने पर जो सहस्र किरजें हैं ने स्वयं ही विभावित हो जाया करती हैं। वे

७६ ब्रह्माण्डं पुराण सहस्रों किरणे शात किरणें हाकर एक-एक किरण एक-एक सूर्य हो आता है। ।४४-४५। वे सबसे उस्थित होने हुए तीना ओकों की प्रदश्ध कर देते हैं। उस दाह में चर प्राणी-स्थावर अर्थात् अचर और सब नदियाँ तथा समस्त पर्वत दग्ध होते हैं। ४६। पहिले वृष्टि के अश्राव से सभी शुष्क हो जाते हैं और सरसता नाम भाज को भी अहीं वर नहीं रहती है। इसके परचात् वे सब उक्त सूर्यों से जो अतीय प्रखर हैं प्रधुपित होते हैं। उस काल से समी विदश होकर निदंग्ध हो जाते हैं और सूर्यों की किरण से जल भून जाया करते हैं।४७। जक्रम और स्वावर जो भी सर्व और अधर्म के स्वरूप वाले हैं; उस समय में उन सके वेह प्रवाध होते हैं और अन्ययुग में उनके पाप विनष्ट होकर वे निष्पाय एवं जुड़ा हो जाते हैं। ४६। जुम असिबन्ध से वे क्यातासय विनिर्मुक्त हो जाने हैं। इसके उपराम्त के जन सब तुस्य क्य

बाले जनों के ही साथ में उपयम्त हो जाते हैं।४६। उषित्वा रजनीं सत्र बहाणोऽव्यक्तअन्मनः।

पुनः सर्गे भवतीत् मानसा बहाण सुताः ५५० ततस्तेष्पपन्नेषु जर्नस्त्रेलोक्यवासिषु । निर्वेग्धेषु व लोकेषु तया सूर्येस्तु सप्ति ।। ५१ वृष्ट्या क्षितौ प्लावितायां विजनेष्वर्णवेषु 🔻 । सामुद्रारचैव मेघारच आपः सर्वाश्च पाधिवाः ॥५२ गरमाणा वजन्येव सलिलाख्यास्तथानुगाः। आगतागतिकं चैव यदा सत्सलिसं बहु ॥५३ संकाद्येमां स्थितां भूभिमर्णकाव्यं तदाशक्त् । आभाति यस्मात् स्वाभासो मात्रब्दो व्याप्तिदीप्तिषु ॥५४ सर्वतः समनुद्राप्त्या तासां चाम्भो विशाव्यते । तदंस्तनुते यसमात्सर्यां पृथ्वीं समंसतः ॥५५ धातुस्तनोति विस्तारे न चैतास्तनवः स्मृताः ।

शर इत्येष शीर्णे तु नानार्थी धातुरुव्यते ॥५६ फिर अस्पक्त जन्म वाले ब्रह्माची की एक राजिन्तक वहाँ मितास करके फिर जब सृष्टि की रचना होती है उसमें वहाँ पर ब्रह्माजी के मानस

कल्प॰प्रतिसन्धि वर्णनम् 📑 अर्थात् मन से ही समुत्यन्त पुत्र होते हैं ।५०। इसके अनन्तर अर्नों के साथ श्रेलोक्य के निवासी उनके उत्पन्न होने यर और उस समय में उन प्रखरतम सात सूर्यों के द्वारा समस्त ओकों के निर्देश्य हो आने पर १५१। वृष्टि के धारा सम्पात से इस पृथ्वीतल के पूर्णतया प्लावित हो जाने पर, सब समुद्री के विजन हो जाने पर सब समुद्र-नेय और सम्पूर्ण जल और सब पाणिय शीर्ण होते हुए सलिल के नाम पर अनुन होकर गमन किया करते हैं और आगरागतिक जिस समय में बहुत वह जल हो गया था ।५२-५३। उस समय में इस सम्पूर्ण भूमि को संच्छादित करके को यहाँ पर स्थित यो सभी कुछ एक अर्थव नामधारी हो गया था। जिससे स्व से आभास क्षीने बाला भी

शब्द दीष्तियों में व्याप्ति आभात होती है। १४४। सभी और अनकी समनु-प्राप्ति से जल ही विभावित होता है। उसके अन्दर जिस कारण से सभी और से सम्पूर्ण पृथ्वी को विस्तृत करता है। ११। विस्तार में बातु विस्तार किया करती है और ये तनु नहीं कहे यथे हैं। जीर्ण होने पर गर यह नाना अयौ नामा धातु कहा जाया करता है।५६। एकार्णने भवत्यापो न शीझास्तेन ते नराः। सस्मिन् युगसहस्राग्ते सस्यिते ब्रह्मणोऽहनि ॥५७ ताबत्काले रजन्यां च वर्तरयां सनिकाश्मना । ततस्तु सलिले तस्मिन्नहाग्नी पृथ्वीतले ॥५० प्रणातवातेऽन्धकारे निरास्रोके समस्तः।

एतेनाधिष्ठितं हीदं बह्या स पुरुषः प्रभुः ॥५६ विभागमस्य लोकस्य अकतुं पुनरेच्छत्। एकार्णवे तदा तस्मिन्नव्हे स्वावरजंगमे ॥६० तदा भवति स ब्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् । सहसूशीर्षा पुरुषो स्नमवर्णो जितोद्रियः। इमं चोदाहरत्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ॥६१ आपो नारास्तत्तनव इत्यर्था अनुशुश्रुम । आपूर्यमाणास्त्रत्रास्ते तेन नारायणः स्मृतः ॥६२ सहस्थीर्षा सुमनाः सहस्पात् सहभूचक्षुवेदनः सहस्कृत्। सहसूबाहु प्रथमः प्रजापतिस्त्रयीमयोऽयं पुरुषो निरुव्यते ॥६३

एकमात्र अर्थव के होने पर साप छोड़ा नहीं है उससे वे नर हैं। उस एक सहस्र युगों के अन्त में वक्कि बहुएजी का दिन संस्थित होता है।५०। उतने समय में सखिल के स्वरूप से रजनी के वर्तमान होने का अवसर रहता है। फिर उस जल ये इस पृथ्वी तम में जिल्ल तस में जिल्ल विस्कुल नष्ट ही आया करती है। १८। उस समय में बायु एकदम प्रशान्त होती है और सभी ओर चोर अन्धकार रहता है तथा सभी जोर जालोक का अमाव रहता है। यह सब इसके ही द्वारत विधिष्ठत रहता है और बहुमाजी ही वह प्रभु पुरुष होते हैं। ११। फिर उन्होंने इस सोक के विभाग करने की इच्छा की भी जिस समय में सभी जन्मम और स्वावर विनष्ट हो मुके मे और केवल एक ही अर्णंव सभी ओर वा ।६०। इस अवसर से वे बहुगाओ सहस्रों शिरों बाले और सहस्रों पादों बाने होते हैं। वे सहस्रों शिरों बाले पुरुष सुवर्ण के समान वर्ण वाले से और सब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वासे थे। भग-बाच् नारायण के प्रति यहाँ पर इस क्लोक का उदाहरण दिया करते हैं।६१। आप (जल) जो उसके तनु है---यह अर्च मुनते हैं। वहाँ पर वे आपूर्य भाग हैं-इससिए नारायण कहे गये हैं।६२। शहस शीवों से संयुत सुन्दर मन वाले-सहस चरणों से युक्त-सहस वासु और युक्तों वाले सहस्र इत हैं। सहस्र बाहुजों वाले हैं---ऐसे प्रधम प्रजापति हैं। यह पुरुष भवी से परिपूर्ण है--ऐसा कहा जाता है।६३।

आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता एको ह्यमूर्तः प्रथमस्त्वसी विराद्। हिरण्यगर्भः पुरुषो महारमा संपद्यते वै मनसः परस्तात् ॥६४ करुपादौ रजसोद्रिको ब्रह्मा भूत्वाऽसृजत्प्रभुः। करुपादौ तमसोद्रिकतः कालो भूत्वाग्रसत्पुनः॥६५ स वै नारायणो भूत्वा सत्त्वोद्रिक्तो जलाशये। विद्या विभज्य चारमानं वैलोक्ये संप्रवर्तते ॥६६

सुजिति ग्रसते चैव वीक्यते च चिभिः स्वयम् । एकाणेवे तदा तस्मिन्नस्टे स्थावरजगमे ॥६७ चतुर्युगसहस्रान्ते सर्वतः स जलावृते ।

ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु स काक्षे च भवे स्वयम् ॥६८

फल्प प्रतिसन्धि वर्णनम् 📑

चतुर्विधाः प्रजाः सर्वा ब्रह्मशक्तया तमोवृता ।

भर्याद् मूर्ति से जून्य यह प्रथम विराद् हैं। हिर्द्यमर्थ-महाष् आत्मा वासा पुरुष मन से परे सम्यान होता है ।६४। करूप के शादि में रशी गुण से जित्रक्त होकर प्रभु ब्रह्मा ने भूजन किया था। कल्प का जब अवसान होता है तो उस समय में तमोगुण के उद्रेक से समन्त्रित काल होकर फिर इस सम्पूर्ण सृष्टि का ग्रसम किया था ।६५। वही फिर भगवात् सस्य के उद्देक से युक्त नारायण होकर जलावय में विराजमान रहते हैं। आपने आपको तीन स्करूपों में विभक्त करके भगवान तीनों सोकों में सम्प्रवृत्त हुआ करते हैं ।६६। सुजन करते हैं---प्रसन करत हैं और स्वयं ही सीम क्यों से बीक्षण करते हैं। उस समय में समस्त स्वावर और बक्रुम के नष्ट हो जाने पर जब एकमात्र अर्णन ही विकासन रहा करता है।६७। एक सहस्र कारों युनों की

चौक कियों का जब अन्त होता है उस समय में वह सभी ओर जल से समा-कृत होते हैं। उस समय में नारायण नामक वह बहुता इससे सार में स्वयं प्रकाशित रहते हैं।६०। सब बारों प्रकार की प्रजा बहुत की शक्ति से तम से भावृत होती है। महर्षिमण उसकी महलांक में सीये हुए काल को देखते हैं ।६१। उस काम में यबोहिह भृगु नादि महर्षिगण है। उस समय में उनके

विवर्त्यमानों के द्वारा महत परिवत होता है। ७०।

गत्यर्थाहक्तेर्धातोनीमनिष्यक्तिरुक्वते ।

यस्माद्द्यति सत्त्वेन महत्तस्मान्महर्षेयः ॥७१

महलोंकस्थितैर्दृष्टः कालः सुप्तस्तवा च दः।

दृष्टवन्तस्तदानीतः: कालं सुन्तं महर्षयः ॥७३

एव ब्रह्मा तासु सासु रजनीवु सहसूभः।

सत्त्वाद्याः सप्त ये त्वासम्बल्पेऽतीते महर्षयः ॥७२

पश्यंति तं महलेंकि कालं सुप्तं महर्षयः ॥६६ भूग्वादयो यथोहिष्टास्तन्मिन् काले महर्षयः ।

सत्यादयस्तथा त्वष्टी कल्पे लीने महर्षयः ।

सदा विश्वत्यंभानेस्तैर्महस्परिगत पराम् ॥७०

भादित्य के समान वर्ण से युक्त-इस भुवन के रक्षक एक-अमूर्त

कल्पस्यादी सुबहुला यस्मारसंस्थावनतुर्द्श ।
कल्पयामास वे ब्रह्मा तस्मारकल्पो निरुच्यते ।।७४
स सृष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः ।
व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्यस्य सर्वमिद जगत् ।।७५
इत्येव प्रतिसबन्धः कीर्तितः कल्पयोर्द्धयोः ।
सांप्रतः हि तयोमंध्ये प्राग्यस्था बभूव ह ।।७६
कीर्तितस्यु समासेन पूर्वकल्पे यथात्यम् ।
याप्रतः संप्रवध्यामि कल्पमेशं निबोधतः ।।७७
विक्रि अर्थ वाली ज्यक्ति शास ताम की निष्णान कोती

गति के अर्थ वाली ऋषिति धातु नाम की निष्यति होती है—ऐसा कहा जाता है। जिससे ऋषिति के सत्य होने ते उससे महत है अतएव महिष होते हैं 10%। अहलोंक में स्थित होते हुए उन्होंने उस समय में सीये हुए काल को देखा था। जो कल्प के अप्तीत होने पर सरवाध सात महिष के 10%। इस प्रकार से उन-उम सहलों रजनीयों में उस समय में जानीत महिष्यों ने मुप्तकाल को देखा था। 10%। कल्प के अपि में जिससे सुबहुत बीवह संस्था है। ब्रह्माजी ने क्योंकि कल्पन किया था इसी कारण से कल्प कहा जाता है। 10%। कल्पों के आदि वाल में पुनः पुनः वही समस्त खूतों का सुजन करने वाला है। महादेव व्यक्त है। इसका ही यह सम्पूर्ण जगत है। 10%। वह दोनों कल्पों का प्रति सम्बन्ध कर दिया गथा है। इस समय में उन दोनों के मध्य में पूर्व की अवस्था हुई थी। 10%। पूर्व में होने वाले कल्प में ठीक-ठीक कह दिया गया है। इस समय में इस कल्प के विषय में बत-कार्तेण, उसको समझ लीजिए। 10%।

।। पृथ्वी व्यापाम विस्तरः ।।

सूत उवाच-एवं प्रजासन्तिवेशं श्रुत्वा वै शांशपायनिः ।

पप्रच्छ नियतं सूतं पृथिव्युदधिविस्तरम् ।।१

किति द्वीपा समुद्रा वा पर्वता वा कित स्मृताः ।

कियंति चैव वर्षाणि तेषु नचश्च का स्मृताः ।।२

महाभूतप्रभाणं च लोकालोकं तथैव च ।

पर्यायं परिमाणं च गति चन्द्रार्कयोस्तवरः ।। इ एतस्त्रवृहि नः सर्वं विस्तरेण यथार्थतः ।। इ स्त उथाच-हंत वोऽहं प्रवस्थाम पृथिक्यामामविस्तरम् १। ४ संख्यां चैव समुद्राणां द्वीपानां चैव विस्तरम् । द्वीपभेदसहस्राणि सप्तस्वन्तगंतानि च ।। १ न शक्यते क्रमेणेह वक्तु यैः सततं जगत । सप्त द्वीपान्त्रयक्यामि चन्द्रादित्यप्रहेः सहः ।। ६ तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते । अधित्याः चलु ये भाषा न तांस्तर्केण साध्येत् ।। ७

श्री सूतजी ने कहा—इस रीति से जांजपायनि ने प्रजा के सस्निकेश

का अबण करके फिर उसने थी सूनजी ने नियत रूप से पृथिकी और उद्यक्षि के विस्तार के विषय में पूछा था। १। डीप कितने हैं, समुद्र अथवा पर्वत कितने बताये गये हैं ? कितमे वर्ष हैं और उन वर्षों में मंत्रियों कीन-कीन बतायी गयी हैं ? ।२। महाभूनों का क्या प्रमान है तका लोकालोक प्रमाण नया है ? अन्त्र और सूर्व का पर्वाव-परिमाण और गति क्या है ? हे अग-थाम् । यह सब आग विस्तार गुर्वेक थवार्वं रूप से हमको बतलाइए ।३। श्री सूतजी ने कहा-- हवं की बात है, मैं बापके सामने पृथ्वी का आयाम और विस्तार वतलाऊँगा ।४। समुद्रों की संख्या और द्वीपों का विस्तार भी बत-लाऊ गा। यों तो डीपों के सहसों भेद होते हैं किन्तु के भेद साल डीपों के सहस्रों भेद होते हैं किन्तु ने सभी भेद सात हीयों के ही अन्तर्गत है। ११। जिनके द्वारा निरन्तर यह जगत है वे सब क्रम से बहुई पर नहीं बताये को सकते हैं। मैं इस समय में तो आपके समक्ष में सात द्वीयों को ही बताऊँगर और उनके साथ चन्द्र-सूर्य और ग्रहीं का वर्शन करू ते। १। मानव इनका प्रमाण तर्क के द्वारा कहा करते हैं। किन्तु निश्चित रूप से जो भाव चिन्तन करने के योग्य नहीं हैं उनका तक के सहारे साधन कभी नहीं करना चाहिए ।७।

प्रकृतिभ्यः परं यच्च सदिचिन्त्यं प्रचक्षते । नववर्णं प्रवक्ष्यामि जंबूद्वीप स्थालयम् ॥= विस्तरान्मण्डलाच्चैव योजनैस्तन्नियोधत ।

शतमेकं सहस्राणां योजनाग्रास्समंततः ।।६
नानाजनपदाकीणैः पुरैक्च विविधेश्युभे ।
सिद्धचारणसंकीणैः पर्वतैष्पशोभितः ।।१०
सर्वधातुनिबद्धं क्ष्म शिलाजाशसमृद्भवे ।
पर्वतप्रभवाभिक्ष्म नदीभिः सर्वतस्ततः ।।११
जयूद्वीपः पृषुः श्रीमान् सर्वतः पृषुसंहनः ।

नवभिश्वावृतः सर्वो भुवनैभू तभावनैः ॥१२

लवणेन समुद्रेण सर्वेतृः परिवारितः।

जब्दीपस्य विस्तारात् समेन तु समंततः ।।१३ प्रागायताः सुपर्वाणः वडिने वर्नपर्वताः । भवगाढा ह्युभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ॥१४ को प्रकृतियों से परे हैं वही किलान न करने के योग्य नहीं है---ऐसा कहते हैं। नी वधाँ से लगन्जित जम्बू बीय की बचार्य रूप से बतलाऊ पा । पा पसको विस्तार हे और सम्बन्ध से योजनों के द्वारा समझ जीजिए। पीजनाय से सभी ओर एक सी सहस्र है। यह अनेक जनपदों से चिरा हुना है और विविध परम जुन नगरों से समन्त्रित है । यह सिद्धगण और बारणों : षे समाकीर्ण है और अनेक पर्वतों से उपलोशित है।१-१०। जिलाओं के समुदायों से समुख्यम्म समस्त छातुओं से निवद यह श्रीप है। इसके सभी कोर अनेक नवियाँ हैं जो पर्वत से उद्भूत हुई है।११। यह जम्बूद्वीप बहुत विशास है। की सम्पन्त है तथा इसका मध्यस भी महानु हैं। मूर्ती के करने वाले भी मुवर्गों से यह सम्पूर्ण समावृत्त है ।१२। इसके चारों ओर आद समुद्र है जिसका भी विस्तार अम्बू द्वीप के विस्तार के ही समान है।१३। आगायस सुपर्वा वे छ वर्ष पर्वत हैं को दोनों और पूर्व और पश्चिम समुद्रों से जबगार हैं न्रधा

हिमप्रायम्ब हिमवान् हेमकूटक्च हेमवान् । सर्वत्तुं षु सुखश्चापि निषधः पर्वतो महान् ॥१५ चतुर्वेणंश्च सौवणीं महत्त्वाधतमः स्मृतः । पृथ्वी व्यायाम विस्तरः ] ि ६३

मृत्ताकृतिप्रमाणक्य चतुरसः समुच्छितः।
नानावणस्ति पात्रवेषु प्रजापितगुणान्वितः ।११७
नाभिवंधनसंभूतो बहाणोऽव्यक्तजन्मनः ।
पूर्वतः स्वेतवर्णस्य बाहाणस्तस्य तेन तन् ।।१६
पार्श्वमुल्तरतस्तस्य रक्तवणैः स्वमावतः ।
तेनास्य क्षत्रभावस्तु मेरोनीनार्यकारणान् ।।१६
पीतस्य दक्षिणेनासौ तेन वैश्यत्यमिष्यते ।
भृंगपत्रनिभक्षापि पश्चिमेन समाचितः ।।२०
तेनास्य सूद्रभावः स्वादिति वर्णाः प्रकालिताः ।
मृतः स्वभावतः प्रोक्तो वर्णतः परिमाणतः ।।२१
हिमवान् गिरि में प्रायः हिम समूह होता है और हेमकृद पर्वत हैम
युत है। निषय एक महान पर्वत है जो सभी ऋतुवाँ में मुखदायी होता
१५। मद पर्वत चार वर्णो वाला है और स्वां से युक्त है यह अधिक

द्वरिश्रच्च सहसूर्णि विस्तीर्णः स च मूर्द्धेनि ॥१६

से संयुत्त है। निषध एक महान पर्वत है जो संभी ऋतुओं में सुखदायी होता है। १५। मर पर्वत चार वर्णों वाला है और सुवर्ण से युक्त है यह अधिक सुन्दर कहा गया है और मुखी में क्लीस सहस्र योजनों के विस्तार वाला है। १६। यह वृत्त आकृति और प्रमान वाला है तथा बौकोर और समुच्छित स्थित के चा है। इसके पार्श्व गायों में अनेक वर्ण है सवा यह प्रजापति के गुणों से संयुत है। १७। अध्यक्त करन वाले बह्याजी के नामियक्तन से यह समुद्रपन्त हुआ है। उसके पूर्व की और यह करेत वर्ण वाला है इससे बाह्यण है। १८। उत्तर की ओर पार्श्वमाग उसका स्वभाव से ही रक्तवर्ण है। इस कारण से मेर के अनेक वर्ण कारण से इसका साम प्राव है। पश्चिम की ओर यह प्रमान के ओर पीत है इससे इसका वैक्यभाव अभी ह होता है। पश्चिम की ओर यह मुक्तपन के सहण समाचित है। २०। इस कारण से इसका मुक्तमाय होता है—इस तरह से इसके चार वर्ण कहे वये हैं। यह स्वभाव से बृत्त कहा है और वर्ण तथा परिसाण ने भी बताया गया है। ११।

नीलश्च वैदूर्यंमयः श्वेतः मुक्लो हिरण्ययः । मयूरबहँवर्णस्तु भातकौंभञ्च शृंगवाव् ॥२२

ब्रह्माण्ड पुराण দধ ] एते पर्वेतराजानः सिद्धचारणसेविताः। तेषामंतरविष्कंभी नवसाहस् उष्यते ॥२३ मध्ये त्विलावृतं नाम महामेरोः समंततः। नर्वेनं तु सहस्राणि निस्तीणं सर्वतस्तु तत् ।।२४ मध्ये तस्य महामेर्ज्जिधूम इव पावकः । वेद्यर्दं दक्षिणं नेरोरुत्तराद्वं तथोत्तरम् ॥२४ वर्षाणि यानि पर् चंव तेषां ये वर्षपर्वताः । दे हे सहस्रे विस्तीर्णा योजनानां समुच्छ्यात् ॥२६ जंबूद्वीपस्य विस्तारात्तेवामायाम उच्यते ।

योजनानां सहसूरिंग भतं द्वावायती गिरी स२७ नीलश्च निषधभ्षेत ताभ्यां हीनास्तु वे परे।

श्वेतश्च हेमक्टश्च हिमवाञ्छु गर्वास्तवा ॥२५ मीम--वैद्यमय-- श्वेश--हिरण्यय- मोर के वह ज के वर्ण वाला और मातकीम्य तथा भूज्याद है।२२। ये सब पर्वतों के गिरोमणि राजा पर्वत हैं की कि सिक्षों जीर कारणों के द्वारा सेवित रहा करते हैं जर्मात्

इसमें सिद्ध और चारण निवास किया करते हैं। उनका अस्तर निध्कम्भ नी सहस्र योजन कहा जाता है।२३। मध्य में इलावृत नाम बाला गिरि है जो महामेच के समनम है। यह की दली प्रकार से नौ सहसा ही सब अरोर से विस्तार वाका है।२४। इसके मध्य में महा है जो खूस से रहित अस्ति के समान देवीप्यमान है। भेद के वेदी का अर्ध दक्षिण है तथा उत्तर वर्ष भाग उत्तर है।२५। को खे वर्ग हैं उनके जो वर्ग पर्नत हैं के नाई से दो-दो सहस्र योजन विस्तीचं हैं।२६। जम्बू द्वीप के विस्तार से उनका आयाम कहा जाता

है। वो मिरि सौ सहस्र योजन सामत हैं।२७६ नोल और निवध उन बोनों से जो बूसरे हैं वो हीन हैं। अनेत-हेमकूट--हिमकान तथा शुक्रवास् हैं अरुदा नवती हे अजीती हे सहसूष्ट्यायतास्तु तै:। तैयां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि मध्त वै ११२६

प्रपाताविषमैस्तैस्तु पर्वतैरावृद्धानि तु ।

पृथ्वी व्यायस्य विस्तरः ] [ **4**8 संततानि नदीभेदैरगम्यानि परम्परम् ॥३० वसति तेषु सरवामि नामाजातीनि सर्वेश । इदं हैमवतं वर्षे भारतं नाम विश्वतम् ॥३१ हेमक्टं परं ह्यस्मान्ताम्ना किंपुरुषं स्मृतम् । नैषधं हेमकूटात्तु हरिवर्षं तदुच्यते ॥३२ ष्ट्रिवर्षात्परं चापि मेरोश्च तदिलावृतम् । इलावृतास्परं नीलं रम्यक नाम विश्वतम् ॥३३ रम्यकारपरतः ज्वेतं विश्वतं तद्भिरण्मयम् । हिरण्मयास्परं चैव र्यागवत्तः कुरु स्मृतम् ।।३४ धनुः संस्थे तु विजये द्वे वर्षे दक्षिणीत्तरे । **दीर्घाणि तत्र बस्वारि मध्यमं तदिलावृतम् ॥३५** समसे थी सहत्व गन्ने और दो सहदा बस्ती आयत हैं। उनके मध्य में अनपन हैं के साल बर्व है 1981 तम प्रवालों से विचय पर्शतों से की हैं। निरन्तर बहने बाली नवियों के बहल से मेटों से से परस्पर में गमन करने के अयोग्य है 1501 उनमें अनेक कातियों बाके जीव निवास करते हैं और सभी और ने नहीं रहा तरते हैं। यह हैमनत वर्ष है जो भारत-इस नाम से असिद्ध है।६१। इनके भागे हेमकूट है जो नाम से किम्युरुष कहा गया है। हेमकूट में आगे नैपन्न है जो हरि वर्ष कहा जाया करता है।३२। हरिवर्ष से परे मेर का वह इलावृत है। इलावृत से आगे नील है जो रम्यन नाम से विख्यात है।३३। रस्वक से आये कोत है को हिरकाव नाम से विश्वासकी। हिरण्यम से आगे आकृषत् हैं जो जुक कहा गया है।३४। दक्षिण और उत्तर दिशा में अभु संस्थ दी वर्ष जानने चाहिए। वहाँ पर चार दीर्थ है जो मध्यम है वह इसावृंत है ।३४। अविक् च निवधस्याथ वेद्यई दक्षिण स्मृतम् । परं नीलवतो यच्च वेद्यद्धं तु तदुत्तरम् ॥३६ वैद्यद्वे दक्षिणे जीषि जीषि वर्षांषि कोसरे। सयोगंड्ये तु विज्ञेयो येरुमंद्य इलाय्तम् ॥३७ दक्षिणेम तु नीलस्य निषम्रस्योत्तरेण तु ।

उदगायतो महाशैलो माल्यवान्नाम नामतः ॥३८ योजनानां सहस्ंत् आनील निषधायतः। आयामतश्चन स्त्रिंगत्सहम्। पि प्रकोतितः ॥३६ तस्य प्रतीच्यां विज्ञोयः पर्वतो गंधमादनः । भावासमतोऽय विस्ताराज्यात्यवानिति विश्रुतः ॥४० परिमंडलयोर्मेहमँध्ये कनकपर्वतः । चतुर्वर्णः स सोवर्णः चतुरस् समुध्छितः ॥४१ सुमेदः शृशुभे स्भ्रो राजवत्समधिष्ठितः। त्तरणादित्यवणीभी विध्म इव पावकः ॥४२

इसके अनन्तर निवध के नीचे नेदी के अर्हणाय दक्षिण कहा गया है। नील बान् है और जो के बर्ब है वह उत्तर है। ३६। वेबर्स पश्चिम और उत्तर में तीन-तीन वर्ष है। उन दोनों के मध्य में मेद आनना वाहिए और मध्य में इलावृत है। १७। नील के दक्षिण दिशा की ओर और विषध की कतर की ओर--- उत्तर की ओर जायत एक महान् शैल है जो नाम से मारुपनान कहा जाता है ।३±। एक सहस्र योजन नील और निषध तक भायत है और जायाम से यह चीबीस सहस्र योजन कहा गया है ।३६। इसके पश्चिम में पश्चमादन नामक वर्णत जानने के बोध्य है। जायाम (चीड़ाई) भौर विस्तार से भारमनाम्----इस नाम से यह प्रसिद्ध है ।४०। परिमण्डली कै मध्य में मेर पर्वत है जो कनक पर्वत है। यह चार धर्णों वाला और मुवर्ण का तथा चतुरस सर्वात् चौकोर समुच्छित है।४१। सुमेर शोभागाली होता था जो पास भुश्र है और एक राजा के ही समान समिबिष्ठित रहता है। इसके वण की आमा शब्ज सूर्य के ही समान है तथा विमा घुँआ वाली अग्नि के तुल्य है।४२। योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिष्ठच्छितः । प्रविष्टः योडशाधस्ताद्विस्तृतः योडशैव तु ॥४३

शरावसंस्थितत्वात्तु हात्रिशन्यूर्<mark>टन विस्तृतः</mark> । विस्ताराञ्त्रिगुणस्तस्य परिणाहः समंततः ॥४४ मडलेन प्रमाणेन इयस् मानं तदिष्यते ।

चत्वारिशत्मह्माणि योजनानां समंततः ॥४५ अष्टाभिरधिकानि स्युस्त्र्यम् मानं प्रकीत्तितम् । चतुरस्णे मानेन परिणाहः समंततः ॥४६ चतुःषष्टिसहसाणि योजनानां विधीयते । स पर्वतो महादिव्यो दिव्योषधिसमन्त्रितः ॥४७ भुवनैरावृतः सर्वो जातकप्रयथैः सुभैः ।

सन देवगणाः सर्वे गंधवीरनराक्षसाः ॥४६ गैलराजे प्रदृष्यते सुभाष्ट्राप्सरसा गणाः । स तु मेरः परिवृतो धवनैभू तथावनैः ॥४६

स तु मरु पारवृता भवनभू तभावनः ।।४६ वह चौरासी सहस्र योजन के बा है। एक थोजन चार कीस का होता है। सोसष्ट योजन गोचे की जोर प्रविष्ट है जौर सोसह ही योजग विस्तार वाला है।४३। जराब मस्चित होने से बसीस योजन सूधी में विस्तृत

है। विस्तार ने सभी जोर उसका तिगुना परिणाम है। ४४। संख्या प्रमाण से उसका म'न ज्याल अभीष्ट होता है। सब कोर बौवाशीस सहस्र बोजन है। ४४। ज्याल में अपनि तीनों ओर में उसका मान बाठ अधिक बोजन कहा गया है। सभी ओर चतुरख मान से परिणाम होता है। ४६। चौंसठ सहस्र बोजन कहा जाता है। वह पर्यन बहुन ही अधिक विन्य है और विन्य

श्रीपश्चिमों से समन्तित है। ४७। यह सम्पूर्ण सुवर्णमय परम श्रुम भुवनों से विपा हुआ है। वहाँ पर समस्त देवों के नम-गन्तर्य-और राक्षस निवास विमा करते हैं। ४८। सम श्रीलों के राजा के अपर श्रुम अध्यराओं के समुदाय भी विकास दिया करते हैं। बहु सेच पर्वत भूतों के भावन भुवनों से परि-सूत रहा करता है। ४६।

चत्वारी यस्य देशा तै चनु पार्श्वेष्वधिष्ठिताः।
भद्राश्वा मरताश्चैव केतुमालास्य पश्चिमा ॥५०
उत्तराः कुरबश्चीव कृतपुष्यप्रतिस्याः।
गंधभादनपार्श्वे नृ परैबाऽपरगंडिका ॥५१
सर्वेलु रमणीया च निस्थं प्रमुदिता शिवा।

इात्रिणत्तु सहसूर्णि योखनैः पूर्वपश्चिमात् ॥५२

वह्याप्त पुराम

आयामतश्चतुस्त्रिशस्सहस्राणि प्रमध्यसः । तत्र ते शुमकर्माणः केत्रमालाः प्रतिष्ठिताः ॥५३ तत्र काला नराः सर्वे महासत्त्वा महासलाः । स्त्रियश्चोत्पलपत्राभाः सर्वास्ताः त्रियदश्चनाः ॥५४४ तत्र दिथ्यो महावृक्षः पनसः सद्रसाश्रयः । ईश्वरो ब्रह्मण युत्रः कामचारी मनोजवः ॥४४ तस्य पीत्वा फलरसं जीवंति च समायुगम् ।

55

पार्ग्वे मारुयवसश्चापि पूर्वेऽपूर्वा तु गंदिका ।। १६ जिसके चार देश हैं जो चारों पाक्यों में समधिष्ठित हैं। जिनके नाम भद्रास्य-अरस-केतुराल और पश्चिम है। १०। उत्तर और कुठ कृतपुष्य प्रतिश्रय हैं। गम्धमादन के पार्श्व में तो वह पर अपर गण्डिका है। ४१। ये सभी ऋतुओं में परम रमनीय हैं और नित्य ही प्रमुदित तथा निय हैं। पूर्व और पश्चिम से बलीश सहस् योजनों से बुक्त हैं।५२। प्रमाण से इनका भायाम चौत्तीस सहस् योजनो वाला है। वहाँ पर वे परम सुभ कमी काले केतुमाल वेश प्रतिश्वित है । ४३। वहाँ पर जब नर काल हैं जो महान् सत्व बाले और महाज्वल से सम्पन्त है और वहां की स्त्रियां कमजदस की आभा बाली तथा देखने में बहुत प्रिय सनती हैं। १४। वहाँ पर एक बहुत ही उत्तम पनस का महान कुल है जिसमें छरस विख्यान रहा करते हैं। उसकी स्वामी बहुत का पुत्र कामना से चरण करने वाले मनोजब है। ११। बहाँ पर समायुत काल पर्यन्त उसके फर्लों का रस का पान करके प्राणी जीवित रहा करते हैं। पूर्व में मास्यवाद के पार्श्व में एक अपूर्व गण्डिका है। १६६।

 $-\times$ 

## u भारतदेश ॥

सूत उवाच-एवमेव निसर्गों वै वर्षाणां मारने शुमे। दृष्ट परमतत्त्वज्ञेभू य कि वर्णयामि वः ॥१ ऋषिरुवाच-यदिदं भारते वर्षं यस्मिन्स्वायंभुवादयः । चत्र्दंशेते मनवः प्रसासर्गेऽववन्युनः ॥२

एतद्वेदितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम । एतच्छु तवचस्तेषामश्रवीद्रोमहर्षणः ॥३ अत्र वो वर्णयिष्यामि वर्षेऽस्मिन् भारते प्रजाः ।

इद तु मध्यमं चित्रं शुभाशुभकतोदयम् ॥४ उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमधद्क्षिणं च यत् ।

वर्षं तद्भारत नाम यत्रेयं भारती प्रजा ॥ १ भरणाण्य प्रजानां वे मनुसंरत उण्यते । निरुक्तवधनाच्येवं वर्षं तव्भारतं स्मृतम् ॥ ६

इतः स्वर्गस्य मोक्षश्य मध्यस्यांतस्य मन्यते । न खत्वस्यत्र मस्यिनां भूमौ कर्म विधीयते ।)७ भीसूतजी ने कहा—इस प्रकार से ही परम सुभ भारत में स्वीं का

निसर्ग है जो कि परम तत्वों के जाताओं के द्वारा देखा गया है। सब फिर आपके सामने मैं क्या वर्णन करूँ? ।१। शृष्टि ने कहा — जो यह धारतवर्ष है जिसमें ये चौदह स्थायम्बुव आदि मनुगण फिर प्रजा के शुजन करने में भे १२। है खेळ पुक्यों में परभोत्तम ! हम लोग यही जानने की हच्छा करते हैं। बही आप हमारे समक्ष में वर्णन की जिए। रोम हर्षणजी ने उन

भटियों के इस बचन का जवन करके कहा था। ३१ वहाँ वर इस भारतवर्ष में आँव लोगों के सामने को प्रजा हुई थी उनका में वर्णन करू गा। यह सो मन्यम चित्र है जो जुभ और अनुब फलों के सदय वाला है। ४। समुद्र के उत्तर में और हिमकान् के बिलाज में है वह भारत नाम वाला वर्ष है जहाँ पर यह भारत की प्रजा है। ४। प्रजालों के भरण करने से भरत मनु कहा आया करते हैं। इसी निरुक्ति के वचन से यह वर्ष भारत—इस नाम से कहे गया है। यहाँ से स्वर्थ होता है और यहाँ से ही बारम्बार जीवन-मरण

गया है। यहाँ से स्वयं होता है जोर यहाँ से ही बारम्बाए जीवन-मरण के जावागमन से मुक्त हुआ करता है जोर मध्य तथा जन्त का जान मनुष्यों का कर्म करने का क्षेत्र नहीं है अधित् कर्म करने की धूमि-यही देश है।६-छ। भारतस्यास्य वर्षस्य नव मेदान्निबोधत । समुद्रांनिरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्।।६

इन्द्रद्वीपः कशेष्टमास्तास्त्रवर्णो गमस्तिभाव । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गांघवंस्त्वव वारुण: ॥६ अय तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसदृतः । योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् ।। १०० आयतो ह्याकुमारयां वै चागगाप्रभवाच्या वै। तियंगुत्तरविस्तीर्णं महस्राणि नवैव तु ॥११ द्वीपो श्रापनिविधोऽयं म्लेच्छैरतेषु सर्वशः। पूर्वे किराता ह्यस्यांने पश्चिमे यवना स्मृताः ॥१२ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वंश्या मध्ये सूद्राख्य भागशः । इज्यायुधवणिज्याभिवंत्तंयंतो व्यवस्थिताः ॥१३ तेषां सञ्चवहारोऽत्र वर्तते वं परस्परम् । धर्मार्थकामसंयुक्ती वर्णाना तु स्वकर्मसु ॥१४ इस भारत वर्ष के भी भेद है उनको आप लोग मली-भारत समझ जीजिए ? वे सव समुद्र से अर्ग्तारत हैं—ऐसे ही जान केने चाहिए और परस्पर में ने सब अगम्य हैं अर्थात् अज्ञय एवं गमन न करने के योश्य है ।क।

उनके नाम ये हैं—इल्द्रीप—ककेकमान्—ताम्मवर्ण—गमस्तमाम्—नाग द्वीप—सौम्य—गन्धर्य—वाक्य ११। यह नौर्या देन द्वीपों में है जो सागर से संदूत है। यह द्वीप दक्षिण-उत्तर से एक सहस् योजन है। १०। मागीरथी गञ्जा के उद्गम स्थान से कन्या कुमारी तक यह आवत है। नौ सहस् योजन तिरछा अत्तर की ओर विस्तीणं है।११। यह द्वीप अन्तों में सभी कोर म्लेच्छों द्वारा उपनिविष्ट है। इसके अन्त में पूर्व में किरात रहा करते हैं और पश्चिम में यवन लोग नासे बताये नये हैं।१२। मध्य के भागों में बाह्यण— वाणिज्य में अभिवर्तन करते हुए ध्यवस्थित हैं। यो ध्रशाचन—सस्य— प्रयोग—वाणिज्य में अभिवर्तन करते हुए ध्यवस्थित हैं। श्री यहाँ पर इन चारों वर्णों में परस्पर में सम्बन्धीन क्यवहार रहा करता है। अपने वर्ण के अनुसार जो इनके अपने कर्म हैं उन्हों में यह व्यवहार धर्म अर्थ और काम से समन्वित होता है।१४।

इह स्वर्भपवर्गाचं प्रवृत्तिर्येषु मानुषी सर्ध् यस्त्रवयं नवमो द्वीपस्तियंगायाम उच्यते । कृत्स्नं जयित यो हयेनं सम्राडित्यभिन्नीयते ॥१६ अयं लोकस्तु वै सम्राह्मतरिकां विराह स्मृतम् । स्वराज्यमी स्पृतो लोक युनवंक्यामि विस्तरात् ॥१७ सप्तेवास्मिनसुपर्वाणो विश्वताः कुत्रपर्वेषाः । तेषां सहस्रकचान्ये पर्वसास्तु समीपगाः ॥१६ अविज्ञाता सारवंतो विपुलाध्यित्रसानवः । मदरः पर्वतश्रेष्ठी बहारो दुदु रस्तया ॥२० कोलाहनः ससुरसो मैनाको वैद्युतस्तवा । वातंत्रमो नागगिरिस्तया पाण्डुरपर्वतः ।।२१ पंचनाम इस आश्रमों के सकूल्य विधि के ही अनुवार होता है। वहाँ पर जिनमें स्वर्ग प्राप्ति और मोक के लिये मानुवी प्रवृत्ति रहा करती है। ११६। जो यह रावम द्वीप है वह तियंग् जायाम बाला कहा जाता है। इस सम्पूर्ण द्वीप पर अपने बल-विक्रम के द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है वह महर्षिका सकाद अक्रवर्गी राजा के नाम से कहा जाया करता है।१६। यह श्रीक तो सम्राट है और अन्तरिक्ष विराद कहा गया है। यह लोक स्वराद कहा गया है। मैं फिर विस्तार के साथ बतसाऊ गा। १७। इस द्वीप में सुपर्व

संकल्पः पंचमानां च श्लाधमाणां यथादिधि ।

यहाँ का लखाद चलवर्गी राजा के नाम से कहा जाया करता है।१६१ यह सोक तो सखाट है और अन्सरिक विराद कहा गया है। यह लोक स्वराद् कहा गया है। मैं फिर विस्तार के साथ बतसाऊँ गा।१७। इस द्वीप में सुपर्व सात ही कुल पर्वत 'शसिख हैं। यहेन्द्र — मनय — सहा — मुक्तिमान — महभ पर्वत — विन्नय और पारियान ये ही सात कुल पर्वत है। इनके समीप में रहने वाले अन्य भी सहसों पर्वत है। इन्हेश बहुत से पर्वतों का ज्ञान ही नहीं है और वे भार सम्पन्न तथा विचित्र किखरों वाले हैं। पर्वतों में परम श्रोठ मन्दर — बैहार — दुर्दु र — कोलाइन — समुरस — मैनाक — बैद्दु त — वार्त-श्रम — नागिरि और पान्युर पर्वत हैं। २०-२१। तुंग प्रस्थ: कुल्पागिरिगों धनो किरिरेव च। पुष्पिगुँ ज्ज्यांती च सैलो रैवतकस्तथा। १२२

अन्ये तेम्योऽपरिज्ञाता ह्रह्याः स्वन्योपन्नीविन ॥२३ तैर्विमिश्रा जनपदा आर्या स्लेच्छाण्य भागगः। पीयते यैरिया नद्यो गगा सिष्ठुः सरस्वती ॥२४ णतद्रुष्वंद्रभागा च यमुना सरयूरनथा। इरावती वितस्ता च विषामा देविका कुहु ॥२५ गोमती धृतपापा च बृद्बुदा च इषद्वती। कौशिकी त्रिदिवा चैत्र निष्ठीवी गंदकी तथा ॥२६ चक्षु लोहित इरयेता हिमबस्पादनिस्मृताः । नेदस्मृतिर्वोदयती वृत्रध्नी सिंघुरेव ॥२७ कर्णाशा नंदना चंव सवानीरा महानदी। पाशा वर्षेण्यतीनूपा विदिशा वेशवत्यपि ॥२= तुःक्रप्रस्य---कृष्णार्गगरि-मोधमगिरि-पुष्य गिरि-४०जयम्त तथा क्वेतक शैस है।२२। भी पर्वत-वित्रकूट-कूट जैसगिरि है। उनसे भी अध्य

स्वतक शस ह ।२२। भा पवत - विश्व हुट क्यागार ह । उनस भा अन्य छोटे-छोटे गिरि हैं जो भनी-माति परिवात नहीं है और स्थल्पोप नीची है ।२३। छन सेकों से मिले-जुने जनपब यह भी हैं जिनके सामों में अर्थ तथा क्लेक्ड निवास किया करते हैं जिनके द्वारा इन निवमों का पान किया जाया करता है । उन मदियों के कुछ नामों का परिवचन किया जाता है जैसे—ग्राम—सिन्धु—और सरस्वतो हैं ।२४। अत्तद्ध—धन्यभागा—जनुमा—सर्यू—इरावती—वितस्ता—विपाता—देविका—कुह है ।२५। गोमती-धृतपापा—युव्युवा —हपद्वती-कोशिकी-जिदिया—निश्चीवी—मध्यकी—चकु—लोहित—ये सब निवयों हिमबान महासेस के पाद से निकली हैं। वेवस्मृति—वेवनती—वृत्वनी और सिन्धु है । वर्णाशा—नन्दना—सदानीरा—महानदी—पाता—वर्णवती—सूपा—विदिशा—वेवनती है ।२६-२६।

क्षित्रा हानसि च तथा पारियात्राक्षया स्मृतः। शोणो महानदश्चैव नम्मंदा सुरसा क्रिया ॥२६ मदाकिनी दशाणी च चित्रक्टा तथैव च। समसा पिष्पला श्येना करमोदा पित्राचिका ॥३० चित्रोपला विशाला च बंजुला वास्तुवाहिनी। सनेरजा मुक्तिमसी मनुती जिदिना कतुः ॥३१
ऋक्षवत्सप्रसूतास्ता नद्यां मणिजलाः शिवाः ।
तापी पयोष्णी निर्विष्या भृषा च निषद्या नदी ॥३२
वेणी गैतरणी चैव क्षित्रा वाला कुमुद्धती ।
तोया चैव महागीरी दुर्गा वान्नशिला तथा ॥३३
विद्यपादप्रसूतास्ता नद्य पुण्यजलाः भृभाः ।
गोदावरी भीभरथी कृष्णवेणाथ बजुला ॥३४
तु गथदा सुप्रयोगा बाह्या कावेर्यथापि च ।
दक्षिणप्रवहा नद्य सहयपादादिनिः स्मृताः ॥३४

रंशना और बर्गन्त वे निर्वा पारिमाण के समाध्य वासी हैं—ऐसा
कहा गया है — जोण महानन्द हैं। मुरसा—गर्गना—किया—मन्दाकिनी दशाणी
— विश्वकृटा—मन्दा—पिप्पका—श्येना—करमोदा और पिन्नाचिका— वे निद्याँ
हैं ।२१-३०। चिन्नोपला—थिनाला—थंजुला—वास्तुवाहिनी—सनेदजा—
मुक्तिमती—मंतुनी—निर्दिना—कर्तु निद्याँ हैं ।३१। वे तब नृष्ठ बरस पर्यत से संपूत होने वाली हैं जिनका वस मिन के समान परम स्वष्ठ और शिव हैं। तापी—पर्योदणी—निर्दिनस्या — मृपा और निक्ना नदी हैं ।३२। वेणीगतरणी—वाला—कुमुद्रती—सोया—महागौरी—दूर्गा-वान्निक्ला निद्याँ हैं ।३३।
ये सब निद्यां विश्वय गिरि के पाद से प्रयूत होने वाली हैं जिसका जल
परम पुष्यमय ह और जो बहुत ही कुम है। गोदावरी-मीमरघी-हुल्लाकणा-भंजुला-तुक्तमन्ना-सुप्रयोगा-वाल्या—कावेरी—ये निद्यां विकला की शोर प्रवाह
करने वाली हैं और महा मिरि के पाद से निकलने वाली हैं।३४-३५।

कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पजास्युत्पलावती । नद्योऽभिजासा मलयात्सर्वाः शीतजलाः सुभाः ॥३६ त्रिसामा ऋषिकुल्या च बंजुला जिदिवाबला । लांगूलिनी वणभरा महेन्द्रसनयाः स्मृताः ॥३७ ऋषिकुल्या कुमारी च मंदया मंदगामिनी । कृपा पलाशिनी चैव शुक्तिमस्त्रभवाः स्मृताः ॥३८ तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा मगाः समुद्रगाः । विश्वस्य मात्ररः सर्वा अमत्यापहराः स्मृताः ॥३६ तासा नद्यपनद्योऽन्याः शतकोऽथ सहसूतः । तास्त्रिये कुरुपांचालाः साम्या माद्रेयजांगलाः ॥४० शूरसेना भद्रकारा बोधाः सहपटच्चराः । मत्स्या कुशल्याः सीगल्याः कुंतलाः काणिकोशलाः ॥४१

गोधा भद्रा कलिगास्य मागधास्त्रीत्कलै सह । मध्यदेश्या जनपदा प्रायमस्तत्र कीलिताः ॥४२

कृतमाला-ताज्ञहर्णी-पुष्पवाती-उरपक्षावती—ये जब नदियो ध्रमय पर्वत ने अधिजात हुई हैं जिनका जम बहुत ही जीतल और धुम है ।३६। जिसामा-च्युविकुल्या-वंजुला-त्रिदिवा-बला-आंगू लिनी-बंशवरा-ये सब महेन्द्र-गिरि की तनया कही गयी हैं ।६०। व्युविकुल्या-मन्द्र गामिनी-कृपा-पलाणिनी-ये तदियां जुक्तिमान् पर्यं त से समुश्वित पाने वाली है ।६०। ये सब नदियां सरस्वती हैं और तब समुद्र में गमन करने वाली गञ्जा है । ये सभी इस विश्व की मालायें है और जगत् के तमस्त पापों के हरण करने वाली कहां गयी हैं ।२१। इन सब नवियों की अन्य सैंककों और हजारों ही उप नदियों हैं । उनमें ये कुद पान्याल-मान्य-मान्य-मान्य-मान्य-सह्पटक्वर-मस्य कुशस्य-कुन्तस-काणि-कोण्य-पान्य-मान्य-महत्त्र-मान्य के तस्त्र देश में होने वाले जनपद्य प्रायः करके वहां पर कीस्ति किये यथे हैं ।४०-४२।

महास्य चोलरांतेषु यत्र गोदावरी नदी ।
गृथिक्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥४३
तत्र गोवद्ध नं नाम पुरं रामेण निर्मितम् ।
रामश्रियात्र स्वर्गीया तृक्षा दिव्यास्तयीषधीः ॥४४
भरद्वाजेन मुनिना तत्त्रियार्थेऽवरोपिताः ।
अतः पुरवरोधेशस्तेन अञ्चो मनोरमः ॥४५
वाह्लीका वादधानास्य वामीरा कालतोयकाः ।
अपरांतास्य सुह्यास्य पाञ्चालाश्चर्ममञ्जाः ॥४६

भारतवेश 🚶 t ex पंडचाम्च केरलाम्बंब चोलाः कुल्यास्तर्वेव च । सेतुका मूजिकाश्चंव क्षपणा वनवासिकाः सप्रद अत्रिगण-भरद्वात-प्रस्कत-दशेरक-लमक-ताललाल-धूषिक-ईजिक-ये सब उत्तर दिला में हैं। अब जा पूर्व दिशा में देश हैं उनका भी आप ज्ञान प्राप्त कर जीजिए। अञ्च-दञ्ज-योग भद्र-किरातों की वातियाँ-तोमर-हंसमंग-कापमीर-तंगण-झिल्लिक-बाहुक हुणदर्व-अन्ध्रयक-मुद्गर अन्तर्गिरि-वर्हिगिरि -इसके अनन्तर प्लव क्रुब-मलद और मलव्यक्तिक जानने के योग्य हैं। ।५०-५३। समंतर-प्राकृषेय-भागंग-नापपाणिय-प्राक्को तिच-पुक्ट्र-विदेह-ताम्र लिसिक मल्स-मगध और गोनदै -थे जनपद पूर्व विशा में हैं ऐसा कहा गया है। इसके उपरान्त दूसरे बीक्षणा पणवासी जनपद हैं।१३-१४। पण्ड्य-केरल-कोल-कुल्य-सेशुक-मूचिक-अपन और वनवासिक देश हैं।५६। माहाराष्ट्रा महिषिकाः कलिंगारचैव सर्वेशः। आभीराय्य सहैकीका आटव्या सारवास्तवा ॥१५७ पुलिया विध्यमौलीया वैदर्भा दहकी सह । पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवर्द्ध नाः ॥ ५= कौंकणा कंतलाश्चांधाः पुलिन्दाङ्गारमारिषाः । दाक्षिणाश्चेय ये देशा अपरांस्तान्निबोधत ॥५६ सूर्यारकाः कलिवना दुर्गाला कुस्तले । पौलेबाएक किरासाम्च रूपकास्तापकैः सह ॥६० तथा करीतयश्चैव सर्वे चैव करंघराः। नासिकारण्यं व ये चान्ये ये चौवांतरनमंबाः ॥६१ सहकच्छाः समाहेषा मह सारस्वतैरपि । कव्छिपाण्च मुराष्ट्राण्च आनतीश्याबुंदै सह ॥६२ इत्येते अपरातायच श्रृणुष्टवं विध्यवासिनः। मलदाश्च कश्रवाश्च मेकलाश्चीत्कलैः सह ॥६३ माहराष्ट्र-महिषिक-कलिङ्ग-सब और अग्रीर-सहैथीक-आटब्य-साख-मौलोय-नेदर्भ दण्डक-पोरिक-पोलिक-अश्मक-भोग वर्धन-को क्रूण-कन्तल-अः न्ध्र-पुलिन्द-अंकार-म।रिच-वे सव दंश दक्षिणा पद्य वासी

66

गाधारा यवनाण्येव सिंघुसौबीरमण्डलाः। चीनाश्चैव तुषाराश्च पल्जवा गिरिगह्बराः ॥४७ णका भन्नाः कुलिदाश्च पारदा विन्ह्यचूलिकाः । अभीषाहा उलूतास्च केकया दसमालिकाः ॥४= बाह्यणाः क्षत्रियाञ्चेव बेश्यज्ञृदकुलानि तु । कांबोजा दरदाश्चैक बर्बरा वंगलीहिका ।।४६ सहा गिरि के उत्तरान्तों में बहाँ पर मोदावरी नदी बहुती है इस सम्पूर्ण पृथिवी में वह प्रवेस परम सुन्धव है। व्या वहाँ पुर है जिसका गोवर्छन नाम है जीर इसका निर्माण श्रीराम ने किया था। वहीं पर श्रीराम के प्रिय स्वर्गीय और अस्युत्तम कृत तथा जीवधियाँ हैं।४४१ इन सबका अब रोपण भीराम की प्रीति के लिए भरद्वाज मुनि ने किया था। अतएव चन्होंने इस पुरवर का मनोरम उब्देश्य किया या बाह्मीक-बाटबान-आमीर-कामतीयक-अपरान्त-मुहा-पाञ्चाल-चर्ममङम-गान्धार-धवन-सिन्धु सौबीर मण्डल-चीम-तुवार-पत्लव-गिरि गह्यरत्तक-भद्र-कुसिन्द-पारद-विन्ध्यभू लिका-अभी-बाह्-उसूत-केकय-दशमामिक ये सब वेक तथा बाह्मण, क्षत्रिय, दैश्य और सूद्रों के कूल, काम्बोज-वरद-उर्थर और अञ्चलीहिक ये सब वेश हैं।४६-४६। क्षप्रयः सभरद्वाजाः प्रस्थलास्य दशेरकाः । लमकास्तालगालाञ्च मूचिका ईजिकै: सह ।।५० एते देशा उदीच्या वै प्राच्यान्देशान्त्रिक्षाः। अंगर्थगाश्चीलभद्राः किरातानां च जातमः। तोमरा हंसभंगाम्म काश्मीरस्तंगणास्तथा ॥५१ शिल्लिकाश्चाहुकाश्चैन हुणदर्वास्त**र्थन च**ा।५२ अं ध्रवाका मुद्गरका बंतिगरिवहिंगराः। तत. प्लर्वगयो जेया मलदा मलवर्तिकाः ॥५३ समंतरा. प्रावृषेया भागेवा गोपपाथिवाः। प्राग्ज्योतिषायच पुंड्रायच विदेहास्ताम्नलिप्तका. ॥५४ मल्ला मगधगोनर्दाः प्राच्यां जनपदां स्मृताः ।

अधापरे जन पदा दक्षिणापश्रवासिनः ॥१५

युव संख्यावतीः ]

89

हैं। और जो दक्षिण में होने वाले दूसरे जनपद हैं जनका भी ज्ञान प्राप्त करलो १५७-५६। सूर्यारक-कलियन-गुगलि-कुन्तल-पौलेय-किरात-कपक-तापक-भरोति और सब करन्यर जोर नासिक तथा जो अन्य नर्मदा के अन्तर में हैं १६०-६१। सहकच्छ-समाहेय-सारस्वत-कच्छिप-सुराष्ट्र-आमर्त-अबुंद --ये सब और अपरान्त जो विन्ध्य के बास करने वाले हैं जनको आप सुनिये। मनद-कर्य-मेकस-उत्कल-ये जनपद विन्ध्य के बास करने वाले हैं। १६२-६३।

उत्तमानां दशाणांश्य भोजा. किष्किथके सह । तोशलाः कोशलाश्येव वेपुरा वेदिशास्तया ॥६४ सुतुण्डा बर्वराश्येव घट्पुरा नेषधे-सह । अन्पास्तुं डिकेराश्य योतिहोता हावंतयः ॥६५ एते जनपदाः सर्गे विध्यपृष्ठितवासितः । भतो देशान्त्रवध्यामि पर्वताश्रयिणण्य ये ॥६६ निहीरा हंसमार्गाश्य कुषधारसंगणा कका । सपप्रावरणाश्येव कणौ दशौं सहहुकां ॥६७ त्रिगलौ मंश्रलाण्येव किरानास्तामरै सह । घट्यारि मारते वर्षे युगानि ऋषयोऽज्ञवत् ॥६० कृतं वेतायुग चेव द्वापरं तिष्यमेव ॥।

तेषां निसगं वक्ष्यामि उपरिष्टावशेषतः ॥६९

उत्तमों के दलार्ण-कोज-किक्निक्सक-तोलल-कोलप- अंपुर-वीदिक -तृहुण्ड- नर्वर- बद्पुर- नेषध- बनूप- तृष्किकेर--वीतिहोल-- अवन्ति ----ये सब जनपद विक्रम गिरि के ऊपर निवास करने वाले हैं। इसके आने मैं उन देशों का वर्णन कर्क गा जो पर्वतों का आध्य ग्रहण करके निवास किया करते हैं। ६४-६६। निहीर-इंसमार्ग-कृषध-तक्तक-अप ग्रावरण-कर्ण-दर्ष-सहुक्रक-त्रिगर्त-मण्डल-किरहत-ताबर-वे समस्त देश पर्वतों के अपर समाध्य लेने वाले हैं। श्रावियों ने मारतवर्ष में बार युगों का होना बत-सामा वा। प्रवम कृतयुग अर्थात् सत्ययुग है---दूसरा जेता, तीसरा द्वापर और कीचा तिथ्य है। इन सबका निसर्ग अपर से ही सम्पूर्ण में आपको बतलाऊँगा।६७-६६।

## युग संख्यावर्स

ऋषिरवाश-चतुर्यं गानि बान्यासन्पूर्वं स्वायंभुवेऽन्तरे ।

तेषां निसर्ग तस्यं च श्रोतुमिण्छामि विस्तरात् ॥१

सूत उदाच-पृथिव्यादिप्रसंगेन यन्मया प्रागुवीरितम् । तेषां चतुर्युंगं ह्योतत्तद्वक्यामि निबोधत ।।२ संख्ययेहं प्रसंक्याय विस्तराज्येव सर्वजः। युगं च युगभेदश्च युगधर्मस्तर्थेव च ॥३ युगसंध्यांशकरचैव युगसंधानमेव 🗨 । षट्त्रकाणयुगास्यैषा तो प्रवस्यामि बत्वतः ॥४ जीकिकेन प्रमाणेन निल्पादाब्दं तु मानुपम् । तेमाजक्वेन प्रसंख्यायै वक्ष्यामीह चतुर्युगम् । निमेणकाससुरुयं हि विद्यारसञ्बक्षरं घ यत् ॥५ काहा निमेषा दश यंच चैव त्रिजञ्च काष्ट्रा गणयेत्कलां तु । त्रिज्ञत्कलास्वापि भवेरमुहूलंस्तैस्त्रिकता राज्यहनी समेते ॥६ अहोरात्रौ विभजते सूर्यो मानुषलीकिकौ ॥७ ऋषि ने कहा—जो भार युग हैं और पूर्व में स्वाधम्भुव भश्वस्थर में थे। हे भगवन् ! जनका जिसमें केंसे हवा और उनका क्या तस्य है-यह मैं विस्तार के साथ अवण करना चाहता है।१। श्रीयूत जी ने कहा--पृथिवी आदि के प्रसंग से जो मैंने पूर्व में कहा जा उनके चारों मुगों के विषय में मैं व्यव बतलाठौंगा । उसको भाग मली-भौति समझ सीजिए ।२। बहाँ पर

संख्या के द्वारा प्रसंख्याम करके और सथ प्रकार से थिस्पृत में कहुंगा।
युग-युग का भेद-युग का धर्म-युग सम्ब का अंध-युग सम्धान-यह धट प्रकास
युग की आख्या है। उन सबको में तारिक्ष रूप से अर्थको बसलाऊँगा। २-४३
सीकिक प्रमाण सन्द्व के वर्ष का निष्यादन करके उसी शब्द से प्रसंख्यान करके यहाँ पर में बारों युगों को बतलाऊ या। निमेच काल उसे ही जाननाः
चाहिए जो कि लघु अक्षर के तुल्य होता है। १। परद्रहनिमेधों का जितनाः
काल होता है उसकी एक काक्षा होती है और तीस काक्षाओं के समय को

युगःसंख्यावरौँ 📑 335 कथा गिनना चाहिए। तीस कलाओं का एक मुहूर्त होता है। तीस मुहूर्ती के सम राजि और दिन हुआ करते हैं।६। दिन और राजि का विभाग सूर्य किया करता है जो कि मनुष्य का लौकिक होता है।।।। तत्राहः कर्मचेष्टायां शत्रिः स्वप्नाय कल्पते । पित्र्ये राज्यहुनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः ॥= कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां सुक्लः स्वप्नाय सर्वरी । त्रिणदो मानुषा मासाः पिक्यो मासस्तु सः स्मृतः १।६ मतानि त्रीणि मासानां षष्ट्या चाप्यधिकानि वै । पित्र्यः संबत्सरो ह्येष मानुष्ठेण विमान्यते ॥१० मानुबोर्णन मानेन वर्षाणां यण्छनं भवेत्। पितृ गां तरेणि वर्षाणि सक्यातानीह तानि वै ॥११ दश चैवाधिका मासाः पिनृसंख्येह संजिताः। लोकिकेनैंद मानेन हाओ यो मानुष: स्मृत ॥१२ एतदिग्यमहोरात्रे शास्त्रे स्वान्त्रिश्चयो गतः । दिव्ये राज्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुन. ॥१३ अहस्तनोदगयनं राजि स्याद्दक्षिणायनम् । ये ते राज्यहनी दिव्ये प्रसंस्थानं सयोः पुनः ॥१४ उनमें दिन को कमों के करने की चेहा में सगाया जाता है और राजि का समय सोने के लिए कहा जाना है। दिख्य रात्रि बीर दिन मास होता है। उन दोनों या प्रविभाग फिर होता है।दा उनका कृष्ण पक्ष उनकी राजि होती है। मनुष्यों के जो तीस मग्स होते हैं यही पितृगणों का सास कहा गया है।१। तीन सी साठ भासों का पितृगणों का एक वर्ष होता है। यह संख्या मनुष्यों के मासों से विभावित हुआ करती है।१०। मनुष्यों के भान से भी सी वर्ष होते हैं वे चितृगर्यों के तीन वर्ष संख्यात किये गये हैं।११। महीं पर दम मास अधिक पितृ गणों की संख्या संज्ञा जासी हुई है ह सीकिक मान से ही जो मनुष्यों का सब्ब कहा गया है ।१२। यह विषय अर्थात् देवों का महोरात्र अकृति एक दिन और रात है भी प्राप्त्र निश्चयः की प्राप्त हुआ है। दिव्य राजि और दिन वर्ष है और उस दोनों का फिरु

१०० ]
प्रविशास है ।१३। वहाँ पर जो दिन है वह उत्तरायण होता है और जो राजि
है वह विश्वणायन होता है जो वे विश्व राजि और दिन है उनका पुनः
प्रसंख्यान है ।१४।
जिश्वशानि तु वर्षाणि दिव्यो मासस्तु स स्मृतः ।

यन्मानुषं शतं विद्धि दिव्या मासास्त्रयस्तु ते ॥१५

दश चैव तथाऽहानि दिख्यो हा व विधिः स्मृतः।

दिव्य संवत्सरो ह्येय मानुषोण प्रकीसित ॥१६

त्रीति वर्षं जलारयेव यहिवर्षाणि वानि त्रा

श्रीणि वर्षं सहस्राणि मानुषाणि प्रमाणतः ।

त्रिशदन्यानि वदाौणि मतः सप्तविवस्सरः ॥१७ नव यानि सहस्राणि वर्णाणां मानुषाणि सु । अन्यानि नवतिश्चैव ध्रुवः संवरसरः स्मृतः ॥१८ षाहिंगमतिमहत्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु । बर्गाणि तु गर्स जेयं दिव्यो हयेग विधिः स्मृतः ॥१६ त्रीण्येव नियुत्ताम्याहुर्वेजाँणां मानुजाणि त् ॥२० षष्टिश्नैव सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया । दिव्यवर्णसहस्रं तु प्राहुः संस्थाविदो जनाः ॥२१ मनुष्यों के को तीस वर्ष होते हैं उतने नमब का देवों का दिव्य मास कहा गया है। जो मानवों के एक भी वर्ष हैं उतने समय का विश्व तीन मास हुआ करते हैं ।१५। तया दल दिन हैं—यही दिव्य विधि कही गयी है। तीन सी साठ जो वर्ष भनुष्यों के होते हैं यह एक विका सम्बत्सर कहा गया है। । १६। मनुष्यों के तीन हजार वर्ष प्रमाण से होते हैं और अन्य वर्ष हैं इसने समय का सप्तवियों का एक वस्तर होता है।१७। मानवों के जो नी हजार वर्ष होते हैं और अन्य नज्ये वर्ष हैं-इतने सथय का ध्रुव सम्बत्सर हुआ करता है। मनुष्यों के छन्नोन हजार वर्षों का जो समय होता है वह समय-होता है यह समय देवों का अवति दिव्य सी वर्ष हुआ करते हैं -- यह विधि मही गयी है ।१व-१६। तीन नियुक्त ही मनुख्यों के वच कहे जाते हैं ।२०३ संख्या के द्वारा साठ सहन्त्र वर्ष ही संख्यात किये पये हैं। संख्या के ज्ञाताः मनीषी ग्रण दिस्य सहस् वर्ष कहते हैं (५१)

इत्येवमृधिभिगीतं दिव्यया संख्यया त्विह ।

दिन्येनैव इमाणेन युगसंख्याप्रकल्पनम् ॥२२ भत्वारि मारते वर्षे युगानि कवयोऽब्रुवन् । कृतं जेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुष्ट्यम् ॥२३ पूर्व कृतयुग गाम ततस्त्रेता विधीयते । द्वापरं च कलिश्चैव युक्तियेतानि कल्पयेत् ॥२४ षरवायहि सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम्। तस्य वावच्छती संध्या संध्यया संध्यया समा ।।२५ इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांत्रेषु च त्रिषु । एकन्यायेन वर्नम्ते सहस्राणि शसानि च ॥२६ त्रीणि हे व सहसाणि नेताहापरयो कमान्। त्रिणनी विकती संध्ये संध्यांशी चापि तत्समी ॥२७ कलि वर्षमहस्र तु युगमाहृद्धिओत्तमाः । तस्यैकशतिका संध्या सध्यांश संध्याय सम: ।।२= अप्रतियों ने यह इस प्रकार से दिव्य संस्था के लाख गान किया है और विज्य प्रमाण के ही द्वारा युगों की प्रकृष्ट संख्या की कल्पना की जाया करती है।२२। कविगकों ने भारत वर्ष में चार युव बताये वे । कृतयुग-त्रेता-द्वापर और कलियुन वे चार युनों की चौकड़ी है।२३। सबसे प्रथम जो युन है उसका जृतयुग अवस्ति सस्वयुग हैं। इसके उपरान्त जेता युग का विद्यान किया जाता है। किर द्वापर और इसके बाद कलियुग जाता है---इन चार मुनों की कल्पना की जाती है। २४। कृतपुर के करतने का काल कार सहस्र विष्य क्यों का होता है। उस थुग की उतने ही सी क्यों को सन्ध्या होती है है और सन्ध्या का अंश सन्ध्या के हो समान होता है १२५। सन्ध्या के सहित और सळवां को के सहिन अन्य लोनों में एक हो न्याय से सहसू और अन बरना करते हैं।२६। वेसा और इस्पर में क्रम से तीन और दो सहसू होते हैं। तीन भी और दो सौ सम्ब्यायें और सम्ब्यांच की उनके ही समान हुआ

करते हैं।२७। द्विजोत्तम कलियुव एक सहस् वर्ष कहते हैं। उसकी एक सौ वर्षी वालो सन्त्रमा होतो है और सन्त्रमा के हो समान सन्त्रमा का अंश हुआ

करता है ।<sub>एमा</sub>

१०२ ] [ बह्माण्ड पुराण तेषां द्वादशसाहसी युगसंख्या प्रकीत्तिता । कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चैव चतुष्टयम् ॥२६

अत्र संवत्सरा हष्टा मानुषेण प्रमाणतः । कृतस्य तावद्वस्यामि वर्षाणि च निबोधत ॥३० सहसृाणां भनान्याहुभ्चतुर्देश हि संख्यया । चत्वारिंगत्सहमाणि तथान्यानि कृतं युगम् ॥३१ तया शतसहमाणि वर्षाणि दशसंख्या। अशीतिश्च सहसृशि कालस्त्रेतायुगस्य सः ॥३२ सप्तैव नियुक्तान्याहुर्वचीणरं मानुषोण तु । विशितिश्च सहयाणि कालः स द्वापरस्य च ॥३३ तथा शतसहस्राणि बर्जाणि त्रीणि सस्या। पक्षिभ्यैय सहस्राणि काल कलियुगस्य सु ॥३४ एवं चतुर्युं ने काल ऋते संध्यां शकैः स्यूतः । नियुतान्येव वाङ्विभान्तिरसानि युगानि वै ।। ५४ षरवारिशत्तथा त्रीणि नियुतानीह संख्यया । विशतिष्य सहस्राणि स संध्योशप्यतुर्यु गः ॥३६ एवं चतुर्यु गारुयानां साधिका ह्येकसप्तति । कृतत्रेतादियुक्तानां मनोरंतरमुख्यते ॥३७ उनकी बारह महस्त्रों वाली युगों की संख्या की सित की गयी है। इस प्रकार से कृतयुग-येता-द्वापर और कत्तियुव इन चार युगों की घौकड़ी है।२६। यहाँ पर मानुष प्रमाण से सम्बत्सर देखे सबे हैं। अब कृत युव के क्षों को बतलाऊ गा। उनको भली भरीत समझ लीकिए ।३०। संस्था के द्वारा चौदह सौ सहस् कहे गये हैं। तथा अन्य चालीस सहस् कृतयुग हैं :३१। दश की सस्था से सी सहस्र वच हैं। वह अस्ती सहस्र काल बतायुग का होता है ।३२। मानुष प्रमाण से सात ही विपुल क्यं कहे गये हैं । और द्वापर युग का काल बीस सहसू वयं होता है ।३३। सक्या से तीन अत सहसू वर्ष कालि-युगका काल होता है।३४। इस प्रकार से इन जार युगा में ऋतः सध्याशों

थुग संख्यावर्त ] [ १०३ के सहित करन कहा गया है। युग निरस छन्बीस नियुत्त ही हैं।३४। इन चारों युगों का संख्या से तैतालीस निवृत और वीस हजार वह सन्ध्यांश होता है। ३६। इस प्रकार से कृत से लेकर जेता आदि चारों युगों की माधिका इकहसार होती है। इसी को एक भन्वन्तर कहा जाता है अयदि इकत्तर भारों युगों को चौकदियाँ जब समाप्त हो जाती हैं तभी एक मनु के शासन का समय पूर्ण होकर दूसरा मन्वन्तर आता है।३७। अंतरिक्षे समुद्रे च पाताले पर्वतेषु च। इज्या दानं तपः सत्यं त्रेतायां धर्म उच्यते ॥३८ सदा प्रवर्त्तते धर्मी वर्णाध्यमविभागमः । मर्यादास्थापनार्थं य दडनीतिः प्रवर्त्तते ॥३६ हृष्टपटा प्रजा सर्वा अरोगा पूर्णमानसाः। एको वैवश्चत्र्यादस्त्रेतायुगविधी स्मृतः ॥४० त्रीणि वर्षसहस्राणि तदा जीवन्ति मानवा । पुत्रपौत्रसमाकीणाँ क्रियंते च कमेण तु ॥४१ एष त्रैतायुरो धर्मस्त्रेतासंध्या निकोधत । त्रेतायुगस्वभायामा संघ्यापादेन वर्तते । संख्यापादः स्वभावस्तु सोऽन्नपादेन तिष्ठति ।।४२ अन्तरिक्ष में — समुद्र में — पाताल में और पर्वतों में इज्या-दान, तप और सत्य का समझ्यरण ही जैतायुग में धर्म कहा जाया करता है। ३०३ उस समय में बणों और बाश्रमों के विभाव के बनुमार धम की प्रयृत्ति हुआ करती है। मयादा की स्वापना करने के लिए दश्क देने की तीति मी उस समय में प्रवृत्त होती है ।३१: उस समय में समस्त प्रजा के जन समुदाय हुष्ट-पुष्ट रोगों से रहिन और पूच्च मानस वाले होते हैं। बेतायुग की विधि में चार पार्दी वाला एक ही बेद कहा गया है।४०। उस समय में मानवो की आयु बड़ी होतो भी और वे तीन हजार वर्षी तक जीवित करते रहा थे। ने सब अपने पुत्रों -पीत्रों से चिरे हुए रहा करने वे तथा उनकी मृत्यु भी आयु के अनुसार क्रव से ही हुआ करती की । ४१६ जेतायुग में इसी प्रकार से ध मंहोताया। अब त्रेताकी सन्ध्याकाभी क्षान प्रशास कर लीजिए। त्रेवा

१०४ ) [ ब्रह्माण्ड पुराण युग के जो स्वभाव हैं उनको सन्ध्या पाद से शरता करती है। सन्ध्यापाद}का स्वभाव जो है वह अंश पाद से स्थित होता है।४२।

चतुषु गास्यान वणनम् सूत उवाच-अत ऊढवें प्रवस्थामि द्वाहरस्य विधि पुन ।

तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्धते ॥१ द्वापरादौ प्रजानां स् सिद्धिस्त्रेतायुगे सुधा।

परिवृत्ते य्गे तस्मिस्ततस्तरिः प्रणथ्यति ॥२

तनः "वल'ते तासां प्रजानां द्वापरे पुनः। सोभेदश्येव वर्णानां सार्थाणां च विपर्ययः॥३

यज्ञावधारणं रुदको मदो दंभ क्षमा बलम्। एषा रजस्तमोयुक्ता अवृत्तिद्वपिरे स्मृता ॥४

आधे कृते यो धर्मोऽस्ति स चेतायां प्रवस्ति । द्वापरे व्याकुनीभूत्वा प्रणश्यति कलो युगे ॥५ वर्णौनां विपरिध्वंसः संकीर्यन्ते तथासमाः ।

द्वैविध्यं प्रतिपद्येशे युगे सस्मिञ्छ सिस्मृती ॥६

विश्वयाधिममनाद्वर्गतस्य न विश्वते ॥७

श्री सूनजी ने कहा — उसके आगे किर द्वापर युग की विधि का वर्णन करू या। वहाँ पर जेता युन के कीण होने पर द्वापर युग प्रतिपन्न होता है ।१। द्वापर युग के आदि में प्रजाशों की नहीं सिद्धि भी जो कि चेतायुग में में थी। उस मुग के परिवर्शतत हो जाने पर इसके पश्चात् उन सिद्धियों से बिनष्ट हो जाता है।२। किर द्वापर में उस प्रवाबों का संभेद प्रवृत्त हो जाता है और समस्त वर्षों का और कार्यों का विपर्यय हो बाया करता है।३। यहाँ का प्रवासका कार नाम सम्बद्ध कार्यों का विषयं हो बाया करता है।३। यहाँ

ह भार समस्त बचा का जार काया का विषय हा जाया करता है। इस्मा का अवधारण, दण्ड, दम्ब, क्षमा और बल द्वापर में यह प्रवृत्ति जो भी भी वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गयी है। इस सबसे आदि में होने पाले कृत्युग में जो धर्म है वह जेतायुग में प्रवृत्त होता है। द्वापर युग में वह धर्म व्याकुलित होकर कलियुग में विनष्ट ही जाता है। इस सभी वणीं का विशेष रूप से परिष्वस होता है तथा सब सम्बम भी विगद जाया करते

चतुर्यु गाङ्यान वर्णनम् 📗 , 80% हैं। उस युग में श्रुतियाँ और स्भृतियाँ दो प्रकारों को प्राप्त कर लिया करती हैं। अ ति स्मृतियों के दो प्रकार के स्वरूप हो जाने से किसी निश्चय का अधिगम नहीं हुआ करता है बीर अतिश्चय के अधिगम से धर्म का दास्त-विक तस्य नहीं रहना है।६-७। धर्मासत्वेन मित्राणां मतिभेदो भवेन्नुणान् । परस्परविभिन्नेस्तैहं शीनां विश्रमेण च ॥ द अयं धर्मौ ह्ययं नेति निश्चयो नाधिगम्यते । कारणानां च वैकल्प्यात्कार्याणां चाप्यनिश्चयात् ॥६ मतिभेदेन तेषां वै हध्दीनां विश्वमी भवेत्। ततो इष्टिविभिन्नेस्तु कृतं शास्त्राकुलं त्विदम् ॥१० एको वेदश्चतुष्पाद्धि जेतास्विह विधीयते । संक्षमादायुष्यचेव व्यस्यते द्वापरेषु च ।।११ ष्रदृषिमं त्रारपुत्तर्भेदाद्भिश्वते दृष्टिविश्वमै: । मंत्रब्राह्मणवित्यासेः स्वरवर्णविषयंगैः ॥१२ संहिता ऋग्यजुः साम्नां संपठच रो महविभिः । सामान्या वैकृताश्चैव दृष्टिभिन्ने दवचित्स्वचित् ॥१३ शाह्मणं कल्पसूत्राणि मंत्रप्रवचनादि च । अन्येऽपि प्रस्थितास्तान्त्री केचित्तान्त्रस्यवस्थिताः ॥१४ धार्मिकता के न रहने से मित्र मनुष्यों की भति का भेद हो जाया करता है। ये सब आपस को भी किसी के सम्ब सहत्नुभूति नहीं होती है। सब की सृष्टि में विश्रम हो जाया करता है।=। यह धर्म है अथवा यह अधर्म है—इसका कोई भी निश्चय नहीं हुवा करता है। कारणों के विकल्प होने से और कार्यों के निक्षय नहीं होने से धर्माध्रम का कोई निष्धय नहीं हुआ करता है। १। उन मनुष्यों की मति के विभेद होने से उनकी दृष्टियों का भी विश्वम हो जाता है। फिर विभिन्न दृष्टियों वाले मनुष्यों के द्वारी शास्त्रों को भी अकुलित कर दिया वा 1१०। वेद एक ही या उसको श्रेता-युग में चार पादों वाला किया काता है। आयु के सक्षय होने से द्वाधर गुगः में यह अपवस्थित हो बाता है।११। ऋषियों ने और मन्त्रों के फिर भेद

१०६ ] <del>्यह्मरण्ड</del> पुराध होने से यह दृष्टि के विश्वयों ये युक्त हो जाता है। जिस ৄ मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग का विन्यास होता है और स्वरों तथा वर्णों का विषयेय होता है।१२। महर्षियों के द्वारा ऋग्वेद-यजुर्वेद खौर सामवेद की सहितायें पढ़ी जाया करती हैं। कहीं पर सामान्य और कहीं-कहीं पर इष्टिकी भिन्तता होने पर वैकृत ये पढ़ी जाया है । १३। ब्राह्मण कल्प सूत्र और मन्त्र प्रवचन और अन्य भी प्रस्थित हैं और कुछ उनके प्रति अनस्थित हैं १९४) द्रापरेषु प्रवत्तं से निवर्त्तरो कनी युगे । एकमाध्वयंत्र त्यासीत्पृनहीं घमजायत ।। १५ सामान्यविपरीतार्थे इतशस्त्राकुल त्विदम् । अग्ध्यर्ययस्य प्रस्थानैर्वेहुधा न्याकुलीकृतेः ॥१६ तथैवाथर्वेऋक्साम्नां विकल्पैश्वापि संजया । व्याकुले द्वापरे निस्य कियते भिन्नदर्गने । १३० रोषां भेदाः प्रसीभेदा विकश्पात्रवापि संख्यया । ब्रापरे संप्रथर्स रो विनश्यति ततः कलौ १६१८ शेषां विपर्ययोक्षन्ता भवन्ति द्वापरे पुन. । अवृष्टिमरिणं चैयं तथेव व्याध्युपद्रवा ।। १६ वाङ्मनः भभीजेदुं .खीनवेदो जायरो पुनः। निर्वेदाञ्जायरी रोषां दुःखमोक्षविचारणा ॥२० विचारणाञ्च वैराग्यं वैराग्याद्वीवदर्शनम् । वोषदर्शनतम्बेन द्वापरेऽज्ञानसंभवः ॥२१ यह सब कुछ द्वापर युग में प्रवृत्त होते हैं और कलियुग में भी सभी भेद-प्रश्य निवृत्त हो जाते हैं। एक आडक्बंब वा और फिर दो प्रकार हो गर्भ थे।१४) साधारण और विपरित अर्थों के द्वारा यह शास्त्र आकुल कर दिया गया था यह बहुधा आध्वयंत्र के अधाकुकी कृत प्रस्थानों के द्वारा ही हुआ था।१६। तथा अर्थात् उसी प्रकार से मंजा के द्वारा अध्यौ-ऋक् और सामों के विकल्पों से भी हुआ था। नित्य ही इस तरह से व्याकुल द्वापर में विभिन्न दशन शस्त्रों के द्वारा किया जाता है 1१७। संस्पा से जनके भव प्रतीभेद-और विकल्प इतपर युग में भली-भौति प्रयुक्त होते हैं और फिर अब कलियुग आ जाता है तो सभी विनष्ट हो आया करते हैं 1१८। द्वापर में फिर

चतुर्यु गास्यानवर्णनम् 📗 \$00 उनके विपरीत समुत्पन्न हो आते हैं। बृष्टि का अभाय-व्याधि-उपद्रव-मरण-थ सब होते हैं ।१६। कायिक, वादिक बीर मार्नासक सभी प्रकार के दू ख होते हैं और उन दुखों के समुदाय से फिर मनो निर्वेद उत्पन्न हो जाता है। यह सभी निस्सार है--ऐसा बन निर्नेद हुदयों में होता है तो फिर उन प्राणियां के हृदयों में इन सब दु कों से खुटकारा पाने का विचार होता है (२०) ऐसी जब विचारणा होती है तो उससे सबके प्रदि विरागता हो आया करती है और उस भैराग्य से भोगोपभोगों में दोवों का दर्शन होने लगता है। बोपों के देखने से ही द्वापर में अज्ञान को उत्पक्ति हो आती है। २१। सेषामज्ञानिनां पूर्वमाचे स्वायंभुवेऽन्तरे । उत्पद्यते हि भास्त्राणां द्वापरे परिपयिनः ॥२२ आयुर्वेदविकलपश्च ह्याङ्गानां ज्योतिषस्य स । अधंशास्त्रविकल्पाश्च हेतुशास्त्रविकल्पमम् ॥२३ प्रक्रियाकस्पसूत्राणां भाव्यविद्याविकस्पनम् । स्मृतिणास्क्रप्रमेदश्य प्रस्थानानि पृथक्पृथक् ॥२४ द्वापरेष्वभिवर्तते मतिभेदाश्रयान्तृणाम् । मनताकर्मणा वाचा शुच्छाद्वाति प्रसिद्ध्यति ॥२५ द्वापरे सर्वभूतानां कायवलेशपुरस्कृताः। लोभो वृत्तिवंणिक्पूर्वा तत्त्वानायविनिश्चय ।।२६ वेदशास्त्रप्रणयन धर्माणां संकरस्तथा। वर्णाश्रमपरिष्यंसः कामकोधौ तथैव च ॥२७ द्वापरेषु प्रवर्तन्ते रोगो लोभो वधस्तथा। वेद व्यासश्चतुर्द्धा तु व्यस्वते द्वापरादिषु ॥२*६* उन ज्ञान से रहित मानकों से पहिने स्वायम्मुव मन्त्रस्तर में जो कि सबसे पहिला है उस द्वापर में सभी कास्त्रों के परिपन्धो अर्थात् विरोध करने वाले लोग समृत्पन्त हो बाबा करते हैं ।२२। रोगों के विषय में आयु-र्वेद प्राप्त्र का विकल्प और ज्योतिष शास्त्र का विकल्प-अर्थशास्त्र के विषय में विकत्प और हेतु सास्त्र का विकल्प है ।२३। कल्पसूत्रों की प्रक्रिया, भाष्य विद्या का विकल्प और स्मृति शास्त्रों के प्रभेद ऐसे अलग-अलग प्रस्थान हैं

205 } [ बह्माण्ड पुराणः ।२४, यं सभी द्वापर बुग में मनुष्यों की बुद्धियों के भेद हाने स अभिवर्तितः हैं। मन से-वचन से और कर्म से बड़ी किंदनाई से वार्लाप्रसिद्ध होती है । ५५। द्वापर में समस्त प्राणियों के कार्य जारी रिक क्लेश के साथ ही होते हैं। सबकी वृक्ति होती है जैसी कि विजा की हुआ करती हैं और किसी को भी तत्वों का निश्चय नहीं होता है ।२६। सोग स्वयं ही वेदों और शास्त्रों का प्रणयन किया करते हैं और धर्म सब मिलकर एकमेक जाते हैं क्षीर धर्मी की सङ्करता हो जाती है। चारों वर्णी और घारों अध्यमों का पूर्णतया विध्यस हो जाता है और प्राणियों में प्रायः काम और क्रोध उत्पन्न हो जाया करते हैं ।२७। द्वापर युग में लोगों के मनों में राम-लोभ और वध करने की भावनायें उत्पन्न हो आया करती है। द्वापर के आदि में ध्यासदेव भी ने वेध के भार भाग किये थे। २८। नि शेषे द्वापरे तस्मिस्तम्य संध्या तु वादशी । प्रतिष्ठितगुर्गर्हींनो धर्मोऽसौ द्वापरस्य तु ॥२६ तथैव संध्या पादेन हा गः सध्या इतीष्यते । द्वापरस्थावशेषेण तिष्यस्य तु निकोक्षत ॥३० द्वापरस्यामधेण प्रतिपत्ति कलेरपि। हिंसासूमानृतं माया बधरचेव तपस्विनाम् ॥३१ एते स्वभावास्तिष्यस्य साधयति च वै प्रजाः । एष धर्म कृत कृतस्ती धर्मश्च परिहीयते ॥३२ मनसा कर्मणा स्तुत्या वाती सिघ्यति वा न वा । कलौ प्रमारको रोगः ससर्त क्षुद्भयानि 🔻 ।।३३ अनावृष्टिभयं घोरं देणानां स विपर्यंगः। न प्रमाण स्मृतंरस्ति तिच्ये लोकेषु वै युगे ।।३४ गर्भस्थी स्थितते कविच्छीवनस्थस्तथापरः। स्थविरा: केऽपि कौमारे खियन्ते वै कली प्रजा: 11३५ द्वापरेयुग के नि शेष होने पर उसकी सन्ध्याका काल भी औसाही था। द्वापर का यह अर्थ गुणों से हीन प्रतिष्ठित होता है ।२६। उसी भौति की पाद से सन्ध्या होती है। अङ्ग-ही सन्ध्या अभीष्ट हुआ करती है। द्वापर

चतुर्यु गार्क्यानवर्णनम् ] (१०६ के अवशेष से अश्र तिष्य के विषय में समझ लो ।३७। जब द्वापर युग का अंश शेष्ठ रहता है तभी कलियुग की भी प्रतिपत्ति हो जाया करती है । जो सम्पन्नविका समाधारण करने जाने है उनमें भी गा के प्रशास से जिसा—

वंश शेष्र रहता है तभी कशियुग की भी प्रतिपत्ति हो जाया करती है। जो तप्रचर्या कर समाधरण करने वासे हैं उनमें भी युग के प्रभाव से हिंसा— असूया—अनुत—साथा और क्ष्म की भावनायें उत्पन्त हो जाती हैं। ३१। थे तिक्य (किंग) के स्थभाव हैं जिनका साधन प्रभा के जन किया करते हैं। यह सह ही किया गया पूर्ण धर्म हैं और वास्तविक जो भी धर्म है वह परिलीक

मह ही किया गया पूर्ण धर्म है और वास्तविक को भी धर्म है वह परिलीक हो आया करता है। ३२। मन से-कम से और स्तुति से वार्त्ता सिद्ध होती है। अववा नहीं होती है। अविष्युव में क्षेण प्रकृष्ट कप से मारक होता है और सुधा तका अब होते हैं। ३३। असि में वृष्टि के समय पर न होने को ओव अस होता है तथा देशों का विषयंब हो जाता है। अभियुग में लोगों में स्मृति का कोई भी प्रमाण नहीं माना जाता है। की माता के गर्थ में

स्मृति का कोई भी प्रमाण नहीं माना जाता है। कोई तो माता के गर्थ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई युवावस्था में ही मर जाया करता है, कोई-कोई वृद्ध होकर मर जाते हैं। इस कजियुग में प्रजावन कुमारावस्था में ही परक्षोक में जाने जाया करते हैं। इस-३५।

वुरिष्टेर्दु रधीत श्य दुष्कृतीश्य दुरागमै: । विप्राणी कर्मदोवस्तैः प्रजामां जायशे भयम् ॥३६ हिंसा माया तथेष्यां च कोघोऽसूयासमा पृथु । सिक्ष्मे भवन्ति जंतूना रोगा लोभश्य सर्वणः ॥३७

सक्षोभो जायते प्रयद्यं किलगासाख व युगम् । पूर्णे वर्षसहस्र व परमायुस्तदा नृणाम् ॥३ द नाधीयंते तदा वेशान्त यशंते द्विजातयः । उत्सीदति नक्षश्येव क्षत्रियाश्य विशः कमान् ॥३६

भवतीह कली सम्मिष्ट्यनासनभोजनेः ॥४० राजान श्द्रभूथिष्ठाः पाखंडाना प्रवर्तकाः । गुणहोनाः प्रजावनेत्र सदा वै सप्रवर्ततो ॥४१ आयुर्गेक्षा बलं रूपं कुलं चौन प्रणश्यति ।

शूद्राणामंत्ययोनेस्तु सबधा बाह्यणः सह ।

आयुर्गेक्षा वलं रूपं कुलं चौव प्रणश्यति । शूद्राञ्च बाह्यणाचाराः सूद्रीचाराश्च काह्यणाः ॥४२

। ब्रह्माण्य पुराण

6 \$0 ]

बुरे मनोरथ-असर् विषयों का अध्ययन-बुरे पाप कर्म-बुरे शास्त्र और प्रजाओं के कुरिसत कमों के दोवों ये ही भव उत्पन्न हो जाया करता है।३६। हिंसा-माया-ईष्य-िकोध-निन्दा और बक्षमा--राग और सब प्रकार लोभ कलियुग में जन्तुओं में और मनुष्यों में होते हैं।३७। अत्यक्षिक संक्षोम क्रांलियुग के प्राप्त होने पर समुत्पन्त हो जाता है। उस समय में मानकों की परमायु पूरे सहस् वर्ष की होती है ।३८। वस समय में दिशातिगण वेदों का अध्ययन नहीं किया करते हैं और न वे यजन ही किया करते हैं। सभी सर-क्षत्रिय और वैश्व कम से उत्पन्न हो आया करते हैं।३६। गूदों के ब्राह्मणों साथ अन्त्यओं से सम्बन्ध होते हैं और उस कलियूग में गय-आसर और भोजन का संब परस्पर में सम्बन्ध किया करते हैं।४०। राजाओं में बहुधा शूत्र वर्ण वालों की अधिकता होती है जो कि पाश्चण्डों के प्रवर्त्तक ही हुआ करते हैं। उस समय में प्रवाजनों में भी गुर्जों की हीनता संप्रशृत होती है । ४१। न तो माननों में मेखा होती है और न उनकी कुछ आयु ही होती है। बल-रूप और कुल सभी विनष्ट हो आया करते हैं। को सूद्र वर्ण बाले मानव हैं उनके आचार तर बाह्यकों के समान होते हैं और बाह्यक सूत्रों के तुस्य माथरण किया करते हैं।४२।

राजवृत्ताः स्थिताश्चोराश्चोराचाराश्च पाधिवाः ।

शृत्या एते हासुभृतो युगाते समवस्थिते ॥४३

अशीलिन्योऽनृताश्चैव स्त्रियो मद्यामिषप्रियाः ।

मायाविन्यो भवियंति युगाते मुनिसत्तम ॥४४

एकपत्त्यो न शिष्पति युगाते मुनिसत्तम ॥४४

एकपत्त्यो न शिष्पति युगाते मुनिसत्तम ।

श्वापदप्रवलस्यं च मवा चैव ह्युपक्षयः ॥४५

साधृनां विनिवृत्ति च विद्यास्तस्यन्युगक्षये ।

तदा धर्मो महोदकों दुलंगो दानमूलवान् ॥४६

चातुराश्चमशैथिल्यो धर्मः प्रविचिर्ण्यति ।

तदा हालपफला भूमि ववैचिल्यापि महाफला ॥४७

न रक्षितारो भोक्तरो बेलिभागस्य पाधिवाः ।

युगान्ते च भविष्यंति स्वरंक्षणपरायणाः ॥४६

चतुर्युं वास्थानश्र्णनम् 📑

अरक्षितारो राजानो विष्ठाः शुद्रोपजीवित ।

समय के उपस्थित होने पर भृत्यगण प्राणी का भरण करने वाले हैं।४३। मारियां भील ने मून्य-सिन्धाकार बाली तथा मदिरा और मांस से प्रेम भरने वासी होता है। हे मुनि अश्व इस बूब के अन्त में सभी स्त्रियां माया रमने बाली हाती हैं। इस पुरुष भी एक ही पटनी रखने के ब्रह्म वासे महीं होते हैं । हे मुनिसशम ! यून के अन्त समय में सर्व भ ऐसा ही विखसाई देता है। सब जगह अन्य पशुओं की प्रवलता होती है और गौओं के कुल का क्षय होना है। ४५। उस युग के क्षय में साधुअनों की विशेष रूप से नियुत्ति होती है। ऐसा ही जान नेना चाहिए। उस समय में अपसे आपका बहुत के वा उठाना ही छमं है और दान के मूल वाला धर्म परम षुर्वम श्रीता है। ४६। बहा पर्य गाहंस्थ्य-बानप्रस्थ और संस्थान —इक चारों आश्रमों की विध्यलता वाला धर्म ही सब चगह चलेगा। उस समय में भूमि भी अरूप फल देने वाली होती है और कही पर महादू फल वाली होती 189 राजा लोग कैयल अपनी बलिका भोग करने वाले होंगे और प्रजा

की रक्षा करने वाले नहीं होंने। और युव के अन्य में ये शूपगण अपनी ही रक्षा करने में सरपर रहा करेंगे। राज। सीग संरक्षण नहीं करने वाले और विद्रगण सूदों से उपकेशिका चलाने वाले हो जागेरे । और मूग के अला में

श्रीष्ठ द्विजराम भी शूद्रों के अभिवादन करने वाले हो बायेंगे ।४०-४१।

अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजास्तथा ।

सपोदशफलानां च विक्रंसारो द्विजोत्तमाः ।

चित्रवर्धी यदा देवस्तदा प्राहुर्यु नक्षयम् ।

प्रमदा केमशूलाम्च युगान्ते समुपस्थिते ॥५०

यतयश्च भविष्यति बहुवोऽस्मिन्कली युगे ॥५१

सर्वे वाणिजकाश्चापि भविष्यंत्यधमे युगे ॥४२

भूयिष्ठ कूटमानैश्व पच्य विक्रीणते जनाः ।

कु गीलचर्यापाखडेव्यधिरूपैः समावृतम् ॥५३

जा पार्थिव हैं वे चारों के समान आवरण करने वाले हैं। इस युग के अन्त

मूद्राभिश्रादित सर्वे युगान्ते द्विजसत्तमाः स४६ भौमें कर्म करने वाले पुरुष राजाओं के समान आचरण वाले हैं और

११२ ] ( बह्मान्य पुराकः पुराक

बाहुयाचनकी लोको अविष्यति परस्परम् ॥१४४ अव्याकती क्रवानया नाजंबी नानसूयकः। न कृती प्रतिकती च युगे श्रीणे भविष्यति ॥१४

अशंका चैव पतिरो युगान्तो तस्य लक्षणम् । तसः गुन्या वसुमती भविष्यति वसुन्धरा ॥५६

सभी जनपद अट्टासिकाओं के दूस वाले हैं और शिव के दूस वाले सब द्विजातिगब हैं। इस मुगान्त से समुपस्थित होने पर सभी अमदावें केशों के यूस वाली हैं। १०। अंश्व दिज भी अपनी सपस्या और यहाँ के फल को इध्य सेकर केब देने वाले हो जायेंगे। इस कलियुग में काषाय वस्त्रों के धारण करने वाले बहुत से यतिगथ हो जायेंगे। ११। किस समय में विभिन्न सन्दर्भ से इन्दरेस वर्ष करने वाले हो जायेंगे उस समय में इस युग की क्षय कहते हैं। इस आक्षार यूग में सभी वर्षों के मानव वाणिग्य व्यवसाय करने

बाले हो कार्येगे । १२। अनुष्य कूटमानो के हारा अधिक एष्य वस्तुओं का किक्रम किया करते हैं वह एष्य कुलील चर्या-पाक्य-ईप्या और अन्धों से सनामृत होगा । १३। पुरुष के रूप से मुक्त मनुष्य बहुत स्त्रियों बासा इत मून के सन्त के सपस्थित होने पर होंगे। जोग परस्पर में बहुत बाचना

करने वाले होंगे। १४४। इस युग के शीच होने पर मनुष्य प्रायः अव्याकता-क्रूर वाक्य बोसने वाला-कृटिस-मिन्दक और किए हुए उपकार का प्रस्युप-कार न करने वाला होगा। १४५। इस युग के जन्त में यही उसका लक्षण है कि पतित में कोई भी जंका नहीं होती है अर्थात् निश्मक्ट होकर पतित श्यक्ति से सम्बन्ध स्वापित रक्ष्या करते हैं। इसके पश्चात् यह बसुमती वसुन्धरा शून्य हो वायगी। १६६।

गोप्तारश्चाप्यगोप्तारः प्रमविष्यति शासकाः। हर्तारः पररत्मानां परदारविमर्शकाः ॥५७ कामात्मानो दुरात्मानो ह्यसमाः साहसप्रियाः।

प्रमष्ट्रचेतना धूर्ता मुक्तकेशास्त्वेश्वलिनः ॥५८ ऊनषोडशवर्षांश्च प्रमायन्ते युगक्षये । सुक्तदेता जिलाक्षाश्च मुण्डा, काषायवाससः ॥५६

शुद्रा धर्मं चरिष्यंति बुगान्ते समुपस्थिते । सस्यचोरा प्रविष्यंति तथा चैनायहारिणः ॥६० चोराञ्चोराक्च हस्तीरो हर्षु हेना तवापरः । ज्ञानकर्मेण्युपरते सोके निष्कियतां गते ॥६१ कीटमूबकसपौक्त धर्वधिष्यति मानवान् । अभीक्ष्णं क्षेममारोग्यं सामध्यं दुर्जमं तथा ॥६२ कौशिकान्प्रतिवस्त्यंति वेगाः क्षुद्भयपीढिताः । दु बेनाभिष्लुतानां च परमायुः जतं तदा ॥६३

भी रक्षक हैं वे भी रक्षा नहीं करने वाले श्वासक हो जायेंगे। ये बूसरों के रत्नों का हरण करने वाले तथा बूसरों की क्लियों से विमर्श करने वाले ही जायेंने । १८३। सभी कोन काम वासना से परिपूर्ण-दुष्ट भावों धाले-वहुत अणूम और बुस्माहम से प्रेम करने वाले-नड बेडा बाने---मूर्त --अमूली केशों को खले हुए रखने वाले होने ।५८। इन यून के अब में स्रोत्तह वर्ष से भी छोटी एक वाले तन्तान का प्रजानन किया करते हैं। शुक्त बन्तों वाले--जिताश--वृत्थित शिर शासे और कावाय रङ्ग के वस्त्रों में बारण करने वाले होंगे।५१। युगान्त के उपस्थित होने पर गृह नोग धर्म का करवरण करेंगे । कीम धान तथा करक की बीची करने आमें और नस्पी का अपहरण करने वाले होंगे।६०। चोर से हरण करने वाले चोर तथा हरणकली से दूसरे हरन करने वाले हो जायें है। जान पूर्वक कमों के उपरत हो जाने पर समस्त मोक निष्क्रियता को आह हो जायगा ।६१। कीई-मूचक कौर सर्प मानवों को प्रश्नवित करेंगे। उसी प्रकार से बराबर क्षेम कुणस-बारोग्य और सामर्थ्य सभी बहुत दुसँग हो आयंते । मुख के भय से पीड़ित मनुष्यों के देश की शिकों को प्रति बास दिया करेंगे। इस प्रकार से दुश्बों से जब मनुष्य पूर्ण रूप से जिमप्लुत होंने तो उनकी उसन्समय से परमायु सौ वर्षं की ही रह जायगी :६२-६३। इश्यंते च न दृश्यंते वेदा कलियुनेऽखिलाः ।

तत्सीदन्ते तथा यज्ञः. केवलाधर्मपीयिताः ॥६४ वेदविकयिणश्चान्ये तीर्थविकयिणोऽपरे ॥६५

वर्णाश्रमाणां ये चात्ये पाखण्टाः परिपविनः । उत्पद्यंते तवा ते वें संप्राप्ते तु कसी युगे ॥६६ अधीयंते तदा देवाञ्छूदा धर्मार्थकोविदाः । यजते बाश्वमेधेन राजानः मृद्रयोनमः ॥६७ स्त्रीबालगोवध कृत्वा हत्वान्ये च परस्परम् । अपहत्य तथाऽन्योग्यं साधयंति तदा प्रजा: ॥६८ दु:खप्रवचनाल्पायुर्वेहाल्पायुम्र रोगतः । अधर्माभिनिवेणित्वात्तमोवृत्तं कलौ स्मृतम् ॥६९ प्रजासु भूगहत्या च तदा वैरास्त्रवर्तते । सस्मावायुर्वेलं रूपं कॉल प्राप्य प्रहीयसे ॥७०

इस कलियुग में समस्त नेव दिखनाई दिया करते हैं अचना नहीं विसाई वेते हैं। उसी प्रकार से इसलिए यह संघर्म से पीड़ित होकर दुः सित होते हैं।६४। इस चोर कशियुग के सम्प्राप्त होने पर इस अगती तल में कवाय वर्ष को बस्त्र बारण करने बाते संस्थासी के वेगधारी--निग्र नेय तथा कापालक ओग बहुन दिखाई दिया करते हैं। कुछ अन्य वेदों का विक्रय करने वाले हैं अर्थाद् धन लेकर देव के मन्त्रों को पढ़ने वाले हैं और दूसरे तीयों को वेचने वाले हैं और अन्य लोग ऐसे हैं जो वर्णों और आश्रमों का कीय पाल्य विकास करते हैं जौर बास्तव में इन बर्णां अमीं के विरोधी शत्रुं होते हैं। ऐसे ही सोग बहुधा उत्पन्न हो जाता करते हैं।६५-६६। धर्म के अर्थ के पण्डित जनने वाले सूद्र सोग उस समय में वेदों का अध्यमन किया करते हैं जिनको देवों के पढ़ने का बास्त्रानुसार कभी भी अधिकार लहीं होता है। सूत्र योनि वाले अध्यमेश यज्ञ का यजन किया करते हैं।६७। वह ऐसा महात् घोर समय होगा कि उसमें स्त्रयों का —गौओं का और छोटे-छोटे निरीह बालकों का वश करके और आपस में ही एक दूसरे का वस दूसरे जोग किया करते हैं तथा पारस्परिक बध करके ही प्रजा का साधन किया करते हैं।६८। दुर्शों के तथा भिष्या प्रवचनों के होने से अल्प आयु हो जाती है और रोगों के कारण भी उस्र छोटी हो जाया करती है। सबके हुदयों में अधम का ही विशेष अभिनियेश होने से इस कंलियुग में सर्वत्र तमोगुण का ही बोलबाला रहेगा ऐसा बतावा नया है ।६६। उस समय

चतुर्युं गास्थः न वर्णनम् ] . ११५ में प्रजाओं में भ्रूणों की अर्थात् गर्मस्य शिलुओं की हत्थाएँ बेर के कारण हुआ करेगी। इसी कारच से कलियुग को प्राप्त करके लोगों की आय-बल विक्रम तथा रूप का सौन्दर्य सभी नष्ट हो जाया करते हैं १७०। तदा चाल्पेन कालेन सिद्धि यच्छति मानवा । धन्या धर्म चरिष्यति युगान्ते द्विजसत्तमाः ॥७१ श्रुतिस्मृत्युदिता धर्मं ये चरत्यनसूयका.। श्रेतायामाब्दिको धर्मो द्वापरे मासिकः स्मृतः ॥७२ यथायक्ति चरन्त्राज्ञस्तदहा प्राप्तुयात्कलौ । एषा कलियुगावस्था संध्यांत्रं तु निबोधत ॥७३ युगे बुगे तु हीयरी त्रित्रिपादास्तु सिद्धयः। मुगस्बभावात्संध्यामु तिष्ठःतीह तु याद्यः ।।७४ संध्यास्बभावाः स्वागेष् पादणेषाः प्रतिष्ठिता । एवं संघ्यां गके काले सप्राप्तो सू युगासिके ॥७५ थेषां गास्ता हासाधुना भृतुषां निधनोत्थित. । गोनेण मै चन्द्रमसी नाम्ना प्रमतिष्ट्यरी ॥७६ माधवस्य तू सांऽगेन प्रं भवायंभुवेऽन्तरे । समाः स चित्रतिः पूर्णाः पर्यटन्त्रे वसुंधराम् ॥७७ उस मलियुव में मनुष्य बीहे समय में सिद्धि को प्राप्त कर लिया भरते हॅं—इस मुगकी विशेषता है। इस यूग के अन्त में के मानय और श्रीष्ठ द्विज परम अन्य हैं जो धीर्य का समाचरण किया करने हैं। ७१। जो स्रतिन्दित मानव श्रुति और स्मृतियों में कहे हुए धर्म का समाचरण किया करते हैं। ऐसा धर्म केनायुक्ष में एक वर्ष में बलवालु एवं पूर्ण होता है वही

श्री द्वित परम अन्य हैं जो धेर्य का ममाचरण किया करने हैं। ७१। जो सिनिटन मानव श्रुति और स्मृतियों में कहे हुए धर्म का समाचरण किया करते हैं। ऐसा धर्म त्रेनायुध में एक धर्म में बलवान एवं पूर्ण होता है वही धर्म द्वापर में एक मान में साङ्ग सफल होता है और वही धर्म इस कलियुग में अपनी शक्ति के बनुसार समाचरित होने पर एक ही दिन में प्राप्त प्रधा कर लिया करता है। यह कलियुग के समय की व्यवस्था है अब इस कलि के सन्ध्या का अंत्र समझ को १७२-७३। युग-युग में सिद्धियों तीन-तीन पाद की शहुआ करती हैं जैसा भी युग-स्थान से सन्याओं में यहाँ पर स्थित रहा करती हैं जैसा भी युग का स्वधाय हो १७४। उन हे अपने अशों में सम्या के

११६ ] [ बह्याण्ड पुराण

स्वभाव पाद शेष प्रतिश्चित होते हैं। इसी प्रकार से युगान्तिक काल के सम्प्राप्त होने पर सन्ध्या के बंदा में होता है १७५। उन असाधु भूगुओं का शासन करने बाला निधनोस्थित है। यह चन्द्रमा के गोत्र से है और नाम से प्रमति कहा जाया करता है १७६। यह पूर्व स्वायम्भुव अन्तर में माधव के अंश से पूर्व बीस प्रवेश्त इस वसुन्तर पर पर्यटन करता था ७७।

मात कहा जामा करता है रहदा वह पूज स्वायमपुन जन्तर में माधव न मंश से पूर्ण बीस पर्वेश्त इस वसुन्तर पर पर्व्यटन करता था ७७। अनुकर्षेन्स नै सेना सवाजिरथकु जराम्। प्रमृहीतायुधिविप्रैः आतकोऽय॰सहस्रशः ॥७८ स तवा सै परिवृतो म्लेच्छान्हिति सम सर्वेशः। सह वा सर्वेशक्षेत्र राजस्ताम्च्छूत्रयोनिजान् ॥७६ पाखण्डांस्सु ततः सर्वान् नि शेषं कृतवान्त्रिभुः। तास्पर्यं धार्मिका ये च तान्सयन्हिति सर्वेशः॥७०

वर्णेभ्यस्यास्त्रशासम्बद्धेयां स्व साननुजीविनः । उतीष्यान्मध्यदेश्यां स्व पर्वतीयां स्तर्येव स्व ॥ ५१ प्राच्यान्प्रतीश्यांश्च तथा विध्यपृष्ठचरानि । सर्थेव दाक्षिणायांश्च द्वविद्यान्सिहले सह ॥ ५२ गांधारान्यारदांश्चेव प्रस्थवान्यवसाङ्शकाम् ।

तुषाराम्धवंशंश्वीनाञ्जूलिकास्टरवान् खशान्।।५३

संपाकाराभ्यकलकान्किरातानां च जातयः । प्रश्नुतचको बसवाभ्यनेच्छानार्यतकत्त्रभुः ॥६४ यह घोडे-रच और हाथियों के सहित सेना का अनुकर्षण करके हो सबसी की संस्था में बिल्लार शहल करने बाने विधों से समन्दित

सैकड़ों सहस्रों की संख्या में हिच्छार ग्रहण करने वाने विप्रों से समन्दित या ।७६। उस समय में इन सबसे परिवृत्त होते हुए उसने सभी और में म्लेफ्टों का इनन किया या । इनके साथ ही अख्या सभी और में उन गृद योनि में समृत्पन्न राजाओं का भी हनन कर दिया था ।७६। पासण्ड से जी परिपूर्ण के फिर उन सक्षका उस विश्व ने कर दिया था । जो अत्यक्षिक कर्म

के मानने वाले नहीं ये उन सबको सभी और में पूर्णतया हमन करता है। 1401 जो लोग वर्णों के व्यस्थास से समुत्यन्त हुए से वर्णात् वर्णसङ्कर से और जो उनके अनुजीवी से। बाहे ने उत्तर दिशा में रहने वाले होनें था

वतुर्यु गास्यावर्णनम् 📑 ्र१७ अन्य देश के होवें तथा पर्वतों में निवास करने वाले होवें। दश दिशा में रहने वाले हों या पश्चिम में रहते हों अचवा विमध्याचल के पृष्ठ पर सम्बरण करने वाले की होवें। उसी भाँति जो बाक्षिणात्य थे, इविह थे और सिंहन ये ।=२। गान्धार-पारद-पहनव-ययन-शक-तुवार-वर्वर-चीन-शू सिक-दरद-दम । जन्पाकार-सकतक और जो भी किसतों की आतियाँ भी। इस सभी का स्लेक्टों का वह बलवाली प्रमु वक प्रहण करके अस्त कर देने वाला वा ।६३-६४। अहर सर्वेभूतानां चचाराय वसुन्धराम् । माघवस्य तु सोंऽशेन देवस्थेह विजज्ञिवान् ॥०५ पूर्वेजन्मनि विख्यातः प्रमतिन्नीम वीर्यवान् । गोत्रतो में जंद्रमसः पूर्वे कलियुगे प्रभुः ॥=६ द्वात्रिशेऽस्युदिते वर्षे प्रकांती विकती समाः। विनिघ्नन्सर्वभूतानि मानवानेव सर्वेश. १)८७ कृत्वा बीजावशेषां तुपृथ्य्यां क्रूरेण कर्मणा । परस्पर्व निमिक्तेन कोपेनाकस्मिकेन तु ॥८८ मुसाधियस्या बुवलान्त्रायजस्तानधामिकान् । गंगायमुनयोर्मेध्ये निष्ठां प्राप्तः सहानुगः ॥६६ ततो व्यतीते कल्पे तु सामान्ये सहसैनिकः। उत्साध पाषियान्सर्वान्मते क्लांक्कीव सहस्रकः ।।६० तत्र संध्यांशके काले संप्राप्ते तु युगांतके । स्थितस्थल्यावशिष्टासु प्रजास्मिहं क्विष्टिक्वचित् ॥११ समस्त प्राणियों के वर्णन में न जाने वासा वह सम्पूर्ण बसुन्छरा पर विचरण किया करता था। वह थहाँ पर देव मातव के अंस से आना गया सा । दश् वह पूर्व असा में सहात् कीयं वाला प्रमति के नाम से प्रसिद्ध का । वह प्रभु पूर्व कलियुक में चन्द्रका के गोज से बा । द्रा दक्षीसर्वे वर्षे के अभ्युवित हो जाने पर वह बीस वर्ष तक प्रक्रान्स हुआ वा । सभी प्राणियों का और सभी ओर में मानकों का विहनन करते हुए उसने परिश्रमण किया षा । इका सकस्यात् परस्पर में समुत्पन्न कोप से उसने क्रूर कर्म से पृथ्वी में बीजावशेष कर दिया था। छसमें जो दृष्त वे उतको और प्रायः जलामिक

११६ ] [ ब्रह्माण्ड पुराण माधवों का सुसाधित किया वा उसने वपने अनुचरों के साथ गंगा और यमुना के मध्य में बड़ी निष्ठा प्राप्त करली ची ।८६-८६। इसके जनन्तर

सामान्य करप के व्यतीत हो जाने पर अपने सैनिकों के साथ रहकुर सभी सहस्रों म्लेच्छों को और राजाओं का उत्पादन कर दिया था।१०। यहाँ पर

युग के अन्त कर लेने वाले सन्ध्या के अन्न के सन्द्राप्त होने पर यहाँ पर कहीं-कहीं पर बहुन ही बोड़ी प्रजा जवनिष्ठ रह गयी थी। ११। अपग्रहास्ततस्ता वो लोभाविष्टास्तु वृंदगः। उपहिंसति वान्योन्यं पौष्यंत परस्परम्।। १२

अराजके युगवजात्संक्षये समुपस्थिते । प्रजास्ता ने तत सर्वा परस्परमयाद्ताः ॥६३ भ्याकुलाक्ष्य परिभ्रातास्त्यक्ता दारान्गृहाणि च ।

स्थानप्राणाननपेक्षतो निष्कारणसुदु खिताः ॥६४ मष्टे श्रीते स्मृती धर्मे परस्परहतास्थदा । निर्मर्यादा निराकत्दा निःस्नेहा निरपत्रपा ॥६४

नष्टे धर्म प्रतिहता ह्रस्वकाः पंचित्राभिम् । हिस्या पुत्रांश्च वारांश्च विचादम्याकुर्लेद्रियाः ॥१६ अनावृष्टिहताश्चीव वार्ताभुत्मृज्य दु खिताः । प्रत्यंतास्ता निष्येनंते हित्वा अनपदान्स्वकान् ॥१७

सरितः सागरान्पान्सेवते पर्वतास्तथाः । मासेमू लफलेश्चीव वर्तयंतः सुदु खिताः ॥६०

परस्पर में एक बूसरे का पोषन करते हुए उपहुनन किया करते हैं।१२। जब कोई भी समुचित शासन करने वासा नहीं चा और सर्वत्र अराजकता फैली हुई भी तथा युग के प्रमान के कारण सर्वत्र संप्रदे प्राप्त हो गया था। फिर बह सभी प्रजा आपस में चम से उत्पीड़ित हो गये थे।१३। वे सन बहुत

वे अप प्रहण करने वाने तथा सुण्ड के झुण्ड लोभ में आविष्ट हुए

व्याकुल हो गये थे बौरं अपनी पत्नियों तथा गृहों को भी छोड़कर इसर-उधर परिश्रमण कर रहे थे । बिना ही किसो कारण के बहुत अधिक दुःखित होकर अपने प्राणीं की अपेक्षा नहीं करने वाले हो गये थे ।६४। श्रीत

चतुर्यु गा**र**यानवर्णनम् ] 399. और स्मालं धर्म के विवष्ट हो आने पर वे उस समय में हत हो रहे वे। उन्होंने अपनी मर्थादा का स्थाम कर दिया का और वे निराक्तन्द हो गये थे उनमें किसी के प्रति भी स्तेह नहीं या तथा व सज्जाहीन हो गये मे १६४। धर्म के विनष्ट हो जाने पर वे छोटे पण्णीस वर्ष में हो प्रतिहत हो जाते हैं। ने अपने पुत्रों की-पत्सियों की छोडकर विवाद से व्याकुलित इम्बियों वाले हो जाते हैं। १६। वर्षान होने के कारण बहुत हत हो जाया करते हैं और वाला को त्याग कर परम दु:खित होते हैं। वे सम प्रजानन अपने जनपदी को त्याग कर प्रत्यन्तों का सेवन किया करते हैं 1861 कुछ शोग मदियों का---शागरों का ---अनुपों का और पर्वतों का सेवन किया करते हैं और परम दु:खित होते हुए अपनी उदरपूर्ति गाँस और मूलों के द्वारा किया भारते हैं । १ मा चीरपत्राजिनधरा निष्किया निष्परिग्रहाः। वर्णाश्रमपरिश्रष्टाः संकरं चोरमास्थिताः । एता काष्ट्रामनुत्राप्ता अल्पशेषाः त्रजास्ततः ॥६६ जराव्यक्षिक्षुधाविष्टा युःबान्निर्वेदमागमन् । विचारणा तु निर्वेदात्साम्यावस्या विचारणात् ॥१०० साम्यावस्थारमको बोधः संबोधाद्वभेणीलता । तासूपशमयुक्तासुकलिशिष्टासु वै स्वयम् ॥१०१ अहोराश्रं तदा नासा युगान्ते परिवर्त्तिन । विषयंगोहनं कृत्वा तासां वी सुप्तमत्तवत् ॥१०१ भाविनोऽर्यय च बलात्ततः कृतमवर्ततः । प्रशृत्ते तु तनस्त्रस्थिनपूर्ते कृतयुरि तु वै ॥१०३ उत्पन्ना, कलिजिष्टासु प्रका; कार्तयुगास्तदा । तिष्ठति चेह ये सिद्धा अहश विचरति च ।य१०४ सह सप्तर्षिभिश्चीव तत्र ते च व्यवस्थिना,। ब्रह्मक्षत्रविकः; भूदा बीजार्थं ये स्मृता इह ॥१०५ वस्त्रों के अभाव में सब जोव चीर, पत्र और चर्म की धारण करने बाले हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं है अर्थाद् एअदम कर्म सून्य है

[ महाण्य पुराण और न उनके पास कुछ समान है। बणों और भाममों से परिभाइ हैं अथित् न उनका कोई वर्ण है और न कोई आश्रम ही रहा गया है। वे सब परम घोर सकूर में समास्थित है। बहुत ही घोड़े से बचे नै प्रवाजन फिर इस दिशा में आकर प्राप्त हुए हैं। ११। वे बुढ़ाये और व्यासियों तथा भूख से

परम चोर सकूर में समास्थित है। बहुत ही बोड़े से बचे नै प्रजाजन फिर इस दिशा में आकर प्राप्त हुए हैं ।११। वे बुढ़ापे और व्याधियों तथा भूख से समाबिष्ट हैं और परमाधिक दुःव से निर्देशको प्राप्त हो गये हैं। निर्देव से उनको विकारणा उत्पन्न हुई और विवारणा से वे साम्य की अवस्था की प्राप्त हो गये हैं ।१००। साम्यावस्था के स्वरूप वाला उनको बोध हो गया भा और उस मले ज्ञान से धर्म का स्वचान हो यया था। कलि में जिय्हें ने स्वयं उपशम से वबस्था में प्राप्त हो गये थे ।१०१। उस समय मैं उनके अहो-राम (रात दिन) युगान्त के परिवर्त्तित होने पर उनके चित्त का समोहन हो गया था और वे सब एक शोबे हुए तथा प्रमन्श व्यक्ति के समान ही हो गये मैं । १०२। यह सब आगे होने वाले अर्थ के ही कारण से बलात् हुआ था। इसके अनंश्तर कृतवृत हुआ था। फिर उस परम पूर कृतवुत के प्रकृत ही भाने पर उस समय में जो कलियुव में अवशिष्ट प्रजाएँ की उनमें सतयुव में होने वाली प्रजाने जन्म ग्रहण किया था। अही पर जो भी सिद्ध स्थित रहते हैं वे बिना किसी के द्वारा वेशे नुम स्वरूप से विवरण किया करते हैं। मही पर ने सप्तवियों के साम ज्यवस्थित हैं। यहाँ पर भी बीच के लिये ब्राह्मण-क्षणिय-वैश्य और सूब्र कहे नवे हैं ३१०३-१०४-१०५। कलिजे सह ते सति निविशेषास्तदाभवत् ।

हते हैं वे बिना किसी के द्वारा वेसे नुस स्वरूप से विवरण किया करते हैं हो पर ने सन्तियों के साम ज्यवस्थित हैं। यहाँ पर जो बीण के कि हिंग किया-वेश्य और सूद्र कहे नने हैं १९०३-१०४-१०४।

किलाजी सह ते सित निविशेषास्तदाभवन् ।
तेथां सप्तवंगो धर्म कथ्यंतीतरेषु च ॥१०६
वर्णाश्रमाचारयुक्तः श्रोतः स्मान्तीं द्विधा तु सः।
ततस्तेषु कियावस्यु वर्तते नै श्रजाः कृते ॥१०७
श्रोतस्मान्तें कृतानां च धर्में सप्तिविद्याति ।
किचिद्धमंन्यवस्थार्थं तिष्ठंतीहायुगक्षयान् ॥१०६
मन्वतराधिकारेषु तिष्ठंति मुनयस्तु व ।
यथा दाश्रदग्धेषु तृषेष्विहं तपेन तु ॥१०६
वनानां प्रथमं वृष्ट्या तेथां मूलेषु संभवः ।
सथा कार्तयुगानां तु किजिजिवहं संभवः ॥११००
एवं युगो युगस्येहं सतानस्तु परस्परम् ।

चतुर्षु गाश्यानवर्णनम् । १२१ वर्त्तते ह्यव्यवच्छेदाद्यावन्मन्यंतरक्षयः ॥१११ सुखमायुर्वलं रूपं धर्मोऽषंः काम एव च ।

युगेष्वेतानि हीयते त्रितिपादाः क्रमेण च ॥११२ वे सब कलियुग में समुस्पन्न हुओं के साथ ही हैं और उस समय में विशेषता से रहित हो हैं। उनके इतरों में यहाँ पर सप्तिष्मण क्षमंको कहते हैं।१०६। वह धर्म वर्णों और जाश्रमों से आचार से युक्त वैदिक तथा स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित वो प्रकार का है। इसके अनन्तर कृतयुग में उन क्रियाशीओं में निक्ष्य ही प्रजा होती है । १०७। क्रुतयुग के मनुष्यों का सप्तवियों के द्वारा प्रवर्शित औत और स्मातं वर्ष हैं। यहाँ पर कुछ लोग धर्म की व्यवस्था के लिए मुगलय से स्थित रहते हैं । १०८। मन्बन्तर के अधिकारों मुनिगण स्वित रहा करते हैं जिस प्रकार से ताप वावास्ति के द्वारा प्रवस्थ तुर्णों में रहते हैं ।१-९। प्रवस बृष्टि से उस क्लों के सूतों में समुरिपत्ति होती है। ठीक उसी भाँकि कलियुग में समुरपन्त न्यांक्तयों से कृतयुग के व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है ।११०। इसी रीति से यहाँ पर सुग की ही सन्ताम परस्पर में युग हुआ करता है। जब तक वर्तमान बन्बस्तर का क्षाय होता है तब तक बिना किसी व्यवच्छेद के इसी प्रकार है युग से इसरे युग की समुस्पत्ति हुना करती है ।१११। निम्न सब बातें सुख-आयु-बल रूप-धर्म-अर्थ और काम वे सभी क्रम से मुगों में तीत-तीन पाद सीण हुआ करते हैं।११२। ससंध्यांशेषु हीयंते यूगानां घर्मसिद्धयः ।

**इ**रयेष प्रतिसंधियेः कीर्त्तिसस्तु मया द्विजाः ॥११३ चतुर्युं गानां सर्वेषामेतेनेव प्रसाधनम् । एका अनुशुंगावृत्तिरासहस्राद्युणीकृता ।।११४ ब्रह्मणस्तदहः प्रोक्तं रात्रिश्चेतावती स्मृता । अत्राजेव जडीभावो भूतानामायुगक्षयात् ॥११४ एतदेव तु सर्वेषां भुगानां सञ्चनं स्मृतम् । एषा चतुर्युंगानां च गुणिता स्थेकसप्ततिः ॥११६ क्रमेण परिवृत्ता तु मनोरंतरमुख्यते ।

१२२ ] [ श्रह्माण्य पुराण

चतुर्यं ने पर्यकत्मिन्नवनीह यथा नु यत् ।।११७ तथा चान्येषु भवति पुनस्तद्वध्याक्षमम् । सर्गे सर्गे तथा भेदा उत्पचते नथैव सु ।।११६ पंचित्रशत्परिमिता न न्यूना नाधिकाः स्मृताः । 'कथा कल्पा युगे सार्व नथंति सह लक्षणैः । मन्यतराणां सर्गेषामेतदेव तु लक्षणम् ।।११६ सन्ध्यांची में यूगों की धर्म सिद्धियों का स्नास हुआ करता है । इस प्रकार से यह जो प्रति सन्धि है । है दिजो ! मैंने की स्ति कर वी हैं ।११३।

इसी से बारो पूर्गों का सबका प्रसाधन है। यह बारों यूर्गोंकी आवृत्ति सहस्र से लेकर गुणीकृत है।११४। यह बारा का दिन कहा गया है। जिसना बढ़ा दिन होता है उसकी बाराजी की राजि हुआ करती है। यहाँ पर यूप क्षय से लेकर भूतों का जो सोबापन है वह अबी भान होता है।११४। यही ही समस्त यूर्गों का लक्षण कहा गया है। यह बारों यूर्गों की चौकड़ी अब इक्टलर हो जाया करती १११६। जब इस से यह चौकड़ियाँ इकटलर समाप्त होकर दूसरी बदसती हैं तभी दूसरे मनु कर अन्तर हुआ करता है। चारों पूर्गों की चौकड़ी में किस प्रकार से यह होता है उसी प्रकार से यह होता है। ११७। उसी भाति अन्यों में होता है और फिर उसी के समान यदा इस से हुआ करता है। उसा प्रकार से प्रत्येक सर्ग में केस जल्पन्त हुआ। करते हैं। ११०। ये पैतीस परिमित्र हो हैं और न इनसे कम हैं और न मध्यक होते हैं ऐसा ही बताया गया है। उसी रीति से कल्प यूर्गों के साम लक्षणों के होते हैं। समस्त मन्वन्तर का यह हो सक्षण होता है।११६।
पथा युरानां परिवर्तनानि चिरप्रवृत्तानि युर्गस्वभावात्।

पथा युगानां परिवर्शनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात् ।
तथा न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवर्शमान ।१२०
इत्येतल्लक्षण प्रोक्तः युगानां वै समासतः ।।१२१
अतीतानागतानां हि सर्वमन्यतरेष्यिह ।
मन्यतरेण चैकेन सर्वाण्येवातराणि वै ।।१२२
स्थातानीह विजानीध्व कल्प कल्पेन चेव ह ।
अनागतेषु तद्वच्च तर्कः कार्यो विजानता ।।१२३

मन्वंतरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह ।
तुल्याभिमानिनः सर्वे नामरूपमंबंत्युत ॥१२४
देवा श्रष्टविधा ये वा इह मन्वंतरेश्वराः ।
ऋषयो मनवश्वेद सर्वे तुल्याः प्रयोजने ॥१२५
एवं वर्णाक्षमाणां तु प्रविभाग पुरा युगे ।
युगस्यभागांश्व तथा विधरो वे सदा प्रभुः ॥१२६
वर्णाक्षमविभागाश्च युगानि युगसिद्धयः ।
अनुष्यात्मसमाख्याताः, सृष्टिसमं निकोधत ।
तिस्तरेणानुष्व्यां च स्थिति वक्ष्ये युगेष्विह ॥१२७
जिस तरह से युगों के परिवर्तन युगों के स्वभाव से विरप्रवृ

जिस तरह से युगों के परिवर्तन युगों के स्वभाव से विरम्रवृत्त होते हैं उस प्रकार से क्षय और सबय से परिन्वलमान जीव लोक भारी फार्ति स्थित नहीं रहता है। १२०। बहुत ही संकेप के साथ यह इतना ही मुनों का मक्षण बताया गया है ।१२१। यहाँ पर नम्बन्तरों में जा बीत चुके हैं तथा जो अनागश्च है उनका सब यही है और एक मन्बन्धर के द्वारा ही समस्त बन्तर होते हैं। १२२। करुप से कल्प मी होता है वे सब विक्यात हैं सनको कान सो । को अभी तक नहीं आये हैं उनमें शान पुरुष के द्वारा उसी प्रकार से तक कर जेना बाहिए ११५३। समस्त मन्दरतरों में व्यतीस हो गये हैं और जो बनायत हैं उनमें यहाँ पर नाम और रूपों से सब तुल्य अभिमान बाले हैं।१२४) जो आठ प्रकार के देवगण हैं अचना यहाँ पर मन्त्रन्तरेश्वर हैं। ऋषिगण और मनुगण सब प्रयोजनों से तुल्य हैं।१२४। इस सरह से पहिले मुग में बणों और आलमों के प्रकृष्ट विभाग को और युगों के स्वभावों की सदा प्रमु किया करते हैं। १२६। वर्णावयों के विभाग युग और युगों की सिद्धियाँ अनुवन से यह कह दिये गये हैं। जब सृष्टि के सर्ग को समझ सो ३ यहाँ पर युगों में विस्तार के साथ और बानुपूर्वी से अवत् आरम्भ से अन्त तक क्रम में से स्थिति का वर्णन करू गा ।१२७।

## ।। परशुराम का संधाय ।।

वसिष्ठ उवाच-इत्यं प्रवर्त्तमानस्य जमदग्नेमंहात्मनः । वर्षाणि कतिचिद्राजन्व्यतीयुरमितौजसः ॥१

ब्रह्माण्ड पुराण 858 रामोऽपि नृपणाद्ंल सर्वधर्मभृता वरः। वेदवेदांगतत्त्वज्ञः सर्वेशस्त्रश्विशारदः ॥२ पित्रोश्चकार बुश्रूषां विनीतात्मा महामतिः । प्रीति च निजनेष्टाभिरम्बहं पर्यवर्तंयत् ॥३ इत्वं प्रवर्त्तमानस्य वर्षाणि कतिषित्नुप । पित्रोः शुश्रूवयानैधीद्वामी मतिमता बरः ॥४ स कदाचिन्महातेजाः पितामहगृहं प्रति । गम्तुं व्यवसितो राजम्देवेस च मि्योजितः ।।४ निपीडच शिरसा पिनोऋरणी भृगुपु गकः। उवाच प्रांजलिम् स्था सप्रश्रयमिवं बचः ॥६ केषिदर्यमहं तात भातरं त्वां व साम्प्रतम्। विज्ञापियतुमिष्छामि मम तच्छोतुमर्हथः ॥७ श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे राजन् ! श्रमित श्रीय से समन्वित महान् मारमा बाले जमदन्ति के इस प्रकार से प्रवृत्तमान होते हुए कुछ वर्ष व्यतील ही गर्ने वे ।१। है मुपशाबुँल । समस्त धर्मी के धारण करने बालों में परम-भेष्ठ राम भी वेशांग के तस्वों के अक्षा और सब सास्त्रों के विसादक में 1२। महानु सति से समन्त्रित और विनीत आत्या बाने उनने अपने माला-पिता की मुख्यूचा की वी और निज की केष्टाओं से प्रतिदिन प्रीति को बढ़ा दिया

था। ३। बुद्धिमार्मों में परम अक्ष राम ने हे मृप । माला-पिला की सुधूका के द्वारा इस तरहसे प्रवृत्त ज्ञान होते हुए कुछ वर्ष विता दिये थे।४। हे राजव ! किसी समय में महायु तेज वाले जिलामह ने उस परम हव की ओर चमन

करने का निरुपंत देव के द्वारा नियोजित होते हुए किया था। प्रा मुगु पुंचक ने भाता-पिता के चरणों में अपना शिर रखकर अपने दोनों हाय ओड़ते हुए नक्रता पूर्णक यह बचन बोले ने 1६। है तात ! इस समय में जापके और माता के समक्ष में कुछ अर्थ विक्षापित करने की अधिमाचा रखता है। अर्थ

मेरी उस अधिकाबित को सबच करने के बाग्य होते हैं छ। पितामहमहं ब्रब्दुमुत्कठितमनाश्चिरम् । तस्मासत्पादनैमधुना गमिष्ये बामनुत्रया ॥ ५ बाहूतआसङ्कतात सोत्कठ प्रीवमाणया ।

पितामहा बहुमुखंरिष्ठंत्या सम दर्शनम् ॥६
पितृ न्पितामहस्यापि प्रियमेथं प्रदर्शनम् ।
मदीयं तेन तत्पार्थं गन्तुं मामनुजानत ॥१०
विसष्ठ उवाच—इति तस्य वचः श्रुत्वा संश्रांत समुदीरितम् ।
हर्षेण महता बुक्ती साश्रुनेत्री बभूवतुः ॥११
समालिय्य महाभागं मूक्त्युंपाञ्चाय सावरम् ।
अभिनंचाणिया तात स्युभौ ताबिदमाहतुः ॥१२
पितामहगृहं तात प्रयाहि त्वं यथासुखम् ।
पितामहपितामहाो. श्रीतये दर्शनाय च ॥१३
तत्र गश्वा यथास्यायं तं सुश्रूषापरायणः ।
कवित्कालं तयोवंत्स श्रीतये वस तदगृहे ॥१४

मैं अधिक समय से पितामह के दर्शन करने के लिए उस्कप्टित मन बाला हो रहा हूं। इस कारण से आप दोनों की बाजा से इस समय में उनके समीप में यमन करू या । दा है वाल ! बढ़े प्रसन्त मन वाली पितामही के द्वारा में किननी ही बार थुलाया गया है और उनके हुश्य में मुझमें मिलने की अधिक उत्कष्ठा है। बहुत कोगों के द्वारा उन्होंने यह कहलाया है कि वे मुझे देखने की अधिक इच्छा करती है। है। घेरा मिलना पितृकण और पितामह जो भी त्रिय है। इस कारण से उनके समीप में काने की आप मुझे आज्ञा अवान की जिए ।१०। भी बसिक्षजी ने कहा—इस प्रकार से उनके इस परम सम्प्रात कहे हुए क्यन का अवन करके वे बोर्मो मासा-पिता बहुस ही प्रहर्षित हुए ये और उनके नेवों में अन्नुओं के कब सलक उठे थे ।११। उन दोनों ने उस महात् भाग थाने पुत्र का आलियन किया वा और वड़े आदर के साथ उसके मस्तक का उपाछाण किया वा । जाशीवदि से उसका अभि-नन्दन करके उन दोनों ने उससे कहा था। १२। है सात ! पितामह के गृह को तुम सुख पूर्वक जाओ जिससे पितामह और पितामही के दर्शन प्राप्त करोगे और उनकी प्रीति भी होगी।१३। वहाँ पहुँच कर न्वायपूर्वक उनकी शुश्रूषा में तत्पर रहना । कुछ समय तक है बत्स ! उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए उनके घर में निवास करी।१४।

१२६ ] ( ब्रह्माण्ड पुराण स्थित्वा नातिचिरं काल तयोर्भू योज्यनुत्रया ।

अत्रागञ्छ महाभाय क्षेमेणास्महिदक्षया ॥१५

क्षणार्द्धमपि शक्ताः स्थो न विना पुत्रदर्शनम् ।

प्तस्थात्पितामहगुहे न चिरास्स्थातुमहंसि ॥१६

त्तदाज्ञयाथ वा पुत्र प्रपितामहसन्निधिम् ।

गतोऽपि जीध्रमागच्छ क्रमेण सदनुत्रया ।।१७ वसिष्ठ उवाच-इत्युक्तस्तौ परिकम्य प्रणम्य च महामतिः। पितराबप्यनुज्ञाप्य पितामहगुह ततः ॥१६ स गत्वा भृगुवर्यस्य ऋचीकस्य महारमनः। प्रविवेशाश्रम रामो मुनिशिष्योपशोभितम् ॥१६ स्वाध्यायघोपैवियुक्षेः सर्वतः प्रतिनादितम् । प्रशासिक रसस्वाद्यं सर्वसत्वमनोहरम् ॥२० स प्रिष्याश्रमं रम्यमृचीकं स्थितमासने। ददर्श रामो राजॅद्र स वितायहमग्रत ॥२१ बहुत समय तक वहाँ स्थित न रहकर फिर उन दोनों की अनुज्ञा से हे महाभाग ! हम लोगों के देखने की इच्छा से कुशलता के साथ यहीं पर मा जाना ।१५। अपने पुत्र के देखने के बिना हम लोग आधे क्षण भी नहीं रह सकते हैं। इसी कारण से आप पितानह के घर में अधिक सम्बे समय तक ठहरने के योग्य नहीं होते हैं।६१। पितामह के सभीप में गये हुए भी हे पुत्र ! चनकी ही बाजाः प्राप्त कर उनकी अनुजा से क्रम से शीघ्र ही यहाँ पर का आओ ।१७। वसिष्ठभी ने कहा —इस प्रकार से जब उससे कहा गया तो वह महान् बुद्धिमान् था। उनने उनको प्रणाम करके परिक्रमा की थी और माता-पिता की आज्ञा पाकर वहां से वह पितामह के घर को चल दिया था (१८) वहाँ पर जाकर उस राम ने महात्मा भृगुवर्य ऋचीक के आक्षम में प्रवेश किया का जो कि अनेक मुनिगण और शिष्मों से उपसोशित था ।१६। वह वाश्रम सभी ओर वेदाध्ययन के बहुत बड़े उद्घोष से प्रति-व्यक्तित हो रहा या और वहाँ क सभी प्राणियों में सबचा देर भाव नहीं या तया सभी जीवोंने द्वारा वह अतीव मनोहर या १२०। उस परशुराम ने परम

परशुराम का संवाद १२७ सुन्दर अध्यम में प्रवेश करके है राजेना । बासन पर विराजमान ऋचीक का दर्शन किया था और आगे स्थित पितामह को देखा दा ।२१। जाज्वल्यमानं तपसा धिब्ध्यस्यभिव पावकम्। उपासितं सत्यवत्या यथा दक्षिणयाऽध्वरम् ॥२२ स्दसमीपमुपायांतं राममालोक्य तौ नृप । सुचिरं तं विमर्शेतां समाजापूर्वदर्शनी ॥२३ कोऽयमेव तपोराणिः सर्वतक्षणपुजितः। बालोऽय बलवान्भाति गांभीर्यात्प्रश्रयेण च ॥२४ एवं तयोज्ञितयतो. सहगै हृदि कौतुकात्। **आस**साथ शर्ने रामः समीपे विनयान्वितः ॥२४ स्वनामगोत्रं मतिमानुबस्वा पित्रोमुं दान्दितः । संस्पृशंश्चरणौ मूर्घ्मा हस्ताभ्या चाभ्यवादयस् ॥२६ ततस्ती प्रीतमनशौ समुत्थाच्य च सत्तमम् । **आशीभिरभिनन्देतां पृथक् पृथगुभावपि ॥**२७ तमारिलब्यांकमारोप्य हर्षाश्रुप्लुतसोचनी। वीक्षंती तन्युखाभोज पर हर्षमबापतु ॥२= उनका स्वरूप धिरुष्यमें स्थित पात्रकके ही समान तपसे जाज्यस्यमान था । दक्षिणा के द्वारा अञ्चर की ही भांति सत्यवती के द्वारा वे उपासित ये ।२२। हे नृप ! उन बोनों ने अपने समीप में समागत हुए राम को देखा था और समाजा पूर्वक देखने बासे उन दोनों ने उसके विषय में बहुत समय तक मनमें विमर्श किया था। २३१ वह तपस्वर्या के राशि के ही सप्तम कौन है जो कि सभी लक्षणों से पूजित हैं। है तो यह बालक परम्तु गम्बीरता सीर विनय से युक्त बहुत बलवान् प्रतीत होना है ।२४। उन दोनों के हृदय में बका कुत्तहल हो रहा था और वे हव के साथ यही मन में विस्तन कर रहे ये कि राम परम विनीत भाव से समन्वित होते हुए घीरे से उनके समीप में पहुँच गया था ।२५। उस बुद्धिमान् रामने बपने नाम और गोत्र का उच्छा-

रण करके परमानन्दित होते हुए उन दोनों के घरणों का स्पर्श मस्तक के द्वारा किया और दोनों हाथों से उनकर अधिवादन किया था। २६। इसके अनन्तर परम प्रीतियुक्त मन वाले उनने उस श्रेष्ठतम को उठा लिया गा

१२६ ) [ बहाण्ड पुराण और कोलों ने अलग-असन आसीर्वाट के द्वारा उसका अभिनन्दन किया था

और क्षेतों ने अलग-असन आसीर्याद के द्वारा उसका अभिनन्दन किया था।
११७। उसको अपने दक्ष:स्वास के लगाकर आसिगन किया था और अपनी
गोद में विठाकर उन दोनों के हृदय में इतना हुई हुआ था कि उनके नेत्र
अधुओं से समाध्नुत हो गये थे। उस राम के मुख कमन को देखते हुए उन
दोनों ने बहुत अधिक हुई प्राप्त किया था। २०।

बश्नों से समाध्नुत हो गयं थे। उस राम के मुख कमने को देखते हुए होनों ने बहुत अधिक हवे प्राप्त किया था। १८। ततः सुखोपविष्ट तमास्मवं शसमुद्धहम् । अनामयपुष्ठितां तावुभी दंपती तदा।। १६ पितरी ते कुशनिनो वस्स किश्वातरस्तवा। सनायासेन ते वृत्तिर्वर्तते चाथ कहिषित्।। ३० समस्ताभ्यां ततो राजन्ताचयको यथोदितः। तथा स्वानुगतं पित्रोध्रीतृ णां चैव वेष्टितम्।। ३१ एवं तयोर्महाराज सरप्रीतिजनितैर्गुणैः। प्रीयमाणोऽवसद्रामुः पितुः पित्रोनिवेणने। १३२ स सस्मिन्सवंभूतानां मनोनयननन्दनः। उवास कतियन्मासांस्तच्छु भूषापरायणः १। ३३ अथानुशाप्य तौ राजन्भुगुवर्यो महामनाः। पितामहगुरोगैतुमियेषात्रयमाश्यमम्।। ३४

स ताक्या प्रीतियुक्ताक्यामाकी किरिणनंदितः।

यथा आक्यां प्रदिष्टेन ययाची विश्वमं प्रति ॥३५

इसके उपरान्त अब वह सुखः पूर्वक बैठ गये तो उस बारमवंश के समुद्रहन करने वाले से उस समय में उन दोनों बम्पति ने क्षेम कुशल पूछा था ।२६। उन्होंने पूछा वा कि हे बत्स ! तुम्हारे याता-पिता सकुनल हैं और

तुम्हारे सक भाई सानन्द तो हैं। तुम्हारी वृत्ति अनायास से ही कम हो गई हैं। ३०। इसके अनन्तर हे राजन् ! जैसा कहा गया था वह सम्पूर्ण उसने कहा दिया था। अपने माता-पिता की बनुवामिता और भाइयों का जो नेष्टित था वह भी कह दिया वा १३१। है महाराज ! इस तरह से उन दोनों की सम्प्रीति से समुत्पन्य गुणगयों से बहुत ही प्रसन्न धम पिता के, पिता के पर में हहा था। ३२। वह चर में सभी प्राणियों के मन और नेशों को आवल्द

वैने वाला होगया या । उनकी सुध्युका में तस्वर होकर ससने वहाँ पर कुछ मास तक निवास किया था ।३३। हे राजन् ! इसके पश्चाद महास मत वाले भूगु वर्ष ने उन दोनों की आभा प्राप्त करके पितायह के नुस के निवास स्वल आश्रम में गमन करने की इच्छर की वी ।३४। परम प्रीति से संयुत छन वीमों के द्वारा उसका आसीवंचनों से अधिमन्दन किया गया था और उन वोमों ने जिस प्रकार में और्याश्रम के प्रति प्रदर्भन कर दिया था ।३६। तं नमस्कृत्य विधिवच्च्यवमं च महातपाः । स्वरूष सदाज्ञातः प्रथयावश्रमं मुगोः ॥३६

संगहणे तदाज्ञातः प्रथयावश्रमं मृगोः ॥३६ स गत्वा मृतिमुख्यस्य भृगोराश्रममंडलम् । ददशे शांतचेतोभिमु तिभिः सर्वतो वृतम् ॥३७ सुस्निग्धशीतलच्छायैः सर्वतुं कगुणान्त्रितेः । तद्याः संवृतं प्रीतः फलपुष्पोत्तरान्वितैः ॥३= नानाखमकुलारावैमेनः श्रोत्रमुखावहैः । बहाघोषैश्य विषिष्ठैः सर्वतः प्रतिनादितम् ॥३६ सर्गत्राहृतिहोमोत्यधूमगंद्येन सर्वतः । निरस्तिविखनाघोषं वनातरितस्पिणाः ॥४० समित्कुणाहरैर्वष्ययेखनाजिनमंदितैः ।

प्रसूनजलसंपूर्णपात्रहस्ताभिरंतरा । शोभितं मुनिकन्याभिश्वदंतीभिरितस्ततः ॥४२ उस महान तपस्वी ने विधिपूर्वक ज्यवन की सेवा में प्रणाम किया या और बड़े हुर्वपूर्वक उनसे आजा प्राप्त कर वह राग भृगु के आश्रम की

अभितः शोभितं राजन्म्यंमुं निकुमारकै. ॥४१

और रनाना हो गया था ।३४। वह समस्त मुनिगणों में मुख्य मृगु के आश्रम भण्डल में जाकर देखा था कि वह जाश्रम परम जान्त जिस बाले मुनियों से सभी ओर विराहुआ है ।३७। बतीब चनी और जीतस छाया वाले और सभी ऋतुओं के गुणों से समन्वित तथा प्रीतिदायक फलों और पुष्पों से युक्त

तस्वरों से वह जाश्रम संयुत्त या ।३दा विविध अकार के पक्षियों को क्वनियाँ पर हो रही को जा मन और कानों को परम सुख प्रदास करने वाली बींग

१३० बह्याण्ड पुराण मेड मन्त्रों के संगुच्चारण के मोम से वह आश्रम सभी ओर से प्रतिध्वनित हो रहा या ।३६। मन्दोच्चारच पूर्वक दी हुई आहुतियों के द्वारा जो होम किया जाता है उसका अन्य बनों में फेलने वाले गन्छ से जो सभी ओर है उससे समस्त पापों का समूह जिससे निरस्त हो गया है ऐसा वह आश्रम है ।४०। हे राजम् ! समिधाओं जोर कुशाओं के आहरण करने वाले सथा दण्ड, मेखला और मृगछालाजो से विश्ववित, परम सुन्दर मुनियों के कुमारी' से सायने वह जालम सोभा बुक्त हैं ।४१। बीच में इधर-उधर हाथों में पुष्प और जल किए हुए सञ्चरण करने वाली कन्याओं से वह आश्रम ष्यभोभित है। ४२। सपोतहरिणीयूथैविस्र भादविशंकिभि । उटजांगणपर्यन्ततह**ण्छायास्नधि**श्चितम् ॥४३ रोम'कतः परामृष्टियूथसाक्षिकमुत्प्रदैः । प्रार्क्शतीवनं केकीमयूरैर्मधुरस्वरैः ॥४४ प्रथिकीर्षंकणोहोसं मृगशब्दैः सभीपर्गः समीपर्गः । अनालीदातपञ्जायाभृष्यस्तीयारराणिमिः ॥४५ ह्यमानानलं काले प्रयमानातिथिवजम् । अभ्यस्यमानच्छंदौषं चिस्यमानागमोदितम् ॥४६ पठघमानासिनस्मात्तं श्रीतार्यप्रविचारुणम् । पारव्यपितृदेवेज्यं सर्वेज्ञुतमनोहरम् ॥४७ तपस्यिजनभूयिष्ठमकापुरुषसेवितम् । तपोवृद्धिकरं पुण्यं सर्वसत्त्वसुखास्पर्दम् ॥४८ सपोधनानन्दकरं ब्रह्मलोकमिकापरम् । प्रसूतसौरभ्रभाम्यन्मसुवातावनादितम् ॥४६ अहिंसा के पूर्ण विश्वास से कड़ूा से रहित अपने छोटे-छोटे बच्धी

अहिंसा के पूण विश्वास से माझू से रहित अपने छोटे-छोटे बच्धीं के सहित हरिशियों के शुण्ड जिससे मुनियों कुटिओं के आंगन में लगे हुए सुन्नीं की छाया में बंठे हुए हैं 1831 रोमन्य ने परामृष्टि यूथ के साक्षिक अपनन्य के प्रदान करने थाने तथा सक्षर स्वर से समस्वित वाणी बोलने वाले

भूका का छाया म कठ हुए हु १४३। रामन्य म परामृष्ट यूथ के साक्षिक आनन्द के प्रदान करने थाले तथा सक्षुर स्वर से समस्वित वाणी बोलने वाले मयूरों का नृत्यं जिस आक्षम में प्रारम्भ होगवा है १४४। समीप में गमन परशुराम का संवाद ] [ १३१ करने बाले मृगों के अक्टों से अहाँ पर कम फैसे हुए हैं तथा अनालीड आसप

की छाया में नीवारों की राजि अहाँ पर शुख रही है ऐसा वह सुरम्य बास्तय आस्त्रप है १४५। जिस आश्रम में समय पर अग्नि में आहुतियाँ सी जाती हैं और जहां पर अतिथियों के ममुदाय का अवंत एवं सरकार किया आया करता है। जिस अग्रसम में मेवों के छन्दों का अभ्यास किया जाता है तथा जी कुछ भी शास्त्रों में कहा गवा है उसका जिन्तन किया जाता है ।४६। पहे जाने वाले सम्पूर्ण स्मृति प्रतिपादित तथा वैदिक वर्ण का विचार किया जाता है। जिसमें देवों और पितृगणों का यजन प्रारम्भ कर दिया गया है तया जो बाश्रम सभी प्राणियों 🗣 लिए परस सुन्दर है। 🕬 जिस परम सुरम्य आध्य में बहुत से तपस्वी गण विश्वमान है और जो कापुत्रव नहीं हैं उन्हों के द्वारा सैवित है यह तपश्चर्य की वृद्धि करने वाला-परम पुण्यमय और सभी जीवों के मुलों का स्वल है।४=। जिनका एकमान सप ही खन है उन तापमों के जानन्द का यह आक्षय देने वाला है और यह ऐसा दिखलाई देता है मानो यह दूनरा बहालोक ही हो। पुग्पों की सुगन्छ से भ्रमण करते हुए भ्रमरों की गुज्जार से यह आश्रम गुज्जित है।४३। सर्वतो वीज्यमानेन विविधेन नमस्वता । एवं विश्वगुणोपेतं पश्यन्ताश्रममुरामम् ॥५० प्रविवेश विनीतात्मा सुक्वतीवामरालयम् । संप्रविश्याश्रमोपातं रामः स्वप्रपितामहम् ॥६१ ददर्भ परितो राजन्मुनिभिष्यणतावृतम् । ध्याख्यानवेदिकाभभ्ये निर्विष्टं कृशविष्टरे । सितश्मश्रुजटाक्चेत्रह्मसूत्रोपकोषितम् ॥४२ वामेरारोरुमध्यास्त वामजंधेन जानुना ।। १३ योगपट्टेन संवीशस्वदेहम् लिपू गवम् । व्याख्यान मुद्राविलसत्सव्यपाणितः नांवु जम् ।। ५४ योगपट्टोपरिन्थस्तविश्वाजद्वामपाणिकम् । सम्यगारण्यवाक्यानां सूक्ष्मतत्त्वार्षसंहतिव् ॥५५ त्रिवृत्य मुनिमुख्येम्यः श्रावयंते तपोनिधिम् । पिनुः पिसामहं हष्ट्वा रामस्तस्य महाहमनः ॥५६

\$85 - ब्रह्माञ्ड प्रशंन ·सभी और जिनिव प्रकार की कायु से यह वीज्यमान है अर्कात् कहाँ मर नामा मौति की बाबु सर्वत्र बहुन किया करती है। इस रोति से अमेक प्रकार के गुर्णी से यह वाधम समस्वित है। ऐसे आध्यक को जो बहुत ही श्रतम है उस राम ने देखा बा १५०। जिस तरह कोई मुक्त करने वासा पुरुष रथमें में प्रवेश किया करता है सभी तरह से परम विनीत उस राभ ने वहाँ पर जाश्रम में प्रदेश किया दा । यस जाश्रम के उपान्त में प्रदेश करके राम ने अपने प्रपितासह का वर्णन प्राप्त किया वा ।५१३ है राजन् ! वे अपितासह सैकर्ने ही युनियों और जिथ्यों से कारों ओर किरे हुए वे। वे व्यास्थान करने की नेविका यी उसके मध्य में एक कुता के आसन पर विराजनाथ थै। अनके शमभ् अटा भीर कूर्च (वाड़ी) एकदम सफेव के तथा बहुासून से स्पर्शोमित वे । १२। बामजंबा और बानु से विश्व कर से वे अध्यस्त से । १३। योग पह से संबीत अपने देह वाले वे ऋषियों में परम अ ह वे तका म्माक्यान करने की मुद्रा से कोश्वित सम्य करकमल बासे में ।१४। योग पट्ट के अपर रक्ते हुए परम होशित बाब कर बाते और भभी भौति अवस्थाक उपनिषद् के बाक्यों के सूत्रम तत्व के अर्थ की संहति का विशेष विश्वरण कर रहे मैं ।४४। और उनका जिवरण करके वे तपोनिधि मुख्य मुनियों की अवण करा रहे थे। राम ने पितामह का दर्जन किया था। १८६।

गर्नैरिक महाराजसमीपं समुपागमत्।

कमागतमुपालक्ष्य सस्त्रभावत्रव्यविताः ॥५७ मंकामवापुर्मुं तयो दूहादेवाखिलं नुप । तावबुभुगुरमेयारमा तदागमनतोषितः ॥५० निवृत्तान्यकथानापस्तं पश्यम्मास पायिव । रामोऽपि तमुपानम्य विनयायनतानमः ॥५६ अवंदत यथान्यायमुपेन्द्र इक वेघसम् । अभिषाध यथान्यायं स्थाति च विनयान्वितः ॥६० तांश्च संभावयामास मुनीन्रामो यवावयः।

तैयच सर्वेर्मु दोपेक्षरामीभिरभिवद्वितः ॥६१

उपविष्टं ततो राममागीभिरभिनंदितम् ॥६२

उपाविवेश मेधावी भूमी तेषामनुश्रया ।

परशुराम का संवाद १३३ प च्छ कुणल भनं तमासोक्य भृगुस्तदा । कुशलंखलुते बत्स पित्रोक्च किमनासयम् ॥६३

हे महाराज ! फिर वह राम उन महान आत्था बासे के समीय में घीरे से प्राप्त हुआ वा । उसको सभागत हुआ देखकर वहाँ पर जो भी स्थित थे वे सभी राम के शबस प्रचान के श्राचित हो गये थे १६७। हे तृप । समस्त मुनिगण पूर से ही शक्का को प्राप्त हो गये के तब तक अभेय भारमा वाले भृगु उसके आगमन से तोवित हुए थे । १८०। हे पायित ! उसको देखते हुए ही अस्य कमा की बात चीत को उन्होंने बन्द कर दिया था। राम भी खनके समीप में पहुँचकर विनय से विनम्न मुख कमल वाला हो गया था। ५६। जिस प्रकार से उपेन्त्र ब्रह्माओं की बन्दना किया करते हैं ठीक उसी तरह से न्याय पूर्वक राम ने उनकी बन्धना की वी । विनक्तता समन्वित राम ने न्याय पूर्वक सबका अभिवादन किया वा ।६०। राम ने समस्त मुनियों को अवस्था के अनुसार क्रम से सम्भावित किया वा । और उन शव मुनियों ने भी आनम्य से समस्थित होकर आशीर्वादों के द्वारा उस रामको परिवर्धित किया वा ।६१। वह परम मेथा से सुसम्पन्न राम भी उन सबती अनुज्ञा से घूमि पर समीय में बैठ गया था। फिर जब बैठ गया तो सबने राम को आशीर्व चनों सै अधिनन्वित किया या ।६१। उस समय में मुगु वे उस राम का अवलोकन करके उससे कृतन प्रक्त पूछा का कि है बस्त ! तुन्हारा कृतन तो है और तुम्हारे भाता-विता-विता का स्थास्थ्य युव्धमय है ।६३। भातु जां भैव भवतः पितुः पित्रोस्तयैव 🖘 । किमर्यमागतोऽत्र त्वमधुना सम सन्तिधिम् ।।६४ केनापि वा त्वनादिष्टः स्वयमेवाथवागतः । तती रामी यदान्यायं सस्मै सर्वेमशेषतः ॥६४ कथयामास यत्पृष्टं तदा तेन महारमनः। पितुर्मातुऋ वृत्तोतं भ्रातृ णां च महारमनाम् सद्द

पितुः पित्रोद्धा कीशस्यं दर्शनं च तयोर्नु प । एतदन्यञ्च सकलं भूगोः सप्रक्षयं मुदा ॥६७ न्यवेदयद्यवान्यायमारमनश्च समीहितम् । श्रुत्वैतदखिलं राजन्रामेण समुदीरितम् ॥६०

150-601

तं च हष्ट्वा विशेषेण भृगुः प्रीतोऽन्यनन्दतः। एव तस्य प्रियं कुर्वेन्नुत्कृष्टेरात्मकर्मभिः॥६६

तत्राश्रमेऽवसद्रामो दिनानि कतिचिन्तृप ।

तत' कदाचिदेकांते राम मुनिवरोत्तम: ।।७० तुम्हारे माइयों का आपके पिता के माता-पिता का कुगल-मक्तृष तो है ? इस समय में तुम किस प्रयोजन के सिए यहाँ पर मेरे समीप में

उनकी सेवा में न्यायपूर्वक सभी कुछ पूर्वतवा निवेदित कर दिया था। उन महारमा ने उस वक्त जो भी पूछा वा वह सब कह दिया था जो भी कुछ पिता-माता का और महात् आत्मा वाने भाइयों का वृत्तान्त था। ६४-६६। हे नृप ! उन दोनों पिता के माता-पिता की कुणलता से दर्जन का होना-यह भीर भाय भृगु का नजना के साथ आनम्ब से सब बता दिया था। भीर भपना जो भी कुछ भगीष्ट था उसका निवेदन कर दिया था। हे राजनू! राम के द्वारा वणित यह सब धवण करके और विशेष कप से उसकी देखकर भृगु बहुत ही प्रमन्त हुए वे और उसका अधिनम्दन किया था। इस तरह से अतीव उल्कृष्ट अपने कभी के द्वारा उसका प्रिय करते हुए राम ने वहाँ निवास किया था। हे तृप ! राम उस आवाम में कुछ दिन तक रहा था। इसके उपरान्त मुन्तवर ने राम की किसी समय में एकाना में बुलाया था।

समागत हुए हो ?।६४। क्या किसी ने तुम को यहाँ जाने की आक्रा दी है अथवा तुम स्वयं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आये ? इसके पश्चात् राम ने

वत्सामण्छेति तं राजम्नुपाह्वयदुपह्वरे ।
सोऽभिगम्य तमासीनमभिवाद्य कृताजितिः ॥७१
तस्थी तत्पुरतो रामः सुप्रीतेनांतरारमना ।
आशीभिरभिनंद्याय पृगुस्तं प्रीतमानसः ॥७२
प्राह नाधिगतार्थकं राममालोक्य सादरम् ।
प्राणु वत्स वची महः यत्त्वा वस्थामि साप्रसम् ॥७३
हिलार्थं भवंलोकानां तव चास्माकमेव च ।
गच्छ पुत्र ममादेशाद्धिमवंतं महागिरिम् ॥७४

अधुनैवाश्रमादस्मात्तपसे भृतमानसः । तत्र गत्या महाभाग कृत्वाऽश्रमपदं सुभम् ॥७५

आराध्य महादेवं तपसा नियमेन च । प्रीतिमृत्पाच तस्य स्वं भक्तभानन्यगयाचिरात् ॥७६ श्रीयो महदवाप्नोषि नात्र कार्या विचारणा ।

तरसा तव भक्तभा च प्रीती भवति शकूर, ॥७७

मुनि के समीप में जाकर अपने हाच जोड़कर उनका उसने अधिवादन किया

मुनि ने कहा चा-हे बत्स ! उपत्यर में आओ । वह रामभी उन

मा १७१। राम परम प्रसन्न जातमा से उनके आगे स्थित हो गया था और प्रसम्न सन बाले भृष् ने आजीविदों के द्वारा जिनन्दन किया था १७२। उसने न अधिनन संस थाले राम को जादर के साथ ने बकर कहा था। है बरन ! आप ने रा बचन जवन करों जो इस समय में में आपको कहुँगा १७६। मह नचन समस्त लोकों के मुम्हारे जोर हमारे हित के लिये हैं। हे पुत्र ! मेरे आवेग से अब महान् पर्वत हिमबान को चले जाओ १७४१ तपश्चर्यों करने के लिये अपने मन में निश्चय करके इनो समय इस मामस से चले आओ। हे महाभाग, नहीं जाकर उस साथम के स्थान को गृभ बना दो १७४१ यहाँ पर नपस्था और नियम से महादेवजी की समाराजना करों। थिएकास तक जनस्य मित्त से आप उनकी प्रीति का समुस्पादन करों १७६१ इसके करने से आप यहान् अथ की प्राप्ति करेंथे—इस विषय में लेकामाच भी सन्तेह नहीं करना चाहिए। जो हा ही जापकी भक्ति से भगवान् शक्कर भी सन्तेह नहीं करना चाहिए। जो हा ही जापकी भक्ति से भगवान् शक्कर भी सन्तेह नहीं करना चाहिए। जो हा ही जापकी भक्ति से भगवान् शक्कर

परम प्रसन्त हो जावेंगे 1991

करिष्यति च ते सर्व मनमा यद्यदिन्छिति ।

लुष्टे तस्मिकजगन्नाये प्रकूरे भक्तदस्मले ११७६

अस्त्रग्राममधेषं त्वं वृण् पुत्र ययेष्मितम् ।

त्वया हितायं देवानां करणीयं सुदुष्करम् ११७६
विद्यतेऽम्यधिकं कर्म शस्त्रसाध्यमनेकशः ।

लस्मात्वं देवदेवेशं समाराध्य शक्दूरम् ॥६०
भक्तथा परमया युक्तस्ततोऽभीष्टमवाप्स्यसि ॥६१

१३६ ] [ अक्षामा पुराण

वे मगदान् शकूर तुम्हारा सभी कुछ कार्य पूर्ण कर देंचे जो-जो भी आप अपने मन में चाहेंगे। उन भक्तों पर प्यार करने वाले जगत् के स्वामी भगवान् शकूर के सन्तुष्ट हो जाने पर तुम को यह करना चाहिए १७६। है पुत्र ! जो भी तुम्हारा अभीष्मित हो यह समस्त अस्त्रों के समुदाय को आप उनसे थरदान में माँग सेना। तुमको समस्त देखों की कलाई के लिए इस परम दुक्तर कार्य को कर हो लेना चाहिए १७६। शस्त्रों के द्वारा साधन करने के योग्य अनेक कर्य होते हैं और विशेष अधिक होते हैं। इस कारण से तुम देवों के भी आराध्य देव भगवान् सकूर की आराधना करो। परमाधिक क्रिक्त से अब तुम संयुत हो जाजोगे तो तुम सम्पूर्ण अपना प्राप्त कर लोगे। ६०-६१।

## परशुराम को सपश्चर्या

वसिष्ठ उवाच-इत्येषमुक्तो भृगुणा सथेत्युक्त्वा प्रणम्य तस् । रामस्तेनाभ्यनुजातश्वकार गमने मनः ॥१ भृगुं स्थाति च विधिवत्परिक्षम्य प्रणम्य च । परिष्वक्तस्तंया ताच्यामाशीभिरभिनंदितः ॥२ मुनीश्च तान्तमस्कृत्य तैः सर्वेरनुमोवितः। निश्चयक्रमाश्रमात्तरमात्तपसे कृतनिश्चयः ॥३ ततो गुरुनियोगेन तदुक्ते नेव वर्त्माना । हिमनंतं गिरिनरं ययौ रामो महामनाः ॥४ सोऽतीरय विविधान्देकान्पर्वतान्सरितस्तथा । वनानि मुनिमुख्यानामावासांश्चात्यगाच्छनैः १।५ तत्र तत्र निवासेषु मुनीनां निवसन्यथि । तीर्घेषु क्षेत्रमुख्येषु निवसन्वा ययौ शनै: ध६ अतीत्य सुवहृन्देशान्पश्यन्नपि मनोरमात् । आससादाचलश्रेष्ठं हिमवंतमनुत्तमम ॥७

भी विभिष्ठ जी ने कहा - भृतु मुनि के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने

पर मैं ऐसा ही करूँगा व्यष्ट कहकर राम ने अनको प्रणाम किया जी र

परशुराक की सपश्चर्या 📑 530 राम उनके द्वारा आका प्राप्त करके वहाँ पर क्यन करने का मन बाला ही यया था। १। भृगुके सुयज्ञ का गान कर तया विचि पूर्वक उनकी परिक्रमा करते हुए प्रकाम करके राम ने प्रस्वान करने की तैयारी की भी । उन दोनों ने उसका परिष्यजन किया वा जोर आसीवंचनों से राम का अभिनम्दन किया था।२। वहाँ पर को भी मुनिगच वे उन सबके लिए राम ने प्रणाम किया या तथा वह उन सब के द्वारा वहाँ गमन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला हुआ था। फिर राम उस बाग्नम के स्थल से तपश्चयी करने के लिए मन में पूर्व निक्यद वाला हो कर निकल दिया था।३। इसके अनन्तर गुरु देश के नियोग से और अनके द्वारा बताये हुए बताये हुए मार्च से महामु भन बाले राम ने गिरियों में परम को ह हिमबान को गमन किया था।४। मार्ग में उसको अनेक देश --पर्वत-न्दवियां--वन और प्रमुख मुनियों के आवास-स्थल मिसे वे । उन सबका उसने धीरे-शीरे वितिक्रमण किया वा । प्रामार्ग में बहाँ-बहाँ पर मुनियों के निवास स्थलों में विश्राम करते हुए और जो मुख्य क्षेत्र ये तथा तीर्च स्थल विले वे उनमें निवास करते हुए धीरे-धीरे वह वहाँ पर जलते जला गया था। प्रार्थ में अनेक देशों का अतिक्रमण भरके और परम मनीरथ देशों का अवलोकन करते हुए अन्त में परभोत्तम और पर्वतों में भें के हिम्मान् पर यह पहुँच गया था ।७। स गरवा पर्वतकरं मानादुमसतास्थितम् । ददर्श विपुरी: श्वंगैवस्लिखंतमियांबरम् ॥= नानाधातुविचित्रंश्य इदेशैरुपशोशिसम् । रुत्नीषधीभिरभितः स्फुरद्भिरभिशोभितम् ॥ ६ मरुत्संघट्टनाबद्दनीरसाध्रिपजन्मना । सानिलेनानलेनोक्वैर्दह्ममानं नवं क्वचित् ॥१० वविद्वविकरामश्रीक्वलदर्कोपलाग्निभि:। इवद्विमशिलाजातुजलशांतदवानल*प्* ॥११ स्फटिकोजनदुर्वणैस्थर्णराशिप्रभाकरैः । स्फुरत्परस्परच्छायाश्वरैर्हीप्तवनं क्वचित् ॥१२ उपत्यकशिलापृष्ठबाखातपनिवेविभिः । तुषारविजन्नसिद्धौधंस्द्भासितवन स्वचित् ॥१३

अहाम्ब पुराण १३८ ] क्वचिदको जुसभिन्तक्यामीकरशिलाश्रितैः । यक्षौषंभासितोपांतं विषद्भिरिव पावकम् ॥१४ कह उस खेच्छ पर्वत पर पहुँच गया था जहाँ पर अनेक प्रकार के सूक्ष और जताएँ भीं। उसने वहां पर देखा था कि बहुत से ऐसे ऊर्चे प्रिस्थर विद्यमान हैं जो मानों सम्बर का स्पर्श करके उस पर कुछ लिख रहे हों। 🖫 वहाँ पर अनेक ऐसे प्रदेश हैं जिनमें विचित्र प्रकार की बहुत सी बातुएँ विद्यमान हैं और उनसे वह परम भी ना शाली हो रहा है। वहाँ अनेक प्रकार के रतन तचा दिव्य ओषधियाँ हैं जो निरन्तर स्फूरण किया करते हैं और

जनसे जसकी अद्भुत कोशा हो रही है। है। कहीं पर वायु के संघटन से रगड़ बाये हुए गुष्क वृक्षों से समुत्यम्न और वायु के संयोग वाले अधिन से कहीं पर वह वाह भी करने वाला विकाध दे रहा था। १०। कहीं पर सूर्य की

किरणों के प्रकार स्पर्त से अलती हुई बकोंपलाध्य से पिषले हुए हिम की शिलाओं के जल से वह दवानल एकदम जान्त हो गया है।११। कहीं पर स्फदिक जरूबन से दूरे वर्ण वाले स्वर्ण के समूह की प्रधा की किरणों के द्वारा स्कुरण करते हुए परस्पर में छावा करों से प्रसिद्ध था।१२। उपस्प-काओं की सिक्षाओं के पृष्ठ भाग पर वाशासप का सेवन करने वाले सुपार से

क्लिम्न सिक्षों के समुदाय से वह वह वन कहीं पर उद्भासित हो रहा या। किसी-किसी जगह पर सूर्य की किरनों से संभिन्त सुनर्ग की शिलाओं पर समाध्य प्रहण करने वासे यक्षों के समुदायों से पावक में प्रवेश करने वासी की तरह उसका क्यान्त चासित हो रहा वा ।१४।

दरीमुखदिनिष्कांततरक्षूत्पतनाकुलः। मृगय्थातंसन्नावैरस्पृरितगृहं क्विचित् ।।१४ युद्धघढराहणादू स्थायपरितरेतरम् । प्रसभोन्मुष्टकातोद्दशिकातश्तटं स्वचित् ।।१६

कल भोन्मेषणाकुष्टकारिणीभि रनुद्रुतैः । गवयैः खुरसक्षुण्मशिलाप्रस्यतट श्वाचित् ॥१७ वासितार्थेऽभिसंवृद्धमदोन्मत्तमतगर्जः । युद्धधिद्भश्चूणिसानेकगंदशैलवन क्वचित् ।।१८

वृ हितश्रवणामर्पान्मातंगानभिधावताम् ।

परश्रुराम की सपश्चर्या 🕽 959 सिहानां चरणक्षण्णनसभिन्नोपलं क्वचित् ॥१६ सहसा निपतिरिसहनखनिमिन्नमस्तर्फः। गजैराक दनादेन पूर्वमाषं वतं नवचित् ॥२० अष्टपादवलाकृष्टकेसरा दारुणाप्रवै:। भेद्यमानाखिलशिलागंभीरकुहरं क्वचित् ॥२१ कहीं पर दरियों के मुख से निक्ले हुए तरक्षुओं के उत्पतन क्रयर की ओर (उछाल) से समाकुल मृगों के आता नार्दी से जिसकी गुहा समा-वृश्ति हो रही थी।१४। किसी स्वस पर एक दूसरे से परस्पर में युद्ध करते हुए कराह और बादू लों के यूक्पतियों के डारा बनात उन्मृष्ट सुन्दर एवं विधाल मिला एवं तटके तस्वर जिसमें विख्यान वे ।१६। कहीं पर कलभी के इस्मेवण से आश्रष्ट हुई करिजियों के द्वारा माने हुए नवयों के खुर से वहाँ के तट प्रस्य संशुष्ण थे । १७। किसी स्थान पर बासित अर्थ में विशेष बढ़े हुए मह से उन्मल गर्जों से जो कि परस्पर में बुद्ध कर रहे ये गुन्ड स्थलों के द्वारा अनेक तैल के वनों को वहाँ पर चूर्जित कर दिया था। १८। कहीं पर हाथियों की स्थान के अवण से जो क्रोध हुआ उसके कारण गर्जों को खदेड़ते हुए सिहों के चरणों के क्षुक्त नकों से पायाण भिन्न हो गये में ।११। कहीं पर वहाँ ऐसा स्वल या कि अवानक बाकमव करने वाले सिंहों के नासूनों

हुए मन स उन्मत्त गजा स जा कि परस्पर म वृद्ध कर रह य गुन्क स्थला क द्वारा अनेक तैल के दनों को वहाँ पर चूनित कर दिया था। १ द। कहीं पर हाथियों की अ्थित के अवण से जो कोश हुआ उसके कारण गणों को खदेड़ते हुए सिहों के चरणों के श्रुच्च नचों से पायाण भिन्न हो गये थे।११। कहीं पर वहाँ ऐसा स्थल या कि जचानक साक्रमच करने काले सिहों के नासूनों से युक्त हाथियों के क्रन्यन की अ्थित से सम्पूर्ण बन पूरित होरहा था।२०। अष्टपादों के द्वारा बलपूर्वक जिनके केसर थोंच लिए गये हैं उनके परम दादण सक्य से कहीं कहीं पर पर्वत को अन्त्रोर मुकाएँ भी सब भेधमान थी।२१। संरव्धानेकशबरप्रसक्त कर्ं सम्यूष्य । इसरेसरसंगर्द विप्रभग्नहषरक्षिण ११२२ गिरिक जेषु संकीबत्करिणीमद्विपं क्वचित्।

करेणुमाद्रबन्मत्तगजाकलितकाननम् ॥२३

गहनेषु गुरुत्राससामकविहरन्गृगम् ॥२४

कीकित चमरीयूर्यमेदसंदर्विचारिभिः ॥२५

स्वपत्सिहमुखश्वासमस्त्पूर्णंदरीशतम् ।

फंटकश्लिष्टलांगूललोमत्रुटनकातरैः ।

शहाण्ड पुरान \$X0 ] गिरिकंदरसंसक्तकिन्नरीसमुदीरिते । सतालनादै रुदितं भृ ताशेषदि गामुखम् ॥२६ अरप्यदेवतानां च चरंतीनामितस्ततः। असक्तकरसम्बन्धन्य रणांकिसभूतसम् ॥२७

मयुरकेकिनीवृदैः सगीतमधुरस्वरैः। प्रवृत्तमृता परियो विततोदश्वहिभिः ॥२० किसी स्थल पर संस्था बहुत से वदशें के द्वारा प्रसक्त रीखों के मूच पतियों के आनस में एक दूमरे के साथ नंपर्य में जिलाएँ भग्न हो नयीं थीं ।२२। कहीं पर पर्वत की कुल्जों में करिजियां की बाएँ कर रही बी और वहां पर कोई करी नहीं था तब करेजू पर मलबब बौड़कर बले आ रहे वे इस प्रकार से बहु कानन समाकलित था ।२३। कहीं पर बहु ऐसा भी बल षा जहां पर सोते हुए सिहों के मुखीं के क्वासों की बायु से सैकड़ों गुहाएँ पूरित हो रहीं भी और बनों में बड़े भारी अस के कारण मृगगण सिक्कत होकर ही विहार कर रहे थे।२४। किसी जगह पर यह वन चमरी गौओं के हारा क्रीड़ाका स्थल बना हुआ वाजिनके पूंछों में कटि लगे हुए वे और उनसे क्षीम टूट गये है। जिसके कारण है भयभीत होकर मन्दर्गत से बिच-रण कर रही थीं ।२५। कहीं पर गिरि की कम्बराओं में से सक्त किम्करियों के समुवाय के कौर उनके द्वारा कहे हुए ताल के नाथों सका गीतों से तभी विशाएँ पूरित वी ।२६। उस महान् निरि पर का वन इसर-उसर निचरण करती हुई अरप्य देवताओं के चरकों में मने हुए महावर के रस से बह भूतम बरभों के बिहनों से विश्वत हो रहा वा ।२०। सङ्गीत के मधुर स्वरी से समन्वित-मयूर-मयूरियों के भूष्ट अपनी पत्नों को फैलाक्य कहीं पर मानम्ब पूर्वक नृत्य कर रहे ने ।२०। रामी मतिमतां श्रेष्ठस्तपसे च मनो दते। शाकमूलफलाहारो नियत नियतेंद्रियः ॥२६ तपश्चचार देवेशं विनिवेश्यात्ममानसे ।

भृगूपविष्टमार्गेष भक्तमा परमया बुतः ११३० पुजयामास देवेशमेकाग्रमनसः नृप । अनिकेत स वर्षासु शिक्षिरे जलसंश्रय: ॥३१ ग्रीवमे पचाण्तिमध्यस्यः स्वचारैवं सपश्चिरम् । रिपून्निजित्य कामादीनूमिषद्कं विध्य च ॥३२ द्व'ई रनुद्वेजितधीस्सापदोषेरमाकृतः । यमैः सनियमेश्वैव कुद्धदेहः समाहितः ॥३३ वशीचकार पवनं प्राणायामेन देहगम् ।

जितपदासनो मौनी स्थिरभिक्तो महामुनिः ॥३४ वंशीचकार चाक्षाणि प्रत्याहारपरायणः । धारुणाभिः स्थिरीभक्ते ममस्यंतमास्यवान् ॥३४

ऐसे बनेक परम मनोरम इक्यों से परिपूर्ण उस हिमदान् शिरि पर

एक आध्यम अपना बनाकर मिलमानों में परवर्ष है राम ने तपस्या करने का मन में विश्वार किया वा और वह तपस्चर्या करने के लिये शाकों तथा मूली के बाहार करने बाला होकर नियत इन्द्रियों बाला बन नया था। २३। उसने वेवेश भगवान् शक्कर को अपने मन में विभिवेत्तित करके तपस्या की थी। भ्गुमृति ने जी भी मार्न कताया का उसी के अनुसार वह परमाधिक मस्ति में युक्त ही गया था।३०। ये तृप ! असने एक निष्क मन से देनेक्यर की पूजा भी थी। वर्षा काल में जी वह विना कहीं पर शास्त्रय ग्रहण किये हुए जुले में तप करते लगा था और शिशिर चृतु में भी जल में स्थित रहा करता ।११। प्रीष्म में पांच मन्त्रियों के मध्य में बैठा रहता था। इस रीति से राम के तप किया या और विरकाल वह तपक्षमा को वी। जितमें वद् कर्मियों का विसूनन करके काम कोछ-नोध-मोह बादि कनु वों को मली मंति जीत लिया या ।३२। जितने भी गीत-उच्च जावि इन्द्र हैं इनसे उसकी बुद्धि सद्धे-चिस नहीं होती भी और नह ताप के दोनों से कभी व्याकृत भी नहीं होता या। यमों और नियमों के द्वारा उसका बेह परम शुद्ध ना तथा वह बहुत ही समाहित रहता था ।३३। उसके देह में जो बाबु वा उसकी उसने प्राणा-यामों के द्वारा अपने वक्त में कर निया था। वह महात् मुनि भौनक्षारी-पर्मासन को जीत सेने वासा और परम स्मिर जिल वासा या ।३४। प्रस्का-हार में तत्पर रहकर उसने अपनी समस्त इन्द्रियों को अपने वश में कर किया या । आत्मवान् उस राम ने अहरणामी के द्वारा परम चक्ष्यल तथा प्रमचन शील बलवान् मन को भी स्विर कर सिया था जो कभी भी साम्रा-

रेण मा काबू में वहीं आया करता है ।३५।

१४२ ] [ बहास्त पुराक ह्यानेन देवदेवेशं ददर्श परमेश्वरम् । स्यस्थांत करणो मैत्रः सर्ववाधाविवजितः ॥३६ चितयामास देवेश ह्याने हृष्ट्वा जगद्गुरुम् ।

ध्येयावस्थितिषतातमा निश्चलेंद्रियदेहवात् ॥३७ आकालावधि सोऽतिष्ठन्निवातस्थप्रदीपवत् । जपंश्य देवदेवेशं ध्यायंश्च स्वमनीषया ॥३०

जन्म दनदम्म स्थायम्य स्थमनाषया ॥ इद्य आराधयदमेयात्मा सर्वभावस्थमीम्बरम् । सतः स निष्फल रूपमैश्वरं यन्निरंजनम् ॥ ३६ पर ज्योतिरचित्यं यद्योगिध्येयमनुत्तमम् । नित्यं मुद्धं सदा शांतमतीद्रियमनीपमम् ।

जानंदमात्रमधलं व्याप्ताशेयचराचरम् ॥४० चितयामास तद्रपं देवदेवस्य भागंवः । सुचिरं राजशाद्रंत सोऽहंभावसमन्तितः ॥४१ व्यान के द्वारा राम ने देवों के भी देवेश्वर मगवाम् शकूर का दर्शन

प्राप्त कर दिया था। जनका अन्तः करक परम स्वस्थ था तथा वह सबका मित्र और समस्त बाधाओं से रहित था।३६। इस जगद्गुर को ध्यान में वैखकर उसने वैवेश्यर का चिन्तन किया था। वह अपने ध्येय प्रमु में अव-स्वित चित्र और आत्मा बासा था। उसकी इन्त्रियों और वेह निश्चल ये १३७। वह अपने काम की अविधि तक निर्वात स्थान में दीपक के समान वहीं पर स्थित रहा था। वह अपनी बुद्धि से देवदेव का जम तथा ध्यान करता

हुआ वहाँ पर स्थित था। ३ = उस अमेय अत्या वाले ने सब मायों में स्थित हैं वर की आराधना की बी। इसके अनन्तर उस प्रश्नु का चिन्तन किया था जो फल रहित रूप है— हैं वर और जो निरुष्ण है। ३६। जो परम ज्योति स्वरूप अचिन्तनीय-योगियों के द्वारा क्यान करने के थोग्य और सर्वोत्तम है। जो नित्य शुद्ध, सदा भान्त-इन्द्रियों की पहुँच से परे और उपसा से रहित है। जो केवल आनन्द के स्वरूप वासा अवस और समस्त चर और अचर में क्याप्त है। ४०। ऐसे देवों के देवें के उस रूप का उस भाग्य ने हे राज

शादूं ल ! बहुत समय ध्यान किया वा और वह सोऽहं भाव में समन्त्रित हो गया था अर्थात् ध्येय और ध्याता की एक रूपता हो गयी थी।४१। क्ष परमुसम परीक्षा

परमुसम परीक्षा

तपस्यिनं तदा रामभेकाग्रमनसं भवे ।

रसस्येकातिनरतं नियतं शंसितत्रतम् ॥१
श्रुत्या तमृषयः सर्वे तपोनिधू तकलम्याः ।
ज्ञानकमंवयोवृद्धा महात शंसितत्रतः ॥२
दिहक्षवः समाजग्मु कृतूहलवमन्विताः ।
ठ्यापयंतस्तपः श्रोठं तस्य राजन्महात्मनः ॥३
भृग्वित्रकृतुशासानियामदेवमृक्षद्यः ।
सभाषयंतस्तं रामं मुनयो वृद्धसमताः ॥४
आजग्मुराश्रमं तस्य रामस्य तपसस्तपः ।
दूरादेव महांतस्ते पुण्यक्षेत्रनिवासिनः ॥४

संभाषयंत्रस्तं रामं मुनयो बृद्धसमताः ॥४
आजग्मुराश्रमं तस्य रामस्य तपसस्तपः ।
दूरादेव महांतस्ते पुण्यक्षेत्रनिवासिनः ॥५
गरीमं सर्वलोकेषु तपोऽग्यं शानमेव च ।
प्रशस्य तस्य ते सर्वे प्रययुः स्वं स्वमाश्रमम् ॥६
एवं प्रवस्तिस्तस्य रामस्य भगवाद्यिक्षवः ।
प्रसन्तवेता नितरी अभूव नृपसन्तम ॥३
श्री वसिष्ठवी ने कहा—उस समय में मगवान् शिव में एकाप्र मन

दर्शन की इच्छा वाले हुए वे 1१-२। देखने की इच्छा से समन्वित वे सम मुत्हल थाले वहाँ पर आये वे 1 हे राजन् ! वे सब महान् आत्मा वाले उस राम के परम श्राष्ट्र तप का बजन करने वाले वे 1३। बड़े-बड़े मुनियों के द्वारा समत भृष — काश — कावासि-बामदेव और मुकण्डु सब इस राम की प्रभसा करने वाले थे 1४। तपस्या का तपन करने वाले उस राम के आश्रय में सब समागत हुए थे। वे सब बहुत महान् और पुष्य क्षेत्र के निवास करने वाले बहुत ही दूर से वहां थाये वे 1६। समस्य लोकों में यह तप बहुत बड़ा उत्तम है और ज्ञान भी है। इस रोति से उन सब ने उसके तप की प्रशंसा की वी और फिर दे समी सपने-ज्ञान वाशम को बले गये थे।६। हे तुर्यों

दत से युक्त उस नपस्वी राज का अवण करके तप से निधूत कल्मण काले ऋषियों ने जो ज्ञान और कमी में वृद्ध महान् और संसित तत वाले से सभी १४४ ]

में श्रेष्ठ । इस प्रकार से तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए राम के ऊपर भगवान् शिव शहुत ही प्रसन्न जिस वाले हो गये वे १७।

जिज्ञासुस्तस्य भगवान् भक्तिमात्मवि शङ्करः ।

मृगव्याधवपुभू त्वा ययौ राजंस्तदंतिकम् ॥=

भिन्नाजनचयप्रध्यो एकातायतलोचनः ।

शरचापघरः प्रांशुबैज्जसंहननो युवा ।।६

उत्त् गहनुबाह्वंसः पिंगलण्मश्रुमूद्धं जः ।

सकंटकुलतास्पर्शक्षतारूषितविग्रहः ।

तांसयिव्यवसागधी धर्वप्राणिविहिसकः ॥१०

सासुक्संचर्यमाणस्य मांसवाडमनेकशः ।।११
मांसभारत्वयासंविविधानानतकंतरः ।
आरुजस्तरसा वृक्षानूरुवेगेन संघलः ।।१२
अभ्यवस्तं त तं देवं पादचारीय पर्वतः ।
आसाद्य सरस्तस्य तीरं कुसुमितद्वमम् ।११३
न्यवद्यान्मांसभारं च स भूते कस्यचित्तरोः ।
निषसाद क्षणं तत्र तरुच्छायामुपाञ्चितः ।।१४
हे राजन् । भगवान् ककर अस्या में उसकी धक्ति के विद्या में जानने की दुन्छा नाते होकर पशुओं के व्याध का स्य धारध करके उस राम के समीप में गये थे ।दा तय स्याध के स्वक्ष्य का वर्णन किया जाता है—नह पिसे हुए अक्ष्यन के केर के तमान कृष्ण वर्ण वाला था। उसके वर्ष औष सास वर्ण के नेभ थे—नह तर और चाप स्वरण किये हुए का---लस्ने कह

बाला तथा बका के समान सकत मरीर वाला और युवा का 181 जस मधर के बाहु-कन्धे और ठोड़ी ऊँचे वे तका उसके माने के केस और मूँ छें पिँझल वर्णके थे। वह मांस, विस्त और वसा (भर्वी) की गन्छ साला का अवस्थि उसके गरीर से बुरी गन्त का रही थी। वह सभी प्राणियों की हिसा करने बाला था। १०। काँटों के समुदाय के निकतर स्पर्स करते रहने से बहुस से अतों के होने कारण उसका शरीर कथित था। वह रुखिर के सहित अनेक मांस के दुकड़ों को क्या रहा था। ११। वांस के भार से भी कि उसके होनों और खदा हुआ था उसकी बरदन कुछ वीचे की और सुकी हुई थी। बहुत

परमुराम परीका बड़े देग से युक्त तेजी के साथ चलने से वृक्षों के समूह को वह हिस्सता हुआ चल रहा या ।१२। वह पर्दों से नमन करने वाले पर्वत के समान ही उस स्थल पर उपस्थित ही नया था। वह पुर्शी से समन्वित उस सरोवर के तट पर समागत हुना या ।१३। उसने किसी चून की जड़ में उस मास के भार को उतार कर रख दिया वा और कुछ क्षणों के लिए वहां पर उसने वृक्ष की छाया का अरख़ब बहुण किया या १९४। तिष्ठंतं सरसस्तीरे सोऽपश्यद्भृनुनंदनम् । ततः स शोध्यमुत्याय समीपमुपमृत्य च ॥१५ राभाय सेषुचाषाभ्यां कराभ्यां विदर्धेऽजलिम् । स्रजलांभोदसन्नादगभीरेण स्वरेण च ॥१६ जगाद भृगुशाद् सं गुहांतरविसर्पिणाः। तोषप्रवर्णक्याधोऽयं बसाम्यस्मिन्महाबने ॥१७ ईशोऽहमस्य देशस्य सप्राणितस्वीरुधः । बरामि समिवसात्मा नानासत्वामिषाशनः ॥१= समक्षा सर्वभूतेषु न च पित्रादयोऽपि मे । अभक्ष्यागम्यपेयादिञ्छंदवस्तुषु कुत्रचित् ॥१६ कृत्याकृत्यविधी श्रीव न विशेषितधीरहम्। प्रयन्तो भाषिगमनं निवासमपि कस्यविद् ॥२० शक्रस्यापि बलेनाहमनुमन्ये न सञ्जयः । जानते तद्यथा सर्वे देशोऽयं मदुपाश्रयः ध२१ चस महान् भयकुर स्वरूपवान जकर ने बहाँ पर सरोवर के तट पर व्यान में बेठे हुए उस भृगु नन्दन को देखा था। इसके उपरान्त वह बहुत शीव्र उठकर उस राम के समीप में आ यथा वा ११४। उसने राम के लिये वाण और चाप से युक्त करों से अञ्चलिकी बी और जल से परिपूर्ण सेव के समान परम गम्मीर स्वर से उस मृतु कार्द्र व से कहा था जो कि स्वर पर्वत की गृहाओं में फैन क्या का। मैं तोष-अवर्ष क्याध हूं और इसी महक यम में निवास किया करता है ११६-१७। इस स्वल के समस्त प्राणी और वनस्पतिकों का मैं स्वामी है। अनेक जीवों के मांस का भोजन करने वाला

\$84 ] **प्रमाण्ड पुराण पै समजित और आत्मा वासा है और यहाँ पर सक्चरण किया करता है** ।१वा मैं सब प्राणियों के साब क्षयान व्यवहार करने वाला है और मेरे कोई भी माता-पिता आवि नहीं हैं। मैं कहीं पर भी अभवय-अगस्य और अपेय मादि बस्सुओं में स्वतन्त्रता से चनका सेवन करने वाला हूं ।१६। कृत्य और अकर्ताव्य कार्यों की विधि में मेरी कुछ भी विशेषता वाली बुढि नहीं है। किसी के भी निवास स्थान पर मैं अभिगमन करने वाला नहीं है। २०। इन्ध्र के भी वन हे में नहीं बरता है—इसमें नेममान भी संभय नहीं है। सभी लोग इस बात को भली भाँति जानते हैं कि यह स्वल मेरे ही आध्य बाला है अर्थात् यहाँ पर केंबल में ही रहा करता हूँ ।२१। तस्मान्त कश्चिदायाति ममात्रानुमति विना । इत्येष मम बुत्तान्तः कात्रक्त्येन कथितस्तव ॥२२ रवं भ मे बूहि तत्त्वेन निजवृत्तमशेषत । कस्त्वं करमादिहायासः किमचंगिहाधिष्ठितः। उधलोऽन्यत्र वा गंतुं कि वा तव विकीर्वितम् ॥२३ वसिष्ठ उवाच-इत्येवमुक्तः प्रहसंस्तेन रामो महाश्रुतिः । तूष्णीं क्षणमिष स्थित्या दध्यी किचिदवाङ्मुखः ॥२४ कोऽयमेव दुराधर्षः मजलांभोदनिस्वनः। **व्रवीति च गिरोऽत्वर्च विरुपद्यार्चपदाक्षराः ॥२५** किं तुमे महसीं शंकां तनुरस्य तनोति वै। विजातिसंघयत्वेन रमणीया यथा शराः ॥२६ एवं चितयतस्तस्य निमित्तानि शुभानि वै । वभृतुभू वि देहे च स्वाभिनेतार्थदान्यलम् ॥२७ ततो विमृश्य बहुशो मनसा भृगुपु गवः। उ**वाच शनकैर्याधं अवनं सूनृताक्षरम् ॥**२० इस कारण से मेरी अनुमति के जिना यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता है। यही मेरा वृत्तान्त है जो पूर्णनया तुम्हारे सामने मैंने कह दिया हैं ।२२। और अब आप अपना पूरा हास कात्यिक रूप से मुझे बतलाइए। भाग कीन हैं — किस कारण से वहाँ पर समागत हुए हैं और किस प्रयोजन

परमुराम परीक्षा \$ 20 की सिद्धि के लिये यहाँ पर समिधिकत हो रहे हैं? अथवा यहाँ से किसी अन्य स्थान में जाने के समुखत हैं अचवा आपकी क्या करने की इच्छा है l२३। थी वसिष्ठ जी ने कहा—जब उसके द्वारा इस प्रकार से कहा गया शो भहान् ब्रुति से सम्पन्न राम ने हॅसकर एक अन के लिए चुप होकर कुछ नीचे की और मूख करके चिन्तन किया वा ।२४। उसने अपने मन में विचार किया था कि गह दुराधर्ष कौन है जिसकी ध्वनि सजल मेच के सदय है और अधिक सुस्पन्ट अर्थ थाने पदों से बुक्त बाजी बोसता है।२५। इसका मपु मेरे हृदय में बहुत अधिक शक्का समृत्यन्त कर रहा है। यह विकातीय है और नीच जाति का समाध्य पाकर भी इसका गरीर गर की ही भांति परम रमणीय है। २६। इस तरह से जिल्लन करते हुए उसकी परम सुभ निमित्त हो रहे मे जो भूमि में -वेह में अपने सभोड़ अर्थ के लिये पूर्ण रूप से प्रदास करने वाले में 1२७। इसके अनन्तर उस पृतु कुल में थेष्ठ ने मन से बहुत बार विचार करके छीरे से उस ब्यास से सूनुत अक्षरों वाले वचन कहे थे ।२≕। जामदग्ग्योऽस्मि भद्रते रामो नाम्ना तु भार्यवः। सपण्चतुं मिहामातः सांत्रतं गुरुणासनात् ॥२६ तपसा सर्वलोकेशं भक्त्या च नियमेन च। **बाराधियत्मरिमस्तु चिरायाहं समृधतः ।:३०** तस्मारसर्वेश्वर सर्वेशरण्यममयप्रदंग् । त्रिनेत्र पापदमनं शकुरं भक्तवत्सलम् ॥३१ तपसा तोषयिष्यामि सर्वज्ञं जिपुरांतकम् । **आश्रमेऽस्मिन्सरस्तीरे नियमं समुपाश्रितः ॥३२** भक्तानुकंपी भगवान्यावत्प्रत्यक्षतां हरः। उपैति ताथदत्रेव स्थास्यामीति मतिमंग ॥३३ तस्मादितस्त्वयाधंव गन्तुमन्यत्र युज्यते । न चेज़्रवति ये हानिः स्थक्तिनियमस्य च ॥३४ माननीयोऽथ वाहं ते भक्त्या देशांतरातिथिः। **स्वतिवासमुपायातस्तपस्यी च तवा मुनिः** सद्ध

\$85 ] त्रहारच्य पुराण आपका कल्परण हों —मैं जसबन्ति का पुत्र नाम से मैं प्राणीब राक्ष है। इस समय में मैं जपने गुरुदेव के अपदेश से वहाँ पर सपरचर्या का समान भरण करने के ही सिए काया है। २१। तपस्या-भक्ति और नियम से इस पर्वत पर सर्वलोकेश्वर की जाराधना करने को चिरकाल के लिये में समु-धत हुआ है ।३०। इस कारण से सर्वेश्वर-सबकी रक्षा करने वांसे-अभय के देने वाले — समस्त पापों के दमभ ,करने वाले---अपने मक्तों पर वास्तरक एखने वाले तीन नेजों से समस्वित भगवान् सकूर को मैं प्रसन्न करूँगा ।३१। मैं अपने तय के द्वारा सर्वेज भनवान् निपुरारि को को सन्तुष्ट करू ना मैं इस सरोवर के तट पर स्थित बाधम में नियम से समुपाश्रित हुआ है १३२। अपने भक्तों पर अनुकरणा करने वाले जगवात सकूर जब क्षक प्रस्यक्ष मुझे दर्शन नहीं देते हैं तब तक मैं वहीं पर स्थित रहेगा-वही येरा विचार हैं।३३। इस कारण से आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मेरे अपने कृत्य में और नियम में हानि होती है।३४। जयवा यो समझ लीजिए कि मैं जन्य देश है मामा हुआ भाषका एक अतिथि है अतएव शक्ति से मैं आएका माननीय होता है। मैं आपके ही अपने निवास स्वल में उपगत हो गया है जो कि मैं त्वरसंनिधौ निवासो मे भवेत्पापाय केवलम् । तन चाप्यसुद्धोदकं मत्समीपनिषेत्रणम् ॥३६

एक तपस्की तथा मुनि है ।३५। स त्यं मदाश्रमोपाते परिचंकपणादिकम्। परित्यञ्च सुखी भूया लोकयोक्भयोरपि ॥३७ वसिष्ठ उनाच-इति तस्य वचः श्रुत्वा स भयो भृगुपुंगवम्। उवाच रोषताम्राक्षस्ताम्राक्षमिरमृत्तरम् ॥३८ **क्**ह्यन् किमिदमत्यर्चं समीपे वसति सम । परिगर्हंग्रसे येन कृतध्नस्येव साम्रसम् ॥३६ कि मयापकृतं लोके भवतोऽन्यस्य वा क्वचित् । अनागस्कारिणं दांतं कोऽवयन्येतः नामतः ॥४० सन्निधिः परिहर्त्तव्यो यदि मे विप्रपृ'गय । दर्शनं सह संवासः संभावणमथापि च ॥४१

परश्चामन्परीक्षा ] [ १४६ आयुष्मताऽद्युनैवास्मादपसर्त्तव्यमाश्चमात् । स्वसंश्चयं परित्यक्य नवाहं यास्ये बुशुक्षितः ॥४२ आपके समीप में भेरा निवास होना केवल परप के ही लिए होगा और आपका भी मेरे निकट रहना शक्तिय में अमुख देने वाला ही होगाः

और आपका भी मेरे निकट रहना भविष्य में अमुख देने वाला ही होगा। अभित् मेरे समीप में रहने से आपको भी कष्ट ही होगा। ३६। ऐसे आप मेरें आश्रम के समीप में इक्कर-उक्षर चूमने-फिरने के चक्र काटने को स्थागकर आप भी दोनों लोकों में मुखी होइये। ३७। वसिष्ठ जी ने कहा- उस राम के इन बचनों का अथण करके वह रोच से शास नेजों को करके रक्ष नेजों वालें

आप मा दाना लाका म नुखा हाइया 1301 वासम् जान कहा करते राम क इन वचनों का अथण करके वह रोम से लाल नेजों को करके राम नेजों वार्ले भूगु श्रेष्ठ से यह उत्तर देते हुए कहा 1321 है बहान ! मेरे समीप में रहने की आप इननी विधिक अब क्यों बुराई कर रहे हैं जैसे कोई कृतका किया करता है 1381 मैंने इस लोक में आपका अथवा कहीं पर अन्य किसी का क्या अपकार किया है ? जो पाप या अपराध नहीं करने बाला है उसका माम से ही कीन अपमान किया करता है अथित ऐसा तो कोई भी करता है 1801 है अब्द विश्व ! यहि आपकी मेरा समीप में रहना हटाना है और मेरा वैधना—साथ में आसालाय और एक बगह पर साथ रहना भी दूर करना है तो आयुवधान आपको इसी समय में इस आधाम से अपसरण कर जाना

पाहिए। मैं भो बुमुकित है और अपने निवास स्वान का परिस्थान करकें कहाँ पर जाउँना ।४१-४२।

स्वाधिकासं परित्यच्य भवता घोदितः कथम् ।

इतोऽन्यस्मिक् गमिक्यामि दूरे नाहं विभेषतः ॥४३

गम्यतः भवताऽन्यत्र स्थीयसामत्र बेच्छ्या ।

नाह धालयितुं अक्यः स्थानावस्मास्कर्यचन ॥४४

वसिष्ट उवाच-नष्णु त्या वचनं तस्य किचिरकोयसमस्वितः
तमुवाच पुनवनियमिदं राजन्भुगुद्धहः ॥४५

स्याधजातिरियं इत्र सर्वसत्त्वभयावहा ।

खलकर्मरता नित्यं धिक्कृता सर्वर्जतुभिः ॥४६

सस्यां जातोऽसि पापीयान्सर्वेप्राह्मिविहिसकः।

स कथं न परिस्थाज्य सुजनैः स्यात् दुर्मते ॥४७

१५० ] [ स्रह्माण्ड पुराणे

शरीरत्राणकारुण्यात्समीपं नोपसपैसि । यया त्यं कंटकाटीनामसहित्रणतया व्यया

यया त्यं कंटकादीनामसहिष्णुतया व्ययाम् ॥४१ आपने अपने स्थान को जो कि आवास का स्थल है मुझे कैसे प्रेरित

किया है ? मैं तो वहाँ से विशेष दूरी पर नहीं जाऊँगा १४३। आपको ही अन्य स्थान में चले जाना चाहिए अवता इच्छा से वहाँ पर स्थित रहिए। मैं तो इस स्थान से किसी भी अकार से भेजा नहीं जा सकता हूँ।४४। परिष्ठ थी ने कहा—उस सबर वेषधारी के इस वचन का खबल करके बह

मिति थी ने कहा—उस सबर वेषधारी के इस वचन का व्यवण करके वह भृगु कुल के उद्गहन करने वासे राम को कुछ कोश्र सा गया या और है राजन् । राम ने उससे यह वाषय किर कहा वा १४५। यह व्याध की जो साति है वह सहत हो कर है और समस्य धालिधों को सब केने बाली है।

राजन् । राम ने उससे यह वाषय फिर कहा वा १४५। यह व्याध की जो आति है वह बहुत हो कूर है और समस्त धाणियों को प्रय देने बाली है। यह जाति नित्य ही दुष्ट कर्यों के करने बाली होती है और सभी जन्तुओं

द्वारा यह धिक्छत है। ४६। उसी क्याध जाति में तुमने जरम प्रहण किया है सतः आप समस्त प्राणियों की हिसा करने वाले अधिक पापी हैं। हे दुक्ट बुद्धि वाले ! वह आप सुजनों के द्वारा कैसे नहीं परिस्थाय करने के योग्य होते हैं ?। ४७। इस कारण से अपने आपको विशेष हीन जाति वाला समझ कर सही है प्रीकृत की सन्य कियो स्थान हैं जो सामो । यह विश्व में स्थित

कर यहाँ से शीघा ही जन्य किसी स्थानमें बने जाओ। इस विवय में अधिक सोच विवार करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए।४८। अपने शरीर के परिचाण करने की बया से जेरे सभीप में नहीं आते हो क्योंकि जापको कण्टक आदि की क्यमा है उसको आप सहन नहीं कर रहे हैं। अपने दुःस

के ही समान दूसरे प्राण धारियों का दुःख हुवा करता है। ४६। तथाऽवेहि समस्तानां प्रियाः प्राणाः करीरिणाम् । व्यया वाभिहतानां तु विद्यते भवलोऽन्यथा ॥५०

अहिंसा सर्वभूतानिमिति धर्मः सनातनः । एतद्विषद्वाचरणान्नित्यं सद्भिर्वगहितः ॥५१ आत्मप्राणाभिरक्षाम् त्वमशेषशरीरिणः ।

हिन्ध्यसि कथं सत्सु नाष्नोषि धचनीयताम् ॥१२ तस्माच्छीध्रं तु भो गच्छ त्वमेव पुरुषाधम । त्वया मे कृत्यदोषस्य हानिश्च न भविष्यति ॥५३ न चेत्स्वयमितो गच्छेस्ततस्तव बलादिष । परचुराम परीक्षा **१** १ १ १ अपसर्पणताबुद्धिमहमुस्पादये स्फुटम् ॥५४

क्षणाईंमपि ते पाप श्रेयसी नेह संस्थित:। विरुद्धाचरणो निरुषं धर्महिट् को लभेच्च एम् ॥५५

वसिष्ठ उवाच--रामस्य वचनं श्रुत्वा प्रीतोऽपि तमिदं वचः। उवाच संकुद्ध ६व व्याधरूपी पिनाकधृक् ॥५६

उसी भौति से समस्त अल्बारियों को अपने जान परम प्रिय हुआ करते हैं --ऐसा ही अपने मन में समझ भो। आप जिनका हनन किया करते हैं उनकी भी व्यथा इसी प्रकार से हुता करती है और अन्य प्रकार की नहीं होती है । १०। प्राणिमात्र की हिसा ने करना ही सनातन वर्षात् सवा से बसे भाने बामा धर्म है। इसके विकश्च कार्यों का तमाचरण करना ही नित्व सत्पुरुषों ने डारा बुरा माना जाता है। ॥ १। अपने प्राणों की अभिरक्षा के ही लिए हम सब करीर आरियों का इनन किया करेंथे। फिर आने क्यों नहीं सस्पुरुवों में निन्दा को प्राप्त होते । ५२। है असम पुरुव ! इस कारण से भाप बहुत भी छ ही यहाँ से चने खाओ। तुन्हारै द्वारा किए कृत्यों के दोष से मेरे कार्य की कोई हानि नहीं होवी ।५३। यदि आप स्वयं ही यहाँ से नहीं गमन करते हैं तो मैं बस्तपूर्वक की स्पष्टतया तुम्हारे अपसर्वेण की बुद्धि समुत्पन्त कर देशा है। १४। हे पापात्मत् ! यहाँ पर आधे क्षण भी आपकी संस्थिति अच्छी नहीं है। विरुद्ध माचरण बाबा धर्म का होषी ऐसा कीन है। भी सबा करवाण को प्राप्त किया करता है अवदि ऐसा कोई भी नहीं हीता है। ११। भी वसिष्ठजी ने कहा---राम के ऐसे वचनों को सुनकर मन में बहुत प्रसन्त होते हुए भी वे स्वरूपञ्चारी भगवान् संकर क्षुद्ध के ही समान उस

राम से यह बचन बोले वे ।५६। सर्वेमेतदर्हं भन्ये व्यर्वे व्यवसितं तव । कुतस्तवं प्रथमो ज्ञानी कुतः संमु कुतस्तपः ।।५७ कुतस्त्वं क्लिश्यसे मूढ तपसा तेन तेऽधुना। ध्रुवं मिथ्याप्रवृत्तस्य न हि तुष्यति शक्करः ॥५८ विरुद्धलोकाचरणः त्रंभुस्तस्य वितुष्टये । प्रतपत्यबुधो भत्त्यंस्त्वां विना कः सुदुर्मते ।।५६

अथवा च गतं मेऽच युक्तमेसदसंशयम्।

संपूज्य पूजकविद्यौ संभीस्तव च संगमः ॥६० स्वया पूजियतुं युक्तः स एव पुवने रतः । संपूजकोऽपि तस्य त्वं योग्यो नात्र विचारणा ॥६१ पितामहस्य लोकानां प्रहाणः परमेष्ठिनः । शिरिश्छत्त्वा पुन शम्युकंहाहस्यामदाप्तवाच् ॥६२ ब्रह्महत्याभिभूतेन प्रायस्त्व क्षभुना दिज । उपदिष्ठोऽसि तस्कतुं नोचेवेवं क्षयं कृषाः ॥६३ मैं यह सब कुछ मानता है तथापि बापका ऐसा निश्चय कि भगवान्

सन्द्रर का वर्शन प्राप्त करूँ या यह सब व्यर्थ है। कहाँ ती प्रथम जानी हैं-कहाँ भगवाम् वेवों के देव जम्मु हैं तथा कहाँ उनको प्राप्त करने के लिए यह शुम्हारी तपम्या है ? अथित् भगवान् लम्मु के प्रत्यक्ष करने के लिए कहीं जरपधिक जान और विशेष तपस्था होती चाहिए क्योंकि वे साधारण साम्रत से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। आपकी लाखना सर्वेदा अकिञ्चित्कर है। ५७। है मूदः ! इस समय में इस तप के द्वारा आप क्यों अलजित हो रहे हैं। यह निश्चम है कि इस तरह से मिथ्याप्रवृत्ति वासे बापसे भगवान् गकूर कथी मी सन्तुष्ट नहीं होने ।४८। हे सुदुर्मने ! जम्मु तो जोक के जावरण के सर्वधा बिरुद्ध हैं। अनकी विशेष तुक्ति के लिए तुमकी छोड़कर कीन अबुद्ध ऐसी प्रकृष्ट समस्या किया भरता है जर्कात् ऐसा कोई भी नहीं करता है।५६। और अथवा में आज गया भीर यह बिना ही संशय के युक्त है। पूज्य और पूजन की विधि में भगवान् जम्मु का और बायका सञ्जय है।६०। जायके हारा उनकी पूजा करना युक्त है। वे ही समस्त भूवन में रत है। उनकी असी भौति पूजा करने वाले जाप जी थोच्य हैं---इलमें कोई संक्रय नहीं है।६१। समस्त लोकों के पिक्षा यह परमेही बहुगजी के जिर का छेदन करके जम्भु ने फिर बहुए हत्या प्राप्त की भी ।६२। हे दिज ! बहुउहत्या से अभिजूत गर्में ने प्रायः भापको उपदेश दिया है कि ऐसा करें। यदि ऐसा नहीं है तो आप इस रीति से कैसे कर रहे हैं 1६3। तादात्म्यगुणसंयोगाम्यन्ये स्ट्रस्य तेऽधृना ।

वादारम्यगुणसयागान्यस्य रहस्य तऽधुना । तप सिद्धिरनुप्राप्ता कालेनाल्पीयसा मुने ॥६४ प्रायोऽद्य भातरं हत्या सर्वेलोंकैनिराकृत । तपोश्याजेन गहने निर्जने सप्रवर्तासे ११६६ गुरुस्त्रीत्रह्महत्योत्थपात्रकक्षपणाय च । तपश्यारसि नानेन तपसा तत्प्रणश्यति ॥६६ पातकानां किलान्येयां प्राथश्चित्तानि सत्यपि । मातृद्रुहामयेहि त्यं न क्वचित्किल निष्कृतिः ॥६७ अहिंसालक्षणो धर्मो लोकेषु यदि ते मतः । स्वहस्तेन क्यं राम मात्तरं कृत्तवानिस ॥६८ कृत्या मातृवधं घोरं सर्वलोकविगहितम् । स्वं पुनर्धामिकी मृत्वा कामतोऽन्यान्विनिदसि ॥६९ पश्यता हसतामीयं जात्मदोयज्ञानता । अपर्योप्तमहं मन्ये परं दोषविमर्णनाम् ॥७०

मैं ऐसा मानता हूँ कि अन मयनान् एड के तादास्य के संयोग से

सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं। हे भूने ! यह सिद्धिकी प्राप्ति बहुत ही कोड़े समय में ही जायगी।६४। बहुधा भाष भाज अपनी माला का हुनन करके सभी लोगों के द्वारा निराइत हो यये हैं और तपस्या के करने के बहाने से इस निर्जन वत में सबसे निरादर पाकर प्रवृत्त हो गये हैं।६४। गुद-स्त्री और ब्रह्महत्या से समुत्पन्त पातक के यूर करने वे ।लए ही बाप तपश्चया का समाधरण कर रहे हैं सो वह पासक इस तप से कभी भी विनष्ट नहीं होता है ।६६। अन्य प्रकार के किये हुए पातकों के निश्चित रूप से प्रायम्भित भी हैं। आप यह समझ लेवें कि जो भाता से बोह करने वाले हैं कहीं भी उनके पालकों का प्रायम्थित नहीं हैं।६६। हे राम । यदि वापको यह सम्सत है कि अहिंसा के अक्षण बाजा धर्म है जो कि सभी जोकों में माना गया है तो फिर आपने ही अपने ही हाब से अपनी बाता को कैसे काट दिया मा ? ।६८। समस्य सोकों में परमाधिक निन्दित धोर माता का वध करके किर अब्दे धार्मिक बनकर अपनी इच्छा से अन्य लोगों को निशेष निन्धा कर रहे हैं ।६६। इस अमान अपने दोष को देखते हुए भी उसको नहीं जानते हैं और हुँस रहे हैं। मैं तो इस दूसरों के दोषा क विश्वना की पर्याप्त नहीं मानता हैं ।७०।

१४४ ] [ ब्रह्माण्ड पुराण

स्वधमं यद्यहत्यक्त्वा वर्श्वयम् । तर्हि गहुँय मां कामं निरूप्य मनसा स्वयम् ॥७१ मातापितृसुतादीनां भरणायैव केवलम् । कियते प्राणिहननं निजधभंतया मया ॥७० स्वधर्मादामिषेणाहं सङ्गुटुम्बो दिनेदिने । षर्तामि साऽपि मे बृत्तिविधात्रा विहिता पुरा ॥७३ मसिन यावता में स्यान्नित्यं पित्रादि पोषणम् । हनिष्ये चेत्तदधिकं तर्हि युज्येयमेनसा ॥७४ यावस्पोषणवातेन न वय स्थाम निदिताः। तदेतरसप्रधार्य रवं वा मां प्रशस वा ॥७५ साधु बाऽधु वा कर्म वस्य यदिहिलं पुरा। तदेव तेन कर्लव्यमापदापि कथंचन ॥७६ तिरूपय स्वबुद्धचा स्वमारमनी मम जांतरस्। थहं तु सर्वभावेन मित्रादिभरणे रतः ॥७७ यदि मैं अपने छम का त्याय कर जकुतोश्य अवद् निर्भीकता पाला

होते हुए बरताय करूँ तो स्वयं मन से निरूपण करके मुझे इच्छा पूर्वक निन्दित कहिए १७१। मैं तो अपने माता-पिता और पुण आदि के भरण-पोषण के ही लिए केवल अपने धर्म के कारण ही प्राणियों का यद किया करता हूँ १७३। अपने ही धर्म होने से प्रतिदिन अपने कुटुम्ब का भरण मांस से किया करना हूँ और यह भी मेरी वृत्ति पहिले ही विधाता ने बना दी है १७२। जितने मांस में निरंग ही मेरे माता-पिता और पुत्र आदि का भरण हो जाता है उतने ही प्राणियों का में हनन किया करता है। इससे भी अधिक

मैं हनन करूँ तो मैं पाप से युक्त होऊँगा १७४। जितने गांस से सबका पीमण होते उतने ही प्राणियों के जात करने से हम लोग कभी भी निन्दित नहीं होते हैं। यह सबका विचार करके ही आप मेरी निन्दा करें या प्रश्रंसा करें १७४। अच्छा हो या बुरा ही जिसका जो कमें पहिले ही विश्रांता में बना दिया है वहीं कमें किसी भी प्रकार से आपत्काल में भी उसे करना चाहिए। अब आप स्वयं अपनी ही बुद्धि से मेरे कर्म में जो भी अन्तर हो उसका

ृष्णेबारण की प्राप्ति ] [ १५५ विकारण कर सीविता । वै को सब सम्बद्ध से पिक कर्ना के राज्य सीवार के

निरूपण कर सीजिए। मैं तो सब प्रकार से मित्र आदि के भरण पीषण के ही कार्य में निरत रहा करता है। ७७। सत्यक्य पितरं सुद्धं विनिहत्य च मातरम्।

भूत्वा तु धार्मिकस्त्वं तु तपश्चतुं भिहागतः ॥७५
ये तु मूलविदस्तेषां विस्पष्टं यत्र दर्शनम् ।

ययाजिल्लं भवेन्नात्र वस्तापि समीहितुम् ॥७१ अहं तु सम्यग्जानामि तव वृत्तमशेषतः ।

तस्मादलं ते तपसा निष्फलेन भृगूद्रह् ॥८० सुखमिण्छसि चेरयक्तवा कायक्लेशकर तपः।

सुखमिण्छसि चेरयक्तवा कायक्लेशककर सपः। साहि राम त्वमन्यत्र यत्र वा न विदुर्जनाः।। ६१

अब अपने कर्यों की ओर इष्टिपात करिए। आपने अपने परम बुद्ध पिता का परित्याग कर विया है और अपनी आपको जन्म देकर अपने स्तानों के बुख से पावण करने वासी माता का विहनन कर विया है। यह

हुरे से युरा कर्म करके भी आप परम सामिक बनकर तपश्चर्या करने के लिए पहाँ पर समागत हो गये हैं। ७६। भी लोग उनके भून के जाता हैं समको विस्पष्ट वर्शन होता है। यह जिल्ला से कहकर बचनों के द्वारा समी-हित करने का विषय यहाँ पर नहीं है। ७६। मैं तो आपका सम्पूर्ण आधरण

मली भांति जानता है और मुझे पूर्ण उसका ज्ञान है। हे मृगुद्ध ! इस कारण से यह आपका तप निष्फल है। इसे व्यर्ण वत करो ।=0। भाई अपना मुख चाहते हो तो इस काया को बलेजित करने वाले तप का स्याग कर दीजिए। हे राम ! अब आप किसी भी अन्य स्थान में चले जाहए जहाँ पर कि कोई भी मनुष्य आपको व जान सकें।७१।

## ।। मैवास्त्र की प्राप्ति ।।

वसिष्ठ उवाच-इत्युक्तस्तेन भूपाल रामो मतिमतो वरः। निरूप्य मनसा भूयस्तमुवाचाभिविस्मितम् ॥१

निरूप्य मनसा भूयस्तमुवाचाभिवस्मितम् ॥१ राम उवाच-कस्त्वं ब्रूहि महाभाग न वै प्राकृतपूरुषः । इन्द्रस्येवानुभावेन वपुरालक्ष्यते एव ॥२ े विचित्रार्थं पदौदार्थं गुणगां भी **ये** जाति थि ।

सर्वजस्यैव ने बाजी श्रृयतेऽनिमनीहरा ॥३ इन्द्री बह्नियमा धाता वरुणी वा धनाधिपः

इन्द्री बह्नियमो धाता वरूणो वा धनाधिएः। ईशानस्तपनी बह्मा सायुः सोमी गुरुगुँहः।।४

एषामन्यतम प्रायो मवान्धवितुमहैति । अनुभावेन जातिस्ते हृदि कका तमोति मे ॥५

मायावी भगवान्त्रिक्ष अूथते पुरुषोत्तम । को वा त्व वयुषानेन बृद्धिमां समुपागत ।।६

अथ वा जगनां नाथ सर्वजः परमेण्यर । परमारमारमसभृतिरात्मारामः सनासन ॥ ।

भी वसिष्ठ जी ने कहा -हे मूगाल ! मतिमानी में परम श्रेष्ठ राम व इस प्रकार से कहा गया का से फिर उसने मन से निकपण करके

से जब इस प्रकार से कहा गया का सी फिर उसने यन से निकपण करके बहुत ही जिस्मित होते हुए उससे कहा का 181 राम ने कहा—है महाचू भाग आसे | आप मुझे यह बनलाइए कि आप कीन हैं ? आप कीई प्राकृत पुरुष

हो हैं नहीं। जापका शरीर तो अनुसाब ने इन्द्र के ही समान निर्धित हो रहा है। २। विचित्र अर्थ वाले पठों की उधारता-गुणों की गम्बीरता की जातियों से आपकी वाणी सर्वत्र की ही अधिक मनोहर सुनाई दे रही है

अगराया से जायका जाणा सबज का है। जावक ननाहर सुनाह व रहा है ।३। आप या तो इन्द्र हैं---अन्तिदेव हैं---यम-श्राता-वरण अथवा कुवेर हैं। आप या तो ईंगान है-तपन-ब्रह्मा-वायु-सोम-गुरु बीर या गुरु हैं।४। इन उत्पर बताये हुओं में से ही आप कोई से भी एक हो सकते हैं---यही बंहुसा प्रतीत होता है। जापके अनुमाब कुछ ऐसे ही हैं कि मेरे हृदय में आपकी

जाति अंदी भारी संका उत्पंत्त कर रही है। १। भगवान् विष्णु बहुत अंदिक मायाथी हैं - ऐसा पुरुषोत्तम प्रभु के विषय में भवण किया जाता है। आप भास्तव में कौन हैं जो कि इस अरीए की खातक करके यहाँ समागत हुए हैं— यह जाप मुझे स्पष्टतमा बतानाने की कृपा करें। अववा समस्त भूयनों के स्वामी—संग कुछ के श्राता साकान् परमेश्वर हैं जो परमात्मा है ही आत्मा

भी संस्पति वाले सनातन आत्यसम हैं ।६-४३ स्वच्छद्यस्थारी अववाञ्चितः सर्वजगन्मयः । वपुषानेन संयुक्ता भवान्भवितुमहंति ।।= नान्यस्येहगम्बेहलोके प्रभाषानुगतं वपुः ।
जात्यश्रंसीष्ठवोपेतः। वाणी नौवार्यशालिनी ।।६
मन्येऽहं भक्तवात्मल्यादानेन वपुषा हरः ।
प्रत्यक्षतामुपगती संदेहोऽस्मत्परीक्षया ।।६०
न केवलं भवाम् व्याधस्तेषां नेहिविद्याकृति ।
सस्मात्तुभ्य नमस्तस्म सुरूप संप्रदर्शय ।।६१
आविष्कुर्वन्प्रगीवात्ममहिमानुगुणं पपुः ।
मगानेकविधा शंका मुच्येत येन मानसी ।।१२
प्रसीद सर्वभावेन बुद्धिमोही ममाधुनाः ।
प्रणाशय स्वरूपस्य ग्रहणादेव केवलम् ।।१३
प्राथ्ये तथा महाभाग प्रणम्य शिरसासकृत् ।
कस्त्रं मे दर्शयात्मानं बद्धोऽयं ते मयाक्रवितः ।।१४
परम स्वष्क्रवता के साथ सक्ष्यरण करने वाले सम्पूर्ण जगत् के

बारण करके यहाँ पर स्थित है। मुक्षे तो ऐसा ही तकता है कि आप भग-धात सम्मु हो सकते हैं। इस लोक में सम्म किसी का भी ऐसा प्रभाव से अनुगत पारीर नहीं होता है। जाति का अर्थ के सोस्टब से युक्त और उदा-रता की गोभा वाली आपकी वाणी है। है। मैं तो अब ऐसा ही समझ रहा है कि भगवात हर ही भक्त के ऊपर बास्तरूय होने के कारण से इस सरीर को बारण कर मेरी परीक्षा करने के लिए प्रत्यक्त स्वक्ष्य में इयागत हुए हैं— ऐसा ही कुछ सन्देह होता है। है। आप केवल व्याव को नहीं है—अह निश्चम है क्योंकि इस प्रकार की जाकृति कभी होती ही नहीं है। इस सारण से मेरा आपकी सेवा में अणाम निवंदित है। अब कुपया अपवा बास्तविक स्वक्ष्य प्रदर्शित की जिए। ११। मेरे उपनर प्रसन्त होइए और सपनी महिमा के अनुरूप वयु को प्रकट कर दी जिए जिससे मेरे सन में भी अनेक तरह की शक्काएँ यह रही है, चनते भेरा छुटकारा हो जाने १९२।

वाप पूर्ण रूप से असन्त होइए और ६६ समय में वो विचलित भुद्धि हो रही

है तथा उसके कारण जो मुझ महाभू मोह उत्पन्न हो रहा है उसका किनाश की अए । यह केवल आपके सस्य स्वरूप के बहुव करने ही से हो आयमा

स्वरूप वाले आप साक्षात् भगवान् जिब हैं जो इस सबर के लरीर की

ब्रह्माण्ड पुराज - 8×= ।१६। हे महाभाग ! मेरी यह विनम्न प्रार्थना है और में बारम्बार आपको शिर से प्रजाम करके बापसे विगती करता है कि आप कौन हैं--मुझे अपना सत्य स्वरूप दिखला दीजिए-- मैं जापके शिए दोनों हाय को ओड़क्र विनय कर रहा है ।१४। इत्युक्त्वा तं महाभाग ज्ञातुमिच्छन्भृगूद्वहः । उपविश्य तनो भूमी व्यानमास्ते ममाहित: ॥१५ बद्धपद्मासनो मौनी यतवाक्कायमानसः । निरुद्धप्राणसंचारो दध्यौ चिरमुदारघीः ॥१६ सम्मियम्थेदियश्रामं मनो हृदि निरुष्य 🖷 🕆 भितयामास देवेशं ध्याहष्ट्या जगद्गुरुम् ॥१७ अपश्यक्त जगम्नाथमात्मसञ्चानपञ्चा । स्बभक्तानुग्रहकरं मृगव्याधस्वरूपिणम् ॥१८ तत उन्मीरुय नयने सोझमुस्थाय भागेनः। दवर्स देश तेमैव बयुवा पुरतः स्थितम् ॥१६ आत्मनोऽनुप्रहार्थाय शरण्यं भक्तवरसलम् । आविभूतं महाराज रुष्ट्वा रामः ससंभ्रमम् ॥२० रोमाञ्चोद्भिन्नसर्वांगो हर्वाश्रुप्लुतलोचनः।

पपात पादयोभूं मी भक्तघा तस्य महामति: ।।२१ है महाभाग ! उस सबर के वेबबारी से यह इतना कहकर उस भूगू-इस ने सत्य स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भूमि पर बैठकर वह परम समाहित होकर ध्यान में संसम्न हो गया या ।१५। उस उदार

बुद्धि वाले ने पद्मासन वौध लिया वा और मौन होकर वाणी-शरीर और मन को संयत कर निया था। फिर उसने प्राण वार्यु के सञ्चार का निरोध करके चिश्काल पर्यस्त अयान समा सिया का (१६) इन्द्रियों के समूह की मली भौति नियमित करके हृदय में मल को निरुद्ध कर लिया और फिर ध्यान की ही होड़ से जगदगुरु देवेश्वर का चिन्तन किया था ।१७। और फिर आत्म सन्धान की बाजू से उन अगतों के स्वामी-अपने भक्तों पर परम अनुग्रह करने वाले को मुर्गों के किकारी व्याह्म के स्वरूप को घारण करने

सैवास्त्र की प्राप्ति 📑 378 वाले को देखा या ।१८। इसके अनम्तर अपनी वांखें खोलकर भागंव ने शीख उठकर उसी गरीरसे संयुक्त और मामने स्थित देव का दर्शन किया था।४६। है महाराज ! अपने ऊपर अनुबह करने के सिए-भक्तो पर प्रेम करने वाले तथा शरण में समागत के रक्षक देवेच्चर की राम ने बड़े सम्भ्रम के साथ प्रकट हुए देखा था ।२०। उस महामति के बज़ों में रोमाञ्च उद्भिन्त हो गये थे और परमाधिक हर्ष के उद्रेक से आनन्दाध्युओं से नेत्र भर गये थे। फिर भक्तिभाव से वह उनके चरकों में चूमि पर उनके सामने गिर गया था अचित् उसने उनके चरण कमसों में साक्षाकु प्रणाम किया वा 1२१। स गद्गदमुवार्थनं संभ्रमाकुलया शिरा । शरण भव गर्वेति सकरेत्यसकुन्नूप ॥२२ ततः स्वरूपधृक् शभुस्तद्भक्तिपरितोषितः । राममुख्यापयामास प्रणामस्वनतं भुवि ॥२३ उत्थापितो जगद्वाचा स्वहस्ताम्यां भृगूद्रहः । तुष्टाव देवदेवेसं पुरः स्थित्वा कृतांजिलः ॥२४ राम उवाच-नमस्ते देवदेवाय संकरायादिमूर्लीये । नमः शर्वाय शांताय शास्त्रताय ममोममः ॥२५ समस्ते नीलकण्ठाय नीललोहितमूत्तं ये। नमस्ते भूतनायाय भूतवासाय ते नमः ॥२६ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय महादेवाय मीढुषे । शिवाय बहुरूपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥२७ शरणं भव मे शर्वे त्वद्भक्तस्य जगत्पते । भूयोऽनन्याश्रयाणां तु स्वभेव हि परायणम् ॥२८ हे नृप ! उस राम ने सम्झम के समाकुलित वाणी से गद्गद कण्ड होकर इन प्रभु से कहा था और बारम्बार हे सर्व ! आप मेरे रक्षक होइए ऐसी प्रार्थना की थी। २२। इसके अनन्तर अपने स्वरूप को धारण करने वाले शम्भुने रामकी मल्किके भाव से परम सन्तुष्ट होते हुए भूमि में प्रणाम करने में पड़े हुए उसको ऊपर अपने कर कमलों से उठा लिया या।२३। अगत् के धाता के द्वारा अपने ही करों से वह भृगुद्धह ऊपर उठा लिया गया

बहाएक पुराण 250 था। फिर इस राम ने इनके समक्ष में स्थित होकर हाथ ओड़कर उन देव-देवेश्वर का स्तवन किया का १२४३ राम ने कहा—देवों के भी देव आदि भूति भगकान् सकुर के सिथे नेरा अकाम स्वीकार हो । शर्व---परवशास्त और शास्त्रत प्रश्नु सम्भू के लिए येरा बारम्बार प्रशास है।२५। नीलकण्ड और नीस-लोहित मूर्ति वाले के लिए भेरा अनेक बार प्रणाम निवेदित है। आप तो भूतों के बाब हैं ऐसे भूतवास भागके लिए वेरा बारम्बार प्रणाम है ।२६। आपका स्थलप व्यक्त है जोर अव्यक्त जी है ऐसे महावेब-मीस्-शिव-जिनेव कौर अनेक रूप वाले देवेश की सेवा में मेरा अरम्बार अमाम स्थीकार हो ।२७। हे अगत् के स्थामित् ! हे वर्ष ! आपके ही अरणों में पक्ति रखने वाले भेरे बाद रक्षक हो बाइए। यो किसी अन्य देव का समा-श्रय ग्रहण न कर जाएके ही करणों का जाध्य मेते हैं वे जनन्य कक्त होते 🖁 उनके लिए बाप ही परावण 🛢 ।२८। यन्मयाऽपकृतं देव दुरुवतं वापि शंकर। अजानता त्थां भयवम्यम तत्थांतुमहंसि ॥२६ अनन्यवेधरूपस्य सङ्भावनिह कः पुमान् । त्वामृते तव सर्वेश सम्यक् शक्नोति वेदिसुम् ॥३० तस्मात्त्वं सर्वभावेन प्रशीद मम शंकर। नान्यास्ति मे गतिरतुष्यं नमो भूयो नमी नमः ॥३१ वसिष्ठ उवाच-इति संस्तूयमानस्तु कृतांजलिपुदं पुरः । तिष्ठंतमाह भगवान्त्रसन्नात्मा वगन्मयः ॥३२

भगवानुवाच-श्रीतोऽस्मि भवते सात तपसाऽनेन सांश्रतम् । मक्त्या चेवानपाथिन्या श्वापि भागेवसत्तम ॥३३ दास्ये चाभिमत सर्वे भवतेऽह स्वया वृतम् । भक्तो हि मे त्वमत्यर्थं नात्र कार्या विकारणा ।।३४

कस्माद्वयोगि यत्वाह इत्कुरुव्याविशंकितम् ॥३४ हे अकूर ! मैंने जो भी कुछ अपकार किया है अधवा आपके प्रति मैंने को बुरे अस्थों का प्रयोग किया का वह मेरे असान के कारण से ऐसा

मयेवावगत सर्वे हृदि यत्तेऽछ वर्ततः।

. 867 शैवास्त्र की प्राप्ति 📑 हुआ था क्यों कि मैं आपको साम नहीं पत्रवा या। उस सबको आप क्षमा करने के योग्य होते हैं। २१। कनन्य वेश रूप करने जामके सङ्भाक की कीन-सा पूरव हे तर्वेक ! और आपको भने प्रकार के जान सकता है अवति कोई भी नहीं जानता है ।३०० हे सकूर । इस कारण के बाप सबंधावत से मेरे कपर प्रसम्म हो जाइए । बापके विना मेरी सन्य कोई भी गति नहीं है अर्थात् मेना उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं अतएव आपके लिए मेराः पुनः बारम्यार नमस्कार है ।३१। थी वसिक्क ने कहा-इस प्रकार से सामने स्थित होकर वोनों करों को बोड़े हुए वह स्तुति कर रहा था। जगन्मय प्रशन्न आत्मा वाले मनवान् ने उससे कहा था ।३२। भगवान् ने कहा--हे तात ! अब आवकी इस तपश्चर्या से आपके कपर में बहुत प्रसक्त 🖁 । हे भार्गथों में परम कोष्ठ ! मैं आपकी अनुपायिनी भक्ति से अस्पश्चिक प्रसम्ब है। ३६। जो भी आपने अपने मन में विचार रनका है वह सभी कुछ मैं आपको दे रहा दूँगा। आप मेरे बहुत हो अधिक प्रिय भक्त हैं—इसमें कुछ भी सराय बाकी बात नहीं है।३४। इस समय में जो भी कुछ आपके हुवम में है वह मुझे सभी अवगत है अर्थात् उस सबको मैं भन्नी भौति आनता है। इसी कारण से मैं आपको बनमाता है और आप कोई भी विशेष में छू। न रखते हुए वही करिए १३५। नाम्त्राणां धारणे क्त्य विद्यते अस्तिरद्ध ते । रौद्राणां तेन भ्योऽपि तपो मोरं समाचर ।।३६ परीत्य पृथियीं सर्वी सर्वेतीर्येष् च कमान् । स्नात्वा पवित्रदेहस्त्वं सर्वाध्यस्त्राज्यवाध्स्यसि ॥३७ इत्युक्वान्सदेक्षे देवस्तेनंव वपुष्प विश्वः १ रामस्य पञ्यतो राजन्क्षणेन भवभागकृत् ।।३८ अंतर्हिते जगन्नाथे रामो नत्क तु शंकरम्। परीत्य वसुष्ठां सर्वां तीर्थंस्नानेऽकरोन्मनः ॥३६ ततः स पृथिवीं सर्वी परिक्रम्य यथाकमम् । चकार सर्वतीर्थेषु स्नानं विधिवदात्मवाद् ॥४० तीर्थेषु क्षेत्रमुक्ष्येषु तथा देवालयेषु य । पितृ न्देवां**ऋ विधिवदतपं**यवतंद्रितः ॥४१

१६२ ] [ कहातक पुरान

उपवासतपोहोमजपस्तानादिसुक्रियाः ।

तीर्थेषु विधिवत्कुर्वन्परिचक्राम मेदिनीम् ॥४२ हे वत्स ! आज आपके बन्दर बस्त्रों के धारण करने की शक्ति नहीं है। ये सब रोब अस्त्र हैं। इससे आप फिर भी परम धोर तप का समाचरण

है। य सब राव जरून है। इससे आपाफर या परने वार तप का समाचरण कीजिए। ३६। इस सम्पूर्ण सूमण्डल पर अमन करके क्रम से समस्त तीर्य स्थानों में स्नान कीजिए। फिर अब आप पवित्र सरीर वासे हो जामिने सी

स्थला में स्नान की जिए। फिर अब आध पावन तरीर वास हा जामन तर आप सभी अस्तों की आम करेंगे 1361 इतना यह कर देवेण्यर विभु उसी सरीर से वहाँ पर अन्तहित हो गये थे। हे राजन् ! राम यह देख ही हो गये थे 1361 जगत् कें स्वामी के अन्तहित हो जाने पर राम ने भगवान् सकूर को प्रणाम किया वर और फिर सम्पूर्ण वसुधा पर अमण करके तीथाँ में स्तान करने का मन में निश्चय किया था 1381 इसके छपरान्त आस्मवान

में स्तान करने का पन में निश्चय किया था। ३१। इसके उपरान्त आस्मबान् उसने क्रमानुसार सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सगाकर समस्त तीथों में विधि-विधान के साथ स्तान किया था।४०। तन्ता से रहित होकर उसने मुख्य क्षेत्रों में---तीथों में तथा देवालयों में पितृगर्शों का और देवों का विधि के सहित तर्पण किया था।४१। उपवास-तप-वप-इम और स्तान आदि

की सुम्बर क्रियाएँ तीकों में विधिपूर्वक करते हुए उसने पृथ्वी पर परिक्रमण

एवं क्रमेण तीथेंषु स्नात्वा चैव वसुन्धराम्।
प्रदक्षिणीकृत्य गर्नेः भुद्भदेहोऽभवन्तृप ॥४३
परीत्यैवं वसुमतीं भागैवः संभुशासनात् ।
जगाम भूयस्तं देशं यत्र पूर्वमुकास सः ॥४४
गत्वा राजन्स तत्रैव स्थित्वा देवभुमापतिम् ।
भक्त्या संपूजयामास तपोधिन्तियभैरपि ॥४५
एतस्मिन्नेव काले त देवानामसरैः सह ।

कियाँ या । हर।

गत्वा राजन्स तत्रैव स्थित्वा देवभुमापतिम् ।
भक्त् या संपूजयामास तपोभिन्नियमैरपि ॥४४
एतस्मिन्नेव काले तु देवानामसुरैः सह ।
बभूव सुचिरुं राजन्संग्रामो रोमहर्षणः॥४६
ततो देवान्पराजित्य युद्धेऽतिबलिनोऽसुराः ।
अवापुरमरैश्ययंमशेयमकुतोभयाः ॥४७
युद्धे पराजिता देवा सकला वसस्यादयः ।
शकरं घरणं अग्मुहं तैश्वर्या ह्यरातिभिः ॥४६

तोषयित्वा जगन्नाथं प्रणामजयसंस्तवैः । प्रार्थयामासुरसुरान्हन्तुं देवाः पिनाकिनम् ॥४६

हेनुप ! इस प्रकार से क्रम से तीवाँ में स्मान करके और सम्पूर्ण पृथिकी की प्रदक्षिण। करके शीरे-धीरे वह शुद्ध देह वाला हो गया था।४३। वह भागंव राम शम्भु भगवान् के कासन से इस रीति से पृथिवी की परि-क्रमा देकर फिर वह उसी भू भाग पर पहुँच गया वा जहाँ पर कि वह प्रथम समय में निवास करता वा ।४४। है राजनू ! वह वहाँ पर जाकर स्थित हो गमा या और तप तथा नियमों के द्वारा भक्ति-भाव से उमा के पति देनेस्वर का भने प्रकार से पूजन किया वा ।अधा उसी समय में हे राजम् ! वेबों का असूरोंके साथ बहुत समय तक बढ़ा ही भीवण रोमहर्षण युक्क हुआ या ।४६। इसके परवात् महान् बलनासी असुरों ने सब देवों को युद्ध में पराजित करके शम्पूर्ण को वेजों का ऐम्बर्ग का उसको ग्रहण कर सिया था और फिर के मिभीक होकर रहने लगे वे १४७। उस युद्ध में सब इन्द्र जादि देवनण परा-जित हो गये थे और अनुओं के द्वारा अपहुत चैनव वाले सब भगवान् संकर की शरणागति में पात हुन् थे। इदा उन देवनजों ने जनन के नाम भगवान पिनाकी को प्रणाम-क्य और संस्तक्षों के द्वारा प्रसम्म कर शिया या और फिर खन्होंने मगवान् मक्कर से असुरों के हमन करने के लिए प्रार्थना की ची ।४६।

सतस्तेषां प्रसिश्च त्य वानवानां वधं मुप ।
वेवानां वरद श्रिभुमें होदरमुवाच ह ।।५०
हिमाद्रेवंक्षिणे भागे रामो नाम महातपाः ।
मुनिपुत्रोऽतितेषस्वी मामुद्दिश्य तपस्यति ।।६५
तत्र गत्वा त्वमदीव विवेदा मम शासनम् ।
महोदर तपस्यंतं तमिहानय माचिरम् ।।६२
इत्याजप्तस्तवेत्युक्त्वा प्रणम्येशं महोदरः ।
जगाम वायुवेगेन यत्र रामो व्यवस्थितः ।।६३
समासाद्य स तं देशं वष्ट्वा रामं महामुनिम् ।
तपस्यंतमिवं वाक्यमुवाच विनयान्वितः ।।६४

\$65 I. वहाञ्च युरावः द्रष्टुमिच्छति शम्भुस्त्वा भृगुवर्यं तदाज्ञया । भागतोऽहं तदायञ्छ तत्पादांबुजसन्तिधिम् ॥५५ तच्छुत्या वचनं तस्य शीझमुत्थाय भागंवः । तयाजां शिरसानन्य तथेति प्रत्यभायत ॥ ५६ इसके अनम्तर हे मृप ! उन बामवों के वध के लिए प्रतिज्ञा करके देखों को वस्थान प्रवास करने वाले भगवात् शम्भुने महोदस से कहा था १५०। हिसबात पर्वत के दिलाण आग में एक राज नाम वाला महान तपस्वी है।

बह गुनि का पुत्र बहुत ही अधिक तेजस्वी है जो कि गेरा ही उध्देश्य लेकर

तप करता है- १५ १। वहाँ काम ही जाकर तुम मेरे आदेश को उससे कह हो है महोकर ! उस तपक्ष्यों करने वाले को यहाँ पर से आओ और इस कार्य में क्लिक्क मत करो। १२२: इस प्रकार से आजा पाया हुआ वह सहोदर--- में ऐसा ही कक ना-यह कहकर और ईस को प्रणाय करके बायु के समान भाति तीन्न वेग से वहाँ पर चला नगा था जहाँ पर रहम व्यवस्थित वा ।५३।

उस देक पर पहुँच कर उसने महामुनि राम का दर्शन किया था। दह सपस्या कर रहा था। उससे परभ विनयी होकर उछने यह बाक्य कहा मा । ५४%। मन्मु प्रभु आरप को देखने की इच्छा करते हैं। जनकी आजा के भृगुवर्य आपके समीध में मैं आया है। सी अब आप उनके चरणी की

सन्निधि में चलिए।५५। मार्चव ने उस महोदर के इस बचन का शबकः करके वह बहुत भीका सठकर सामा हो गया था। भगवास गम्भू की आजा की जिरुपर बारण करके उस आदेल का अजिमन्द्रम करते हुए मैं अधी चलता है - यह उसको राम ने उत्तर विया वा ।५६।

ततो रामं त्वरोपेतः अध्भुपार्थं महोदरः । प्रापयामास सहसा कॅलासे नायसत्तमे ॥५७ महितं सकलेभू तैरिद्राचैश्र सहामरै:। ददर्श भागैवश्रेष्ठः संकरं भक्तवत्सलम् ॥५६

संस्त्यमानं युनिधिनरिदाजैस्तपोधनै । गंधर्वे रुपमायदिभनुं त्यदिभन्नाध्यकोगर्यः ।।५६

उपास्यमानं देवेणं गजनमंधृताम्बरम् । भस्मोद्ध् लितसर्वाङ्गं त्रिनेत्रं अन्द्रशेखरम् ॥६० धृतिपंगजदाभार नामाभरणभृषितम् । प्रलम्बोष्ठभुजं सीम्यं प्रसन्नमुखपर्क्षभम् ॥६१ ब्रास्थितं काञ्चने पट्टे बीर्वाणसमितौ नृप । उपासपंत्रु देवेशं भृगुवर्यः कृक्षांजलिः ॥६२

श्रीकण्ठदर्शनोद्धृत्तरोमांचांचितविग्रहः। बाज्यान्तु सिक्तकायेन स तु गत्वा हरांतिकम् ॥६३

इसके परवात् महोदर ने राम को बहुत ही बीधतासे कम्मु के समीप मैं प्राप्त कर दिया वा बीर सहसा कैनास पर्वत के परम को छ प्राप में वियाचा । १७०। वहाँ पर भागेंग ने समस्त भूत और इन्ह्र आदि देनों के सहित भक्त बत्सम शंकर का दर्शन किया था।५०। वहाँ पर भागेंव ने वेचा था कि बड़े-बड़े तपोक्षन नारव जावि मुनिवन उनका संस्तवन कर रहे बे---गन्धर्वेषण गान अर्थात् जगवान् के नुजों का नायन कर रहे ने तथा अप्सरा-उनके मनोबिनोड के लिए समक्ष में नृत्य कर रही वीं ।५६। सभी जन वहाँ पर देवेश्वर की उपासना में संसम्त थे। बम्भु तब के पर्व को धारण किये हुए ये और उनके समस्त अक्षों में चश्म बनी हुई थी जिससे जनका सरीय भू जित हो रहा या। तीन ने वो के बारण करने वाले सिव के मस्तक में बेन्तमा विराजमान था।६०। चगवान् पिञ्चन वर्णे की बढाजूद का भार शिर पर बारण किये हुए वे और नानों के बामरणों से उनके सङ्ग निमू-थित थे। जनका बचु परम सीम्ब वा तवा उनके मोह बीर भुकाएँ सम्बी भी जोर उनका मुख कमल प्रसम्भता ने जिला हुवा वा १६१। हे तूप ! उस देवों की परिचय में जम्मु सुवर्ण के पट्ट पर विराजभाग थे। हाथ जोड़े हुए राम देवेक्बर के समीप में प्राप्त हुआ था। ६२। घगवान् श्री कथ्ठ के दर्शन से बाह्बदातिरेक से राम का सम्पूर्ण करीर रोमाञ्चित हो गया वा और भानन्वाञ्चर्यों से करका बरीर सिक्त हो गया था। ऐसी वज्ञा में परमामन्वित होते हुए राम भगवान् जम्मु के समीप में उपस्थित हुआ वा १६३।

भक्त् या ससंभ्रमं बाचा हर्षगद्दयासकृत् । नमस्ते देवदेवेति व्यासपम्माकुलाक्षरम् ॥६४ पपात संस्पृशम्मूर्ध्ना चरणौ पुरविद्विषः । पश्यक्षां देवतृन्दानां सहवे भृगुकुलोडह्म् ॥६४ तभुत्थाप्य शिवः प्रीतः प्रसन्तमुखपंकजम् ।

राम मधुरया बाचा प्रहसन्ताह सावरम् ॥६६

हमे दैत्यगणैः क्रांताः स्वाधिष्ठानात्परिच्युताः ।

अशक्नुवंतस्तान्हंतुं गीर्वाणा माभुपागताः ॥६७

तस्मारममाज्ञया राम देवानां च प्रियेप्सया ।

जहि दैत्यगणान्सर्वान्समर्थस्त्वं हि मे मल ॥६६

ततो रामोऽज्ञवीच्छवं प्रणिपत्य कृतांजितः ।

भूण्यतां सर्वदेवानां सप्रथयमियं वचः ॥६६

स्वामिन्न विदितं कि ते सर्वज्ञस्याखिलात्मनः ।

तथापि विज्ञापयतो वचनं मेऽवधारय ॥७०

भक्ति भाव से सम्भ्रम के साथ हवं से ग्रन्य वाणी के द्वारा व्याकुल

हुए उसने भूमि पतित हो कर साव्टाग प्राणिपास किया था। समस्त देवों के समुदाय वहीं पर देख रहे थे। उनके सक्य में उस मृगु कुलोहह ने प्रणिपात किया था। ६५। भगवास जिब ने परम प्रसम्म हो कर विकसित मुखकमल बाले उस पाम की उठाया था और हुँसते हुए परम समुर बाणी से आदर पूर्वक राम से कहा था। ६६। ये सब वेगों के समुदाय देश्यों के द्वारा समा-कान्त हो रहे हैं और ये सब अपने निवास स्थान से परिच्युत कर दिये गये हैं। बिचारे ये देवगण उनका हनन करने की सामर्थ्य न रखते हुए ही इस समय मेरे समीप में समागत हुए हैं। ६७। इसलिए हे राम! मेरी आजा से और सब देवों के प्रिय कार्य करने की इच्छा से समस्त दैत्याणों का आप

अकरों में शम्भु से बोले—हे देवदेव ! आपके लिए मेरा प्रकास निवेदित है।६४। सरावास त्रिपुरारि प्रभु के अरण कलतों को सस्तक से स्पर्श करते

मेरा मत है। ६ = । इसके उपरान्त राम ने भगवान सम्मु को प्रणाम करके बोनों अपने करों को जोड़कर समस्त देवों के सामने उनके श्रवण करते हुए विनय पूर्वक यह वचन भगवान सम्मु से कहे के । ६ ६ । हे स्वामिन् ! अ। प तो सर्वज्ञ हैं और सबकी बाह्या हैं। क्या आपको यह विदित नहीं हैं तो भी विज्ञापन करते हुए मेरे यह बचन को जब आरण की विष् (७०)

हनन कर शालिए। बाप इस कार्य के सम्पादन करने के लिए समर्थ हैं ऐसा

यदि शकादिभिर्देवैरिखलैरमरारयः । न सक्या हंतुमेकस्य सक्या स्युस्ते कवं मम ॥७१ अनस्त्रज्ञोऽस्मि देवेश युद्धानामप्यकोविदः। कथं हिन्ध्ये सकलान्सुरश्रज्ञनायुधः ॥७२ इत्युक्तस्तेन देवेगः सितं कालाग्निसप्रभम् । **प्रीयमस्त्रमयं तेजो ददी तस्मी महात्मने ।।७३** आत्मीयं परमु दस्या सर्वे गन्त्राभिभावकम् । राममाह प्रसन्नात्मा गीर्वाणानां तु भ्रुष्वताम् ॥७४ मरप्रसादेन सकलान्सुर प्रवृत्त्विविधनसः । भक्तिभेवतु ते मौम्य समस्तारिदुरासदा ॥७१ अनेनैवायुधेम त्वं यञ्छ युष्यस्य शत्रुभिः । स्वयमेव च वेरिस त्वं यथावयुद्धकौणलम् ॥७६ विभिन्न उवाच-एवमुक्तस्तनी रामः शंभुना तं प्रणम्य च । जग्राह परमुं भैवं विबुधारिवधोधत ।।७७ यदि इन्द्र आदि समस्त देवों के द्वारा देवों के लजुगण देख लोग

मारे नहीं जाते हैं तो मुझ एक के द्वारा वे सब कैसे भारे का सकते हैं 10 १। है देनेश ! मैं तो अस्कों के विचय में भी अब है और युद्धों के करने में भी पिछत नहीं हैं। बिना ही आयुक्षों वाला मैं किस तरह से समस्त देवों के मबु असुरों का अकेला हनन कर्क मा 10२। उस राम के द्वारा इस रीति से कहे गये देवेश्वर शम्भु ने कालाम्ब के समान प्रमा वाले सित अब अस्मों से परिपूर्ण सैव तेज उस महान आत्मा वाले को दे विया चा 10३। उन्होंने सब एस्श्रों के अभिभावक अपने परचु को प्रदार कर प्रसन्न आत्मा वाले शिव ने समस्त वेवगर्णों ने मुनते हुए उस राम से कहर था 10४। हे सीम्य! मेरे प्रसाद से समस्त देवों के मबुवों का हतन करते हुए तुम्हारे अन्दर ऐसी ही शक्ति हो जावेगी जो सब जरिकों को दुराशद वर्षात असीव असद्दा होगी 10४। इसी एक यात्र आयुक्त की बहुल कर तुम चले जावो और सब मबुवों के साथ युद्ध करने के कौत्रल को जान जावोगे 10६। श्री वसिष्ठजी ने कहा—इस तरह से जब भगदान्

ब्रह्माण्ड पुराण १६व | शिव के द्वारा राम से कहा गवा तो उसने सम्भुको प्रचाम किया था और देवों के अक्रुजों के बद्ध करने के लिये उसत होते सुए उस परमुका प्रहण कर लिया या १७७। ततः स मुशुभे रामो निष्णुतेजोऽभसंभवः। रुद्रभक्तया समायुक्तो खुत्येव सवितुमंहः ॥७६ सोऽनुज्ञातस्त्रिनेत्रेण देवैः सर्वैः समन्त्रितः । जगाम हंतुमसुरान्युद्धाय कृतनिश्चयः ॥७६ ततोऽभवत्पुनयुँ द्वं देवानामसुरैः सह । **प्रै**लोक्यविजयो**ज्**क्तैराजन्त्रतिभयंकरम् ॥=० अय रामो महाबाहुस्तस्मिन्युद्धे सुदारुणे । क्रुद्धः परशुना तेन निजवान महासुरान् श८१ प्रहारैरणनिप्रक्षयैनिध्नन्दैत्यान्सहस्रशः । चचार समरे राम; कुद्धः काल इवापरः ॥६२ हरवा तु सकलान्दैत्यान्देवान्सर्वानहर्वयत् । क्षणेन नाशयामास रामः प्रहरता वरः ॥६३ रामेण इन्यमानास्तु समस्ता दैत्यदानवाः। दृष्टशुः सर्वतो रामं हतशेषा भगान्विताः ॥=४ **हतेष्वसुरसयेषु विद्रुतेषु च कुरस्तशः**। राममामंत्र्य विवुद्धाः प्रययुक्त्रिदिवं पुनः ॥ ५५ रामोऽपि हत्वा दितिजानम्यनुज्ञाप्यचामराच् । स्वमाश्रमं समापेदे शपस्यासक्तमानसः ॥८६ मृगव्याधप्रतिकृत्ति कृत्वा शम्भोर्महामतिः। भक्त्या संपूजयामास स तस्मिन्नाश्रमे वशी ॥ 🛎 ७ गन्धैः पुष्पेस्तथा हृद्यनेविद्यरभिवन्दनैः। स्तोत्रैश्च विधिवद्भक्त्या परां प्रीतिमुपानयत् ॥ 💵 इसके अनन्तर भगवान् विष्णु के तेज के बंग से समुश्यन्त वह राम

बहुत ही शोधा बुक्त हो गया वा जो कि बढ़ की बक्ति से समस्वित या। वह सूर्य की चुति से दिन के ही समान देशेप्यमान हो गया था। ७६। वह राम तिनेत्र प्रभु के द्वारा अनुजा प्राप्त कर सब देवों के साथ हो युद्ध करने के लिए निक्वय करते हुए असुरों के हनन को वहाँ से चल दिया या 1081 हे राजन् ! इसके पश्चाद सम्पूर्ण जैतान्य के विजय करने के लिए समुचत वन असुरों के साम देवनमों का महान भगकुर युद्ध फिर हुआ था। ६०। इसके उपरान्त महान बाहुओं काले राम ने उस महान वावण युद्ध में कुद्ध होकर सती परमु से वड़े-बड़े असुरों का हनन किया था। ८१। बजा के सहस प्रहारों से सहस्रों दैत्यों का संहार करते हुए राम ने परम को सिक्त हो कर दूसरे काल के ही समान उस युश्व केच में सञ्चरच किया था। बर्। ब्रहार करने वालों में परम भेष्ठ राम ने समस्त दैत्यों का हनन करके एक ही श्रण में सुर शत्रुओं का नाल कर दिया था और देवों को परम हर्षित कर दिया था। ८३। राम के द्वारा मारे जाते हुए सब दैश्यों और दानवों ने जो भी कुछ मरने से जब गये के बहुत भय से बुक्त होकर सभी ओर राम को ही देख रहे से ।=४। समस्त असुरों के समुदायों के निहत हो बाने पर और वहाँ से पूर्णतया सबके बाग आने पर देवगणों ने राम को बामन्त्रित किया वा और वे सब फिर स्वर्गलोक को बने गवे वे । दश्। राग भी दंश्यों का पूर्णतया मिहनन करके सब देवों की अनुजा प्राप्त करके तपश्यामें आसक्त मन काले होते हुए अपने आक्रम में प्राप्त हो थये वे । दश वस महामति राम ने भगवान् शम्मु की मुनों के हुनन करने वाले व्याध की ही प्रतिसूर्ति बनाकर उस बनी ने उसी बॉलाम में बहुत ही मस्ति के मान से उसको पूजा की थी। es। पूजन पुष्प-गन्ध-सुन्दरं नैवेश-अभिनन्दन और स्तोत्रों के द्वारा विधि पूर्वक किया यथा वा बीर परमाधिक प्रीति की प्राप्ति का थी। दव।

॥ परपुराम द्वारा द्वित-युत रक्षण ॥

वसिष्ठ अवाच ततस्तद्मनितयोगेन स प्रीतात्मा जगत्पतिः। प्रत्यक्षमगमत्तस्य सर्वैः सह मरदगर्गः।।१ तं वर्ष्ट्या देवदेवेशं विनेशं चद्रशेखरम ।

तं हष्ट्या देवदेवेशं तिनेत्रं चद्रशेखरम् । वृषेवाहनं शम्भुं भूसकोटिसमन्विसम् ॥२ ससंभ्रमं समुत्थाय हर्षेणाकुललोचनः । प्रशासमकरोद् नक्तया गर्वाय भृति भागंतः ॥३
उत्थायोत्याय देवेशं प्रणम्य शिरसासकृत् ।
कृतां जलिपुटो रामस्तुष्टाव च जगत्पतिम् ॥४
राम उवाच-नमस्ते देवदेवेश नमस्ते परमेश्वर ।
नमस्ते अगतो नाथ नमस्ते त्रिपुरानक ॥६
नमस्ते सकलाध्यक्ष नमस्ते भवतवश्यल ।
नमस्ते सकलाध्यक्ष नमस्ते भवतवश्यल ।
नमस्ते सकलाध्यक्ष नमस्ते भवतवश्यल ।
नमस्ते सकलाधीण नमस्ते कठणाकर ।
नमस्ते सकलावास नमस्ते नीललोहि ॥७

आरमा वाले जगत् के स्वामी समस्त मध्दगर्णों के सहित उसके समक्ष में प्रत्मक्ष रूप में हो गये में ।१। तीन नेजों के धारण करने वाले चन्द्रशेखर और बूषभेग्द्र के बाहन वाले और करोड़ों भूतगणों से समन्वित देवों के भी क्षेत्रकर भगवान् ग्रम्भुका राम ने दर्शन किया था ।२। अम्भुका दर्शन प्राप्त होते ही अत्यन्त हर्षे से शमाकुलित लोकनों वाले राम ने सम्भ्रम के साथ उठकर (उस धार्मन ने) भूमि में पड़कर मिक्कमान से मगनान सर्व के किए प्रचाम किया था। ३। बारम्बार उठ उठकर शिर के बल से अनेक बार प्रणाम करके उन अगत् के स्वामी देवेण्वर की हाथ ओड़कर अमकी स्तुति की की ।४। राम ने कहा—हे परमेश्वर । आप तो देवों के भी देव हैं। आपकी सेवा में मेरा कार-बार प्रणिपात है। आप तो अगत् के नाव हैं। हे त्रिपुरासुर के इनन करने वाले । आपके लिए भेरा वारम्बार प्रणास है। प्राप्ते मक्तों पर प्यार करने वाले! आप तो इस सम्पूर्ण विकास क्षव्यक्ष हैं। आपकी सेवा में सेवा अनेक बार प्रकास स्वीकृत होंवे। हे सब भूतों के स्वामिन् ! हे दुव बक्वज ! आपके लिए मेरा प्रणाम है ।६। हे करणानिधि । जाप तो सकके अधीन हैं। हे नीन सोहित ! आप सबमें निवास करने वासे हैं। जापकी घरण-सेवा में भेरा बारम्बार प्रणिपात स्वीकार होवे ।७।

भी बसिष्ठजी से कहा--इसके असन्सर उसकी भक्ति भाव से प्रसम्म

नमः सकलदेवारिगणनाजाय जूलिने । कपानिले नमस्तुम्यं सर्वजोकैकपालिने ॥= एमशानवासिने निर्द्ध नमः कैलासवासिने ।

नमोऽस्तु पाशिने तुम्यं कासक्टविपाशिने ॥६ विभवेऽमरबंद्याय प्रभवे ते स्वयंभुवे । नमोऽखिलअगत्कर्मसाक्षिभूताय ग्रेभवे ॥१० नमस्त्रिपयगाफेनभासिताद्व न्दुमीलिने । महाभोगींद्रहाराय शिवाय परमात्मने ॥११ भरमसंच्छन्नदेहाय नमोऽकाग्नीदुचक्षुचे । कपदिने नमस्तुम्यमधकासुरपहिने ॥११ त्रिपुरध्यसिने दक्षयज्ञविध्वंसिते नमः। गिरिजानुषकाण्मीरविरंजितमहोरसे ॥१३ महादेवाम महते नमस्ते कृत्तिवाससे । योगिध्येयस्वरूपाय शिवायाजित्यतेजसे ॥१४ है गम्भी ! आप समस्त मोकों के एक ही पासन करने वाले 🖁 । ऐसे कपास के प्रारण करने वाले और समस्त देवों के भनुओं के विनास के लिए णूल के घारी जापके लिए मेरा प्रजिपात स्वीकृत होने।=। स्मणान चूमि मैं निवास करने वाले तथा कैनास पर रहने वाले आपके लिये निश्य ही मेरा प्रणास है। पास के भारी तका महानुकालकुट विच के अज्ञत करने वाले भापके लिए मेरा प्रभाम है। है। विभव में देवों के द्वारा बन्दता करने के योग्य और प्रमन में स्वयम्भु तका सम्पूर्ण जगत् के कमों के साकी स्वरूप सम्भु के लिए मेरा नमस्कार है।१०। विश्वना के फेनों के आभास काले अर्धजन्त्र को मस्तक पर धारण किये हुए तथा महान् सपौ के हार वे सूचित परमारमा भगवान् सिव के लिए गेरा प्रकाम स्वीकृत होवे ।११। शमहान की भस्म से संख्या देह वाले —सूर्य और चन्द्र बन्ति के धारण करने वाले चलुओं से समस्थित-कपदीं और अन्त्रकासुर के मदन करने वाले - जापके लिए मेरा बार-बार प्रणास स्वीकृत होने ।१२। त्रिपुरासुर के विरुवस करने वाले तथा प्रजापति दक्ष के महान् यह क्वंस करने वासे और गिरिराज की पुत्रो गौरी के स्तानों पर सगी हुई केशर के बाक्लेव में विशेष रञ्जित महात् उरःस्थल

वाले प्रमु के लिए मेरा नमस्कार है ।१३। वस वर्म के धारी-यामि वनों के द्वारा ध्यान करने के योग्य स्थक्य वाले--न चिन्दन करने के योग्य तेज से

समस्वित महाच् महादेव के लिए मेरा नगस्कार है।१४१

१७२ ] शहाण्ड पुराण

स्वभक्तहृदयांभोजकणिकामध्यवर्तिने ।

नमो निख्निलयोगेद्रवोधनायामृतात्मने ।

सकलागमसिद्धांतसाररूपाय दें नमः ॥१५

शंकरायाखिलव्याप्तमहिम्ने बरमात्मने ॥१६ नभः गर्वाय शांताय ब्रह्मणे विश्वरूपिणे । आदिमध्यांतहीनाय नित्यायाध्यक्तमूत्तं वे ॥१७ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय स्युलसूक्ष्मात्मने भमः। नमो वेदांतवेदाय विश्वविज्ञानरूपिणे ॥१८ नमः सुरासुरश्चे णिमोलिपुष्पाचितां हाये । श्रीकंठाय जगद्वात्रं लोककत्रं नमोनमः ॥१६ रजोगुणारमने तुभ्यं विश्वसृष्टिविधायिने । हिरण्यगर्भरूपाय हराय जगदादये ॥२० नमो विश्वारमने लोकस्थितिव्यापारकारिणे। सरविज्ञानरूपाय पराय प्रत्यगात्मने ॥२१ अपने भक्तजनों के हुबब कमलों की कॉणकाओं के मध्य में विराज-भान रहने बाले और समस्त जागमों के सिक्षान्त स्वरूप बाले अगवाय बाकूर के लिए प्रणिपास है ।१५) समस्त योगेन्द्रों को बोख देने वासे-अमृतारमा-सबसे ब्यास महिमा बाले परमारमा भगवान् सकुर के लिए नमस्कार है ।१६। परम सान्त स्वरूप-विषय के रूप वाले ब्रह्म-आदि मध्य और अन्त से रहित-निश्य और अध्यक्त मूर्ति से समन्वित भगवाद शिव के लिए मेरा मिनायन है।१७। स्थक्त (प्रकट) और बव्यक्त (अप्रकट) स्वरूप वाले स्था स्यूस और परम सूक्ष्म रूप वाले सम्भु के लिये भेरा प्रचाम है। वेदास्त मास्क के द्वारा ज्ञान प्राप्त क्रने के बीग्य और विस्थ के विज्ञान रूप के धारी शिव के लिए नमस्कार है।१८। सधस्त सुरमण और असुरों के मस्तकों में संसम्न पुरुषों से मस्तकों की अरम कमलों में शुकाने पर समिति वहीं वासे-

भगत् के बाक्षा और सबं सोकों को रचना करने वाले समवान् श्रीकण्ड के शिए बारम्बार नमस्कार निवेदित है ।१६। इस तम्पूर्ण विश्व की सृष्टि की रचना करने वाले रजोगुण के स्वरूप से संयुत-इस जनत् के बादि स्वरूप-

परश्रुराम द्वारा दिज-सुत रक्षण हिरण्यगर्ध रूप भगवान् हर के लिये नमस्कार है।२०। सम्पूर्ण सोकों की स्विति के बास्ते व्यापार करने वाने-सत्व विक्षान के स्वरूप से समन्वित अत्यगातमा--पर और विस्तातमा के लिए मेरा प्रणाम निवेदित है (२१) तमोगुणविकाराय जगत्संहारकारिणे। कल्पान्ते रहरूपाय परापरिवदे नमः ॥२२ अविकाराय नित्याय नमः सदसदात्मने । बुद्धिबुद्धिप्रवीधाय बुद्धीद्रियविकारणे ॥२३ वस्वादित्यमरुद्धिभक्त साध्यरुद्धाश्विभेदतः । यन्मायाभिन्नमतयो देवास्तस्मै ममोनमः ॥२४ क्षविकारमजं नित्यं सुक्षमरूपमनौपमम्। तव यसन्त जानति योगिनोऽपि सदाऽमलाः ॥२५ स्थामविज्ञाय दुर्जेयं सम्यग्बह्यादयोऽपि हि । संसरित भवे नृतं न सरकमीरमकाश्विरम् ॥२६ यावन्नोपैति चरणी तवाज्ञानविधातिनः। ताबद्धमति संसारे पण्डिलोऽचेतनोऽपि वा ॥२७ स एव दक्ष. स कृती स मुनि. स च पंडित.। भवतश्वरणांभोजे येन बुद्धिः स्थिरीकृता ॥२८ तमोयुण के विकार रूप वाले-इस जगत् के संहार कर्ता-करूप के अन्त में दह रूप वासे और पर तथा अपर के जाता भगवान सकूर के लिए गमस्कार है।२२। विकारों से रहित-निस्य-छत् और असत् अप वाले बुद्धि की बुद्धि के प्रबोध रूप क्षमा बुद्धि और इन्द्रियों में विकाद करने वाले गम्भु के लिए प्रणास है।२३। वसु-आदित्य और समद्गणों से तका साध्य रह और अधिवनीकुमार-इनके भेदौं से देवनक मी जिस की माया से मिला मति थाले होते हैं उन परस देव शिव के लिए नमस्कार है और पून. नमस्कार है ।२४) आपके जिस विकार से रहित-अजन्मा-नित्य और अनुपम सुक्ष्म स्वरूप को सदा अमल योगीजन भी नहीं जानते ई ।२५। बहुरा आदि भी दुःख से जानने के योग्य आपको न बानकव निक्चय ही इस संसाह में संसरण किया करते हैं और तत्कर्मक चिरकाश तक नहीं रहते हैं।२६। अज्ञान के विघास

१७४ | सहाण्ड पुराण करने वाले आपके जब तक चरण कमलों की प्राप्ति नहीं करता है अर्थाद

भाषके चरणों का समाध्य नहीं बहुच करता है तब तक चाहे कोई पण्डित हो अथवा अञ्चानी हो इस संसार में धमण किया करता है। २७ इस भूमण्डल में वह ही परम दक्ष है--कृती है--मुनि है और वही महान् पण्डित है जिसने आपके परण कमलों में अपनी बुद्धि का स्थिर करके लगा दिशा है।२८।

सने बापके घरण केमसों में बपनी बुद्धि का स्थिर करके लगा दिशे १२८।

सुसूक्ष्मत्वेन गहनः सङ्कावस्ते त्रयीमयः ।

विदुधामपि मूदेन स मया जायते कथम् ॥२६

अणक्यगोचरत्वेन महिग्नस्तव सांप्रतम् ।

स्तोतुमध्यनलं सम्यक्त्वामहं जडधीयंतः ॥३०

सस्मादशानतो वापि मया भक्तचं व संस्तुतः ।

प्रीतश्च घव देवेण तनु स्वं भक्तवस्सलः ॥३१

वसिष्ठ उवाच-इति स्तुतस्तदा तेन भक्त्या रामेण शंकरः ।

मेथगंभीरया वाचा तमुवाच हसन्तिव ॥३२

भगवानुवाच-रामाहं सुप्रसन्नौऽस्मि भौयंशालितया तव । सपसा मयि भक्तथा च स्नोत्रेण च विशेषतः ॥३३ वरं वरय नस्मात्वं यचविच्छिसि चेतसा । सुभ्यं तसदनेवंण वास्यास्यहमनेवतः ॥३४

यसिष्ठ उवाच-इत्युक्तो देवदेवेन तं प्रशम्य भृगूद्वहः । कृतांजलिपुटो भूत्वा राजन्तिदमुदाच ह ॥३१

आपका श्रयीमय सद्भाव परम सूक्त होने से अत्यन्त गहन है और बड़े-बड़े बिद्धानों के लिए भी जनीव गहन होता है वह आपका सद्भाव महामूद्ध मेरे द्वारा कंसे जाना जाता है ।५१। इस समय में आपकी महिमा

महामू क्र पर द्वारा कर जाना जाता है। २११ इस समय म आपका माहमा शब्दों के द्वारा गोचर न होने के कारण जह धुद्धि वाला आपकी भली भांति से स्तुति करने में भी असमर्च है। ३०। इससे अज्ञान से मैंने केवल भक्ति के भाव से ही आपकी संस्तुति की है। हे देवेब्बर ! आप मुझ पर प्रीतिमान् की जाइए क्योंकि आप तो अपने अक्तों पर ध्यार करने वाले हैं। ३०। श्री

भाव सहावापका सस्तुत का हाह दबाबर ! आप मुझापर आतमान् ही जाइए क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हैं।३१। श्री यसिइ जो ने कहा -इस प्रकार से राम के द्वारा मक्ति की भावना से उस

परशुराम द्वारा द्विअ-सुत रक्षण 📗 ्र १७५ संमय में स्तुति की गयी थी। तब भगवान सकूर हँसते हुए मेच के समान परम गम्भीर वाणी से तससे बोसे वे १३२। भगवान् ने कहा -- हे राम ! ष्मापकी गोयशालिता से मैं आप पर बहुत ही प्रसन्त हा गया है। आपकी तपश्चर्या से -- मेरे अन्दर अनन्य भक्ति के बाब से और विशेष रूप से आपके द्वारा किये गये स्तोव से मैं बहुत ही प्रसन्त हुआ हूँ ।३३। इस कारण से आप किसी अरदान का वरण कर लो जो-जो जो जाप जपने चित्त से चाहते हो । वहीं में आपकी पूर्ण रूप से सभी शुरू दे दूँगा ।३४। वसिक्ष जो ने कहा— अब देशों के देवेशवर ने उस राम से इस रीति से कहा था तो उस भृगुकुल के उद्धार करने वाले ने उनके चरकों में प्रणाम किया वा और हे राजन् ! उसने दोनों करों को जोड़कर प्रमु से यह कहा थ। १३५। यदि देव प्रसन्मस्त्वं बराहॉऽस्मि च यद्यहम्। भवतस्तवमीप्सामि हेतुमस्त्राच्यगेषतः ॥३६ अस्त्रे गस्त्रे च गास्त्रे च न मलोऽभ्यधिको भनेत्। लोकेषु मां रणे जेता न भवेश्वत्प्रसादतः ॥३७ वसिष्ठ उदाच-तथेत्युक्त्वा ततः अभूरस्त्रशस्त्राण्यशेषतः । वदौ रामाय सुत्रीतः समत्राणि क्रमारमुप ॥३= सप्रयोगं ससंहारमस्त्रप्रामं चतुर्विधम् । प्रसादाभिमुखी रामं प्राह्यामास शंकरः ॥३६ असंगवेगं शुश्रास्य सुध्यज व रयोत्तमम्। इषुधी चाक्षयगरी देदी रामाय चंकर: ॥४० अभेद्यमजरं विन्यं हढ्ज्यं विजयं छतु:। सर्वशस्त्रसहं चित्रं कवचं च महाधनम् ॥४१ अजेयत्वं च युद्धेषु शीर्यं चापतिमां भृति । स्वैष्ठया धारणे शक्ति प्राणानां च नराधिए ॥४२ है देवेश्वर ! यदि आप मेरे ऊपर परभ प्रसन्त हैं और यदि मैं आएके द्वारा बरदान देने के घोष्य हूँ तो मैं बापसे उस हेसु को और सम्पूर्ण अस्त्रों को चाहता है।३६। मैं यही चाहता है कि अस्त्र विद्या में -- अस्त्रों के ज्ञान में और सास्त्रों की जानकारी में कोई भी मुझसे अधिक झाता न होने में यह भी चाहता है कि आपके प्रसाद से लोकों में युद्ध में कोई भी जीतने

१७६ ]

वाला न होवे ।३७। विसष्ठ जो ने कहा—भगवान् शंकर ने कहा वा कि जो भी तुमने चाहा है, समी सुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी । इसके उपराम्त उन्होंने पूर्ण अस्त्र और सस्त्र भी हे नृष ! मन्त्रों के सहित अस से परम प्रसम्म होते हुए राम के लिये प्रवान कर दिये के ।३८। भगवान् शक्क ने

प्रयोग करने के और संहार करने के साथ कार प्रकार के अस्त्रों के समुदाय को प्रसाव से परिपूर्ण होकर राम को प्रहुच करा दिया था ।३६। भगवान् र्णकर ने असङ्ग नेग से समन्वित-- जुद्ध रङ्ग वासे अक्वों से युक्त और सुन्दय ध्वजा वाले उसम रथ-अनुव और बदार सर राग के सिए दिये थे।४०। एक ऐसा धनुष भी दिया यर को भेदन करने के बदोग्य-जीव न होने वाला-परम सुद्द ज्या (प्रत्यक्रमा) वाला और विश्वय करने वाला था। तया सभी प्रकार के गस्त्रों के पात को सहन करने वाला-परम अद्युक्त महाधन सम्पन्न एक करण भी प्रवान किया था १४१। हे नराविष ! इसके अतिरिक्त भग-मान् शंकर ने उस अपने परम भक्त राम के लिए युकों में अजेय होता-भूओं के में अनुपम गूर वीरता और अपनी ही इच्छा से प्राणी के बारण फरने में जनित भी प्रदान की जी ।४२। ख्याति च बोजनस्त्रेण सन्नाम्नां सर्वलौकिकीम् । रूप प्रभावं च महत्प्रददी भागेवाय सः ॥४३ भक्ति चारमनि रामाय दत्वा राजन्यथीचिताम् । सहितः सकलेर्भू आमरीआंद्रशेखरः ॥४४ तेनेव वपुषा अंभुः क्षिप्रमतरकाद्वरः । फ़तकृत्यस्ततो रामो लब्धवा सर्वमधीप्सितम् ॥४५ अहश्यतां गते शर्वे महोदरमुकाच ह । महोदर मदर्थे स्वमिवं सर्वमशेषतः ॥४६ रथवापादिकं तावस्परिरक्षितुमईसि । यदा कृत्यं ममैतेन तदानीं त्वं नया स्मृतः । रवचापादिकं सर्वे प्रहिष्ट् स्वं नदंतिकम् ॥४७

वसिष्ठ उवाच-तथेत्युक्तवा गते सस्मिन्भृगुवर्यो महोदरे ।

कृतकृत्यो गुरुजनं द्रष्टुं यंतुमियेव सः ॥४८

परशुराम द्वारा दिज-सुक रक्षण ] 700 गच्छन्तय तदासौ तु हिमाद्रिवनगह्दरे । विवेश कंदरं रामो भाविकमंत्रचोदितः ॥४६ उन प्रमु शिव ने भागेंव के लिए उसके नाम बीवमन्त्र के द्वारा सम्पूर्ण लोक में होने बाली क्वाति खीर महाद् तप का प्रमाव दिया था ।४३। समस्त भूतगण और देवगण के सहित मगवान् चन्द्रतेखर ने हे राजत् ! अपने में ययोश्वित होने वासी चर्कि की राम को प्रवान की थी।४४। फिर छसी शरीर के बारा ही भगवान शिव सीझ ही बन्तहित हो गये वे। फिर बहु राम भी अपना सम्पूर्ण अभीष्तित थाश करके कृतकृत्य हो गया वा ।४५। भगवान् गंकर के अष्टम्य हो आने पर राम ने महोदर से कहा था। है महोदर ! इन वस्तुओं को पूर्ण रूप से बाप मेरे लिये अपने अधिकार में रिवाए।४६। आप ही इन रच और चाप आदि की परीका करने के लिए परम योग्य होते हैं। जिस समय में इन समस्त सामवियों से मुझे कार्य होगा वसी समय में मेरे द्वारा साप का स्मरण किया जायगा। तब रच और चाप आदि सब सामान आप मेरे समीप में मेज दीजिएगा १४७। बसिछ जी ने कहा—महोदर ने कहा का कि नैंडसी प्रकार से सब कार्यक्रक गा—बह कहकर उस महोदर के वहाँ से जले जाने पर भृगुवर राम कत कृत्य ही मधा मा भीर फिर उसने अपने गुवजन के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा की थीं। |४=। उस समय में गमन करते हुए जाने माने वाले कमी के करने के लिए प्रेरित होकर परम गहन हिमवाम् के बन में एक कम्थरा भी उस में राम में प्रवेश किया या ।४१। स तत्र दहशे बालं घुतप्राणमनुद्रुतम् । व्याच्येण विप्रतनयं रुदंतं भीतभीतवत् ॥५० दृष्ट्वानुकंपहृदयस्तत्परित्राणकातरः । तिष्ठतिष्ठेति तं व्याघ्यं वदन्नुच्वैरधान्वयात् ॥५१ तमनुदुत्य वेगेन चिरादिव भृगूढहः। आससाद वने घोरं मार्चुलमितभीवणम् ॥५२ व्याघ्रेणानुद्वतः सोऽपि पनावन्वनगह्बरे । निपपात द्विजसुत्तस्त्रस्तः प्राणभयातुरः ॥५३ रामोऽपि क्रोधरक्ताक्षो वित्रपुत्रपरीप्सया ।

तृणमलं समादाय कुद्यास्त्रेकाक्यमंत्रयत् ॥५४ तावसरकुसवानाद्रयत्पतितं द्विअम् । दृश्वा ननाद रुभृत्रं रोदसी कम्पयन्तिव ॥५१ दग्रवा त्यस्थाग्निना व्याघ्रं प्रहरन्तं नक्षांकुरैः । अकृतद्रणमेवास् मोक्षयामास तं द्विजम् ॥५६

नहीं पर उस राभ ने एक बाह्मण के पूज की देखा वा जो दाशक भवस्या का या और एक व्याझ उसके पीछे आते हुए खदेड़ रहा था जिसकें। कारण वह प्राथ तो अन्त्य किये हुए वा किन्तु अत्यन्त करे हुए की भौति थरन कर रहा था। १६। अपने हृदय में स्वर का नाव रखने वाला राम उसके परिभाज करने के लिए बहुत ही कातर हो गयर वा । उसने उस बालक के पीछे बीड़कर जाते हुए ब्याध्य से बहुत काँची आवाज में 'ठहर आ-ठहर मा'-यह कहते हुए यह उस स्वाध के पीछे यस दिया था। १११ बड़े ही बेग से उसके पीछे प्रभावित होकर उत मृगुकुल के उद्गहन करने वाले राम में जैसे कुछ विश्वम्य हो नया हो उस बन में जल्यन्त नयानक और कोर उस भावूं भ के पान अरनी पहुँच कर नी थी। ५२। उस परम गहन-यम्भीर बन में जिसके पीछे क्याबर बीका क्या भा यहा वा यह बाह्यक का पुत्र अपने प्राणों की हानि के जब से बहुत ही आतुर होता हुआ बरपश्चिक बरा हुआ का और कीड़ते हुए वह वहाँ पर भूमि में पिर नवा का 1231 राम भी काश्चर्य मैं पुत्र की रक्षा की इच्छा से क्रोध से लाल नेत्रों वाला हो नया का और फिर उसने हुण मूल को यहच कर कुत्रास्य से अधिमनित्रत किया या । १४४। उसी समय के बीच में उस बलवान् आया है उस गिरे हुए दिल पुत्र पर आक्रमण कर दिया था। तस इस्य को देशकर राम ने मस्यन्त अधिक स्वनि भूमि और आकाण को कँगते हुए की की अवस्ति कोरवर्जना की वी जिससे मानो भूमि और अन्तरिक्ष भी कम्पित हो गये वे १४४। जपने नखों के मंकुरों बारा प्रहार करते हुए व्याध्य को जस्त्राध्य में भस्मी सूत करके वस निप्र सुत को छुटा दिया का जिसके जरीर में भी छता से कोई नाव के नखा से चण नहीं हो पाये थे ।४६।

सोऽपि बहारिनिर्दग्छदेहः पाच्या नमस्तले । गान्वकं वपुरास्थाय राममाहेति सादरम् ॥५७ वि यापेन भो पूर्वमहं प्राप्तस्तरसृताम् । परगुरामं द्वारां द्विब-सुत्रामा

] [ १७१

गरूलामि मोचितः शापात्ययाऽहमधुना दिवम् ॥५८ इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्नामी वेगेन विस्मितः । पतितं द्विजपुत्रं तं कृपया व्यवपञ्चत । १५६ माभैरेवं वदन्वाणीमारादेव विजारमञ्जम् । परामुशत्तदंगानि शनैक्ञ्जीवयन्तृप ॥६० रामेणोत्यापितऋषे सं तदोग्मीत्व लोखने । विलोकयन्ददशस्त्रि भृगुत्रोष्ठभवस्थितम् ।।६१ भस्मीकृतं च बाद्रं नं रह्वा विस्मयमागतः। गतभीराह कस्तवं भो: कथं वेह समागतः ।।६२ केन वार्य निहंतुं यामुबाती भस्मसारकृतः । तरक्षुर्भीवणाकारः साक्षान्मृत्युरिवापरः ॥६३ बह ब्याद्य भी महा पापी बहुगानित ने उन्य सरीर वाला आकाश में एक गन्धर्व का गरीर धारण करके बढ़े ही आवर के साथ राम से घोला भा । ५७। है राम ! एक निम के जाप से पूर्व में इस तरक्षु के स्वक्य को प्राप्त करने वामा श्रुमा था। इस ममय में आपके द्वारा उस साव से श्रृकामा गया मैं अब स्थां लोक में ममन कर रहा है। इस इसना ही कहकर बड़े बेग से उसके चले जाने पर राम को बड़ा चित्रमय हुआ का और फिर बया के दशी-मृत होकर वह उस भूमि पर पड़े हुए दिज पुत्र के पास पहुँचा था। १११। है मृप । समीप में ही उस दिज के पुत्र से 'हरो मत' - यह वाणी बोलते हुए हीरे-हीरे उमको उपजीवित करते हुए उस बालक के अक्तें को सबलाया ।६०। इस प्रकार से राम के इत्या सठाये हुए उसने उस समय में अपने नेत्रों को खोला था। इम्रर-उसर जनसोकन करते हुए उसने अपने सामने अव-स्थित मृगुकुल में परम अधि राम को देखा वा।६१५ और वपने समीप में हीं भरभी भूत जावूँ स को देखकर उस वानक को बढ़ा भारी विस्मय हुआ था। जब उसका भव बिल्कुन समाप्त हो यया बाक्षो उसने राम से कहा थां—आप कीन हैं अथवा यहाँ पर बाप कैसे समागत हुए हैं 🤌 ।६२। और मुझको मारते के लिए उदात वह ऋखूं श किसके द्वारा निर्देख करके भश्मी-

भूत कर दिया गया है ? यह तरक्ष तो महा मीषण आकार वाला साक्षात्

दूसरे काल के ही सप्टल का १६३।

१वक ] [ ब्रह्माच्य पुराच भयसंभूटमनसो ममाद्यापि महामते । हतेऽपि तस्मिन्नखिला भान्ति वै तन्मया दिशः ॥६४

त्वामेव मन्ये सकलं पिता माता सुहृद्गुरू। परमापदमापन्नं त्वं मां समुपजीवयन् ॥६५ थासीन्मुनिवरः कश्चिञ्छातो नाम महातपाः । पुत्रस्तस्यास्नितीर्थार्थी कालगाममयासियम् ॥६६ तस्मारसंप्रस्थितश्रीलं दिश्युगंधमावनम् । नानामुनिगणेर्जुष्ट पुण्यं बदरिकाश्रमम् ॥६७ मंतुकामोऽपहायाहं पंथानं तु हिमाचले । प्रविशम्गहर्नं रम्यं प्रदेशालोककाकुलम् ॥६८ दिशं प्राचीं समुद्दिश्य क्रोशमात्रमयासिषम् । ततो दिष्टवमेगाहं प्राव्यवं भयपीक्षितः ॥६६ पतित्तऋ स्वया भूयो भूमेस्स्थापितोऽघुना । पित्रेव नितरा पुत्रः प्रेम्णात्यचं दयासुना । इस्येष मम बुत्तातः साक्षल्येनोदितस्तव ॥७० है महती मति वाले ! अधिक मय के कारण संमूद मन वाले मुझे मभी भी उसके मृत हो बाने पर भी समस्त दिवाएँ उसी से परिपूर्ण प्रतीत हो रही हैं वर्षाद् सभी बोर मुझे वह ही दिखनाई वे रहा है।६४। मुझे तो इस समय में ऐसा धान हो रहा है और में आपको ही अपना माता-पिता-सुह्र् भीर गुरु सब कुछ मानता है क्योंकि मैं तो परमाधिक आपवा में फैस चुका का और आपने ही मुझको कली-काँति जीवन वान विया है ।६५। कोई एक महान तपस्वी शास्त नामधारी खें हु मुनि थे। मैं उनका ही पुत्र हूँ। मैं तीर्थाटम के प्रयोजन काला मासग्राम के निए गया था ।६६। वहाँ से मैंने फिर प्रस्थान किया था और मैं कम्धामादन पर्वत के देखने की इच्छा वाला हो गया था। अभेक महामुनियों के समुदायों के द्वारा सेवित परम पुनीत बदरिकाश्रम की गमन करने की कामना वाला में हो गया था। फिर हिम-

वाम् जैसे महा विकास पर्वत में समुचित गार्व को छोड़कर परम रम्य और प्रदेश के आलोकन में आकृत गहन वन में प्रवेश कर रहा दा ।६७-६८। पूर्व

परमुसम द्वारा द्विज-सुत रक्तज 📑 -१८१ दिता कर उद्देश्य करके एक कोल भर हो गया वा । वहाँ पर माग्य के बशीभूत होकर मैं सब से उत्पीदित होकर जान दिया या १६६। मैं फिर भूमि पर गिर गया या। आपने कृपा करके इस समय मैं फिर मुझे भूमि से चेंठाया था। स्थासु जापने पिता की ही मित मेरे पर कृपा की भी जैसे पिता अपने पुत्र पर अल्पन्निक प्रेम किया करता है। भेरा यही इतना वृत्तान्त है जो कि मेरे द्वारा पूर्व अप से आपके समक्ष में कह दिया गया i luoi वसिष्ठ उवाय-इति पृष्टस्तवा तेन स्वयुत्तातमशेषतः । कथयानास राजेंद्र रामस्तस्मै यथाकमम् ॥७१ ततस्ती प्रीतिसंयुक्ती कथयंती परस्परम् । स्थित्वा नानि चिरं कालमय गंतुमियेष सः ॥७२ अन्बीयमानस्तेनाथ रामस्तरमाद्गुहामुखात्। निष्कम्यावसर्वं पित्रोः स ःतस्ये मुदान्वितः ॥७३ अक्तवण एवासी व्याद्येण मुवि पातितः । रामेण रक्षित्रआभूश्वस्माद्वयां ज्ञां विनिय्नता ।।७४ तस्मात्तदेव नामास्य बशूब प्रचितं भुवि । यित्रपुत्रस्य राजेंद्र तदेतरसोऽकृतवर्णः ॥७५ तवा प्रभृति रामस्य च्छायेवातपगा भृवि । वभूव मित्रमत्यर्थं सर्वावस्थासु पाचिव ॥७६ स तेनानुगतो राजन्मृगोरासाच सन्निधिम् । हष्ट्वा स्थाति च सोऽम्येत्य विनयेनाम्यवादयत् ॥७७ श्री वसिक्ष्मी ने कहा-हे राजेश्व ! उस समय में इस प्रकार से उस विप्रसुत के द्वारा पूछे गये रामने कहकर सुना दिया का 10१। इसके अनन्तर वे दोनों परस्पर में प्रीति से समन्वित होकर वास्तांसाप करते रहे थे। अत्य-चिक कालतक नहाँ न ठहरकर उसने समन करने की इच्छा की यी 19२1 राम भी उसके पश्चात् उसी के पीछे गमन करने वाला हो गया का और उस गुफा के मुख से जिकलकर बने बामन्द के साथ अपने माता-पिता के निवास स्थान की ओर उसने भी प्रस्थान कर दिया था। ७३। क्यान्न के द्वारा भूमि में गिरा भी दिया गया या तो भी उसके देह में कोई भी कहीं

१८२ ] ब्रह्माच्य पुराण परं वण नहीं हुआ था। उस निनिहनन करने बाले क्याध्न से बह राम के द्वारा सुरक्षित हुआ वा १७४। हे राजेन्द्र ! इसी कारण से इसका नाम भूमण्डल में प्रथित हो गया वा फिर उस विश्व के पुत्र का अकृत त्रण ही नाम पड़ गया वा ।७५। हे पार्षिव ! तभी से लेकर वातप के पीछे गमन करने बाली छाया के ही समान यह भूमि में सभी प्रकार की अवस्थाओं में उसका अत्यक्षिक त्रिय मित्र हो गया वा १७६। हे राजन् भृगु की सन्निधि को प्राप्त करके बहु उसी के साथ अनुगत हो गया था और स्वाति को देखकर बहु सामने उपस्थित हुआ का नका दिनय के साथ उसने अभिवादन किया WT 1991 स ताभ्यां प्रियमाणाभ्यामाशीभिरभिनंदितः। दिनानि कतिचित्तत्र न्यवसत्तिः प्रयेप्सया ॥७= ततस्तयोरनुमते भ्यवनस्य महामुनेः। माध्यमं प्रतिचकाम विष्यसंघैः समावृतम् ॥७१ नियंत्रितांतः करणं तं च संशांतमानसम्। सुकत्या चापि तद्भार्यामवंदत महामनाः ॥६० तास्यां च प्रीतिवृक्ताभ्यां शमः समभिन्दितः । भौर्वाश्रमं समापेरे इष्ट्रकामस्तरोनिधिय ॥=१ तं चाभिवाद्य मेघावी तेन च प्रतिनंदितः । उनास तत्र तरशीरया दिनानि कयिचिन्तृप ॥=२ विसृष्टस्तेन शनकेन्द्रं चीकभवनं भुदा । प्रतस्थे भागंवः श्रीमानकृतव्रगसपुतः ॥ = ३ अवंवत पितुः पित्रोर्नेत्वा पादौ पृथक् पृथक् । ती च त नुपसहर्षाच्चाशिषा प्रत्यनन्दताम् ॥६४ परमप्रीति से समन्वित उन दोनों के द्वारा वह आधीर्ववनों से अभि-नन्दिन किया गया था। उसके प्रिय करने की अभिलाका से उसने वहाँ पर कुछ दिन तक निवास किया या 1941 इसके उपरान्त उन दोनों की अनुमति से शिष्यों के समुदायों से समावृत महामृति च्यवन के आश्रम की और वह चला गया था ।७१। उस महान यन वासे ने अपने अन्तः-करण की नियन्त्रण में रहने वाले और परम शान्त मन वाले उस महा मुनि की तथा सुकस्या

परश्रुराम द्वारा द्विज-सुत रक्षण 🗍 नाम बारिणी जो उनकी भार्या की उसकी वन्दना की की १८०। परम श्रीति से मुक्षम्यन्त उन वोनों के द्वारा राम का भनी-मौति अभिनन्दन किया गया बा। तप की निधि का रहाँन करने की कामना बाले उसने और के आश्रम को प्राप्त किया था। दश है नृप! मेवावी राम ने उनका अभिवादन किया था और और महाभुति के द्वारा राम का अभिनन्दन किया गया था। यहाँ

पर जनकी प्रीति होने से वह कतियय दिनों तक रहा वा ।=२। फिर धीरे से आनन्द के साथ उस मुनि के द्वारा राम की विदाई की गयी थी और अक्रुस द्रण के ही सहित बीयान् भागंव ने वहाँ से प्रस्थान किया या ।=३। पिता के पिता-माता के घरणों में पृषक्-पृथक् बन्दना की वी । हे नृप ! उन दोनों ने उसका बड़े ही हवें से अभिनन्त्रन किया था। 🕬 🏢 पृष्टश्च ताभ्यामिखलं निजवृत्तमुदारधीः । कथयामास राजेंद्र यथावृत्तमनुक्रमान् ॥६५ स्थित्वा दिनानि कति चिन्नत्रापि तदनुत्रया । जनामावसद्यं पित्रोमुँदा परमया युत: ॥=६ अभ्येत्य पित्ररी राजन्नामीनावाश्रमोत्तमे ।

१८३

अवंदत तमो पादौ यथावद्भृगुनन्दनः ॥५७ पादप्रणामावनतं समुत्याय च नादरम् । आश्लिष्य नेत्रसलिलेनेदंती पर्योधनताम् ॥६६ वाशीभिरिधनन्यांके समारोप्य मुहुमुं खन्। वीक्ष'तो तस्य चांगानि परिस्पृश्यापतुर्मु दम् ॥८६ अपूच्छना च ती रामं कालेनैताथता स्वया । कि कृतं पुत्र को बायं कुत्र वा त्वमुपस्थित: ॥६० कथं सह सकाक्षे त्वमास्थितो वात्र वागतः । त्वयेतदिखलं बत्स कच्यनां तच्यमावयो ।।६१ फिर उन दोनों के द्वारा चदार बुद्धि वाले उससे अपना बुलान्त पूर्ण

रूप से पूछा गया था। हे राजेन्द्र ! जो कुछ भी जिस तरह से हुआ। या वह अनुक्रम के साथ राम ने कहा था। दश् वर्हा पर भी कुछ दिन तक स्थित रहेकर फिर उनकी अपुत्रा से परम जानन्द के संयुक्त होकर माता-पिता के

१८४ ] विह्याच्य पुराच

निवास स्थान को वह चला क्या था। द्वः। है राजन् ! उस परमोत्तम आध्म में माता-पिता विराजमान थे। उनके सामने उपस्थित होकर मृगुनन्दन ने उन दोनों के चरणों में यथोखित रीति से बन्दना की थी। द्वः। उन्होंने अपने बरणों में मस्तक झुकाने वाले राम को आवर के साथ उठाकर आश्लेषण किया या और परमानन्दित होते हुए जपने कास्तत्व के कारण आये हुए प्रेमाम्बूओं से उसका परिषिञ्चन किया था। द्वः। आशीर्वादों के द्वारा अभिनत्वन करके उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया या और बारम्बार उस अपने पुत्र के मुख का अवलोकन करते हुए उसके जाकों का परिस्पर्श करके पदमाधिक जानन्द की प्राप्त हुए थे। दशं उन दोनों ने राम से पूछा या है पुत्र ! इतने सम्बे समय नक आपने क्या किया वा और यह दूसरा कौन तुम्हारे साथ में है तथा तुम कहाँ इतने समय पर्यन्त रहे थे ?। १०। किस प्रकार से तुम सकाम में साब समास्थित हुए थे अववा यहाँ पर कहाँ से इस समय में समागत हुए थे ? हे बस्स ! आपको हम दोनों के सामने जो भी सश्य-सत्य ही वह सब बनला देना चाहिए। ६१।

कार्ततीर्यं का जनवरित अध्यम में आगमन विशव्छ उवाच-इति पृष्टस्तदा ताभ्यां रामी राजन्कृतांशलि । तयोरकथयस्मर्वमात्मना यदनुष्ठितम् ॥१ निदेशादी कुलगुरोस्तपऋरणमारममः । शंभोनिदेशात्तीर्थानामटनं च यवाक्रमम् ॥२ तवाज्ञयैव दैत्यानां वश्चे चामरकारणात्। हरप्रसादादत्रापि हाकुनव्रणदर्शनम् ॥३ एतत्सर्वमशेषेण यदन्यच्चात्मना कृतम्। कथयामास तद्रामः पित्रोः संत्रीयमाणयोः ॥४ तौ च तेनोदितं सर्वं श्रुक्ता तत्कर्मविस्तरम् । हुटी हवाँतरं भूयी राजन्ताप्तुवतावुभी ॥१ एवं पित्रोमेहाराज शुक्षूषां भृगुपुंगवः । प्रकुर्वस्सिद्धियातमा भ्रातृ गां चाविशेषतः ॥६

श्वारंथीयं का जमदिन भाषम में भागमन ] [ १६५ एतिस्मन्नेन काले तु कवाचिद्धेह्येश्वर: । ह्येथ मृगयां गंतुं चतुरंगनलान्वित: ॥७ श्री वितय्व जी ने कहा—हे राजन् ! जन उस समय में इस प्रकार: से राम से पूछा गया था तो उसने अपने दोनों करों को जोड़कर उन दोनों के समक्ष में यह सम्पूर्ण व्याना चटित घटनाओं का इतिवृत्त कह विया था जो भी कुछ अपने द्वारा अन तक किया था ।१। अपने कुसवेग की जाज्ञा से अपनी तपश्चर्या का समाचरण तथा भगवान सम्भू के निर्देश से यथाकम तीयों का पर्यटन जो किया या—वह सभी कुछ निवेदित कर विया था ।२। फिर संकर की ही आजा से देवों की सुरक्षा करने के कारण से जो इंस्पें का वध किया था वह भी सुना दिया था । यह प्रस्तां पर्यंत्रा को हम्म

अपनी तपश्या का समायरण तथा भगवान सम्भू के निर्देश से यथाक्रम तीथों का पर्यटन जो किया या—वह सथी कुछ निर्वेदित कर दिया था। २। फिर संकर की ही आजा से देवों की सुरक्षा करने के कारण से जो इंस्सों का क्षा किया था यह धी सुना दिया था। यह पर भी मगवान हर के प्रसाद से ही अकृत वग का वर्षन हुवा था। ३। यह सम्पूर्ण पूर्णतया थो हुआ था वह और जो अपने द्वारा कुछ भी किया गया था वह सब परम प्रसन्न माता-पिता के सामने राम ने कहकर सुना दिया था। ४। उन दोनों ने राम के द्वारा कहा हुआ सब उसके कमों का विस्तार अवन किया था और परम प्रसन्न पूर्ण है। हे राजन् ! किर के दोनों एक दूसरे हुयं को भी प्राप्त हुए थे। १ इस रीति से उस भृगुकुत में परम बेच्ड राम ने अपने माता-पिता की मुभूवा करते हुए पूर्णतया उनके प्रति अपने कर्ताव्य का सवितय पासन किया था और वसने वाहयों की भी सेवा इसी जाब से उसने की थी। ६। इसी समय में किसी वक्त है ह्या स्वर चतुर दिवा थी सेना के सहित मृगमा करने को गमन करने बाला दुवा था। ७।

संस्थ्यमाने नगने नघूककुसुमादणः।
ताराजालद्युतिहरैः समेताददगाकुमिः।।
मंद वीजिति प्रोद्ध्रतकेतकीवनराजिभिः।
प्राभातिके गंधवहे कुमुदाकरसंस्पृति।।६
वयांसि नर्भदातीरतक्तीकाश्रयेषु च।
व्याहरन्स्वाकुला वाचो मनः श्रोश्रसुखावहाः।।१०
नर्भदातीरतीयं तदवतीयांचहारिणि।
तत्तोये मुनिवृदेषु सुणत्सु बहा शास्वतम्।।११

विधिवस्कृतमेत्रेषु सन्तिवृध्य सरित्तटात् । आथम प्रति गण्डरसु भुनिमुख्येषु कमिषु ॥१२ प्रत्येक वीरपत्नीषु अध्यासु शृहकमंसु । होमाधौ मुनिकल्पाभिदुँ हामानामु वेनुषु ॥१३ स्थाने मुनिकुमारेषु तं दोहं हि नयत्मु च । अग्निहोत्राकुले जाने सर्वभूतसुखावहे ॥१४ भव उस वेमा की अद्भृत छटा का वर्णन किया बाता है मैं चारों और अञ्च असुओं वानी और नारागण की सुति का वाली अध्यक्ष पुष्पों की अवजता ने आकान मण्डल संरक्षमान ।

भव उस वेमा की अद्भुत छटा का वर्णन किया बाता है--- उस समय में बारों ओर अन्न अंबुओं वाली और नारायण की सुति को हरण करने बाली अध्युक्ष पुष्यों की अरुवता से आकास मण्डल संरप्यमान हो रहा या। वा विकसित केतकी के बनों की पंक्तियों के शारा मध् को समुद्भूत करते हुए सबा कुनुबी से युक्त अरोवरों का स्पर्ध करने वाला आहः कास का सुम्हर एवं मुख्य स्पर्ण बायु अहत कर रहा का ।६। पक्षीगण उस समय में नर्मदा के तट पर उने हुए तहबरी के भीड़ों के बाधमों में अपनी समाकुल और मन सथा कालों का परम मुख प्रदान करने वाली वालिया बोल रहे में ।१०। नर्मसा का तट तीर्च है उस तोर्च में उतर कर पापों के हरण करने वासे क्या अन में मुनिवृत्व निरस्तर बह्य अर्थात् वेद वचनों का गान कर रहे के 1११। विधि-विधान के साथ नित्वामुख्डान करके नर्मेया नदी के तीर से बाधिस मौट कर कर्नों के करने वाले प्रमुख मुनिगण अपने-अपने आश्रमों की और यमन कर रहे थे ११२। प्रत्येक बीरों की परितयाँ अपने-अपने गृहों के आवश्यक कमी में उस समय में सलभा हो रही थीं। सर्वेषा मुनियों के ही सहग बहुते सी मुनि परिनर्धा होम कर्य के सम्पादन करने के लिए सेनुओं का बोहन कर रही वीं ।१३। मुनियों के कुमार बोहन किये हुए कुछ को समुचित स्वानों पर पहुंचा रहे वे तथा समस्त प्राणियों को सुख का आवाहन करने बासे होम के होने पर अस्निहोत्र में सभी समाकुल हो रहे के ११४।

विकसत्सु सरोजेषु गायत्सु ध्रमरेषु च । वाशत्सु नीडान्निष्यत्य पत्तात्रिषु समंततः ॥१५ अनित्यप्रमत्तेषतुरंगरगगामिनाम् । गात्राह्लाविविद्धित्यां वेलायां मंदवायुना ॥१६ इक्छत्सु बाध्यमोपांतं प्रसूनअलहारिषु । कार्सवीयं का जसदरिन आश्रम में जागमन i \$ 439 स्वाध्यायदक्षेबेंहुभिरजिनांबरधारिभिः ॥१७ सम्यक् प्रयोज्यमानेषु मंत्रेषूच्चावचेषु च । प्रेचेव्रच्यार्यमाणेषु हृयमानेषु बह्निषु ॥१८ यथावनमंत्रतंत्रोक्तकियासु विवतासु च । ज्यलदग्निशिखाकारे तमस्तपनतेजसि ॥१६ प्रतिहत्य दिशः सर्वा विवृण्धाने च मेदिनीम् ।

सवितर्युदयं याति नेसे तमसि नश्यति ॥२० तारकासु विलीनासु काष्ट्रासु विमलासु 🔻 । कृतमैत्रादिको राजा मृगया हैहथेश्वरः ॥२१ उस प्रातःकासीन बना में सभी ओर कथन खिले उठे ये और विक-सित एंकजों के उपर भ्रमरों के कुम्द नुक्जार रहे के। सभी ओर से अपने-अपने पोंसलों से पक्षोगण नीचे उतर कर अपना अशन कर रहे ने ।१६।

निष्ठ जन पुष्प और तीर्वजन का आहरण करके अपने-अपने आश्रमी की और गमन कर रहे ने । वेदों के स्वाच्याय करने में परम वक्ष बहुत से मूग-मनों के धारण करने वालों के द्वारा भली-भाँति कश्वावय मन्त्रों से प्रमीग किये जा रहे वे तका प्रैयों का उच्चारण किया जा रहा बा। वन्ति में आहु-तियां वी जा रही भीं ।१७-१८। रोति के जनुसार मन्ध्र सास्त्र और तन्ध्र-शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का विस्तार हो रहा वा। अलती हुई अस्ति की शिश्वा के अभार वाले तपन के तेज में समस्त दिवाओं में तप की प्रतिहत करके वसुन्धरा पर वह फेका हुजा का। सूर्यदेव के उदित हो जाने पर उस समय में रात्रि के समय का अन्त्रकार विनष्ट हो रहा था।१९-२०। जिस

समय में समस्त तारायण विसीव हो गये वे और सभी दिमाएँ एकदम स्वच्छ दिखलाई दे रही थीं। इस समय में हैहा श्वर राजा प्रात कालीम

उस समय में मध्य बायु बहुन कर रही थी और सुमधुर बेला में जो भी

विशेष व्यव नहीं ने ऐसे भदोत्मत्त हाबी-बन्द और रवों द्वारा गमन करने वालों के गरीर को आहमाद का विवदान हो रहा वा ।१६। बहुत से कर्म-

सब कृत्य पूर्ण करके जिकार करने के लिए चल दिया वा 1२१। निर्ययौ नगरात्तस्मात्त्रुरोहितसमन्वितः।

वलै. सर्वे<sup>.</sup> समुदितै<sup>.</sup> सवाजिरयकु जरैः ॥२२

ब्रह्माच्छ पुराण १ व्य

साचिवै. सहित श्रीमान् सक्योभिक्व राजभिः।

महता बलभारेण नमयन्वमुधातलम् ॥२३ नादयन्यघोषेण कक्भः सर्वेतो नुपः ।

स्ववलीचपदक्षपप्रक्षुण्यावनिरेणुभिः ॥२४

ययो संच्छादयन्थ्योम विमानगतसंकुलम् ।

संप्रक्रिय वर्त योरं विध्यादेवंलसच्ये: ।।२५ भृषं विलोतयामास समंताद्राजसत्तमः।

परिवार्यः वनं तत्तु स राजा निजसैनिकैः ॥२६ मृगान्नानाविधारिहरू।न्निज्ञान भिते. सरै: । **आकर्णकृष्टकोदंड**योसमुक्तः शितेषुमिः ॥२७

निकृत्तमात्राः लाद्रं ला न्यपतन्युवि केचन । उदस्वेगपादातनाङ्गस्र हित्रविग्रहा. १।२८

रथ-हाथी और अक्षों से समस्थित तमस्त सैनिकों से युक्त होकर अपने पूरीहित के साथ वह राजा हैहवेश्वर अपने नगर से सिकार करने के लिए निकल दिया था १२२। जपने सभी सचिवों के साथ और बयोवूद अध्य

फितने ही राजाओं को साथ में लेकर भीमान् वह बड़ी भारी सेना के बीरों के मार से समस्त वसुधा को भी के की जोर सुकाते हुए वह अल रहा था । २३। वह राजा अपनी सेना के रखों के चलने की क्यानि से सभी विणाओं को गुल्लिक्स कर रहा था और अपनी देना के समुदामों के सहिस प्रदेश

करके सेकड़ों विमालों (बायुमानों) से आकास को संखादित करता हुआ वह राजा था। उस राजेश्वर ने अपने सैनिकों के द्वारा उस सम्पूर्ण वन धेरकर परमधेष्ठ मृप वे सम स्थल को अस्यन्त विलोभित कर दिया था ।२५-२६। अंस नृप ने अपने कामों तक मनाकृष्ट धनुषों की प्रत्यक्या वाले बोसाओं के हारा छोड़े हुए तीक्ष्ण बार्कों से वहाँ पर अनेक प्रकार के हिसक पणुओं का हमत किया था १२७। जनीव उदब वेब से युक्त पदातियों के खड्गों से

खिक्स गरीर वाले जिनके करीर के भाग कट गये हैं ऐसे कुछ सार्व्स बहुर पर मूभि में मिर गये के ।२८। वराहयूथपाः केचिद्रधिराद्री धरामगुः । प्रचंडशाक्तिकोन्युक्तशक्तिनिभिन्त्यमस्तकाः ॥२६

कातेंबीयें का जयदरिन बायय में बारमन

3=3

मृगौधाः प्रत्यपश्चंस पर्वसा इव मेदिनीम् । नाराचा विद्यसर्वांगाः सिहर्क्षश्ररभादयः ॥३० वसुधामन्वकीयंत जोणिताद्वी समंततः । एवं सवागुरैः कैश्चित्पतद्भिषः पतिसैरपि ॥३१ श्वभिश्चागुद्रतेः कैश्चिद्धावमामेस्तवा मृगैः । आर्त्तीवकोशमानेश्च भीतैः प्राणमयातुरैः । १३२ युगापाये यथात्यर्थं वनमाकुलमावभौ । कराहसिष्ठकादू अस्थाविच्छणकुलानि थ ॥३३ चमरीरङगोमायुगवयक्षेत्रकान्यहुन्। क्रुष्णसारान्द्रीपिमृगानुक्तखब्गमृगानपि ॥३४ विवित्रांगान्युगानन्यान्यकूनपि च सर्वेशः। बालान्स्तनंधयास्यूनः स्थविरान्मियुनाम्गणान् ॥३५ बहुत ही प्रचण्ड गल्तिजाली बीरों के द्वारा छोड़ी हुई अस्तियों से

कटे हुए मस्तक वाले कुछ वराहों के यूच दक्षिर से समयब होकर पृथ्वी पर गिर गये थे ।२६। भृगों के समुदाय पर्वतों के ही समान चूमि पर पड़े हुए वे और सिंह-रीछ और सरम आदिक अनुवों के तीरों से विश्व समस्त अञ्जो

वाले हो गये वे १३०। इस प्रकार से कुछ सवागुर गिरते हुए और गिरे हुओं के द्वारा सभी ओर सम्पूर्ण पृथ्वी तल को रक्त से मीगी हुई करके अमुकीमें भर दिया था। कुछ शृग कुत्तों के इंग्रा बदेड़े हुए होकर माग रहे में और और आर्त्त होकर विकें मारते हुए प्राचों के बब से अति आतुर और मय-मीत हो रहे थे।३१-३२। जिस तरह से युव के अन्त समय में सर्वंत्र विभी-षिकृ के पूर्ण स्थिति हुआ करती है डीक उस समय से अत्यन्त आतुर हो

रहे ये जिसके कारण वह सम्पूर्ण वन समाकुल होकर मोभित हो रहा या ।३३। वहाँ पर चमरी-६६-गोमायु-गवय-रीक जोर बहुत से वृक-कृष्णसार-द्वीपी-मृग रक्त खड्ग मृग-विश्वित्र अङ्गों वाले भृग और स्थंकु आदि सभी ओर मारे जा रहे वे जिनमें दूध पीने वासे बहुत से बहुत छोटे पशु वे और बालक शुद्ध तथा अवान प्रमुखी के बोड़े भी वे । वहाँ पर सभी का निहनन

किया जह रहा का 13४-३५!

निजध्नुशितैः शस्त्रैः अस्त्रवच्यान्हि सैनिकाः । एव हत्वा मृगान् घोरान्हिस्त्रप्रायानशेषतः ॥३६ श्रमेण महता युक्ता बभूबुन् पर्सनिकाः । मध्ये दिनकरे प्राप्ते ससैन्य स तदा नृषः ॥३७ नर्मदां धर्मसतप्तः पितासूरयमच्छनैः । **अ**यसीयं ततस्तस्यास्तोये सबसवाहनः ॥३८ विजयाह शुभे राजा क्षुत्तृब्लापरिपीडितः। स्नात्वा पीत्वा च सलिलं स तस्याः सुखशीतवम् ॥३६ विसाकुराणि सुभाणि स्वादूनि प्रजवास च । विक्रीवच तोये सुचिरयुत्तीयं सवलो तृपः ॥४० विण्थाम च तत्तीरे तरुखडोपमध्ति । आलंबमाने तिग्मांशी ससैन्यः सामुगी मृपः ॥४१ निश्चक्राम पुरं गंतुं विध्याद्रिवनयह्नरात् । स गण्छन्नेय दक्ष्मे नर्मदा तीरमाश्रितम् ॥४२

राजा के सैनिकों ने जस्त्रों के द्वारा बद्ध करने के जो भी पशु योग्य में उन सबका पैने शस्त्रों से हनन कर दिया था। इस प्रकार से प्रायः हिसा करने वाले महान घोर पशुओं का बहुर पर पूर्व कप से हनन किया था।३६। इस तरह से शिकार करने से जिकार करने से शृप के सैनिक बड़े भारी अम से बक गये थे। भूवन भारकर सूर्यदेव मध्य में प्राप्त हो गये थे। उस समय दीपहरी के वक्त में राजा अपनी सेमा के सहित सूर्यांतप से वेचेन हो गया था।३७। थान ते सतप्त होकर प्यासा राजा धीरे से नर्मदा के तट पर चला गया था और फिर वह उस नमेंदा के अल में सक वाहनों और सनिकूं के सहित उतर गया या ।३=। भूख और प्यास से उत्पीड़ित राजा ने उस सुभ जल में अवगाहन किया का और उस नदी के परम शीतल जल में स्नान किया वा और उसका पान भी किया वा । ३३। वपनी समस्त सेना के सहित राजा ने उसके जस के भीतर सतर कर बहुत काल पर्यन्त विशेष रूप से जल-क्रीड़ा की वी तया परम स्वादिष्ट जुड़ा विस के तन्सुओं का अज्ञन भी किया था ।४०। उन सूर्यदेव आलम्बनंत्रमं हो गये ये तो सब अनुचरों और

कारोबीये का अमदनित बाजप में आगयन 999 सैनिकों सहित राजा ने तस्वरों के समूह से मण्डित उस गरिता के तट पर विश्वास किया या। फिर उन विम्ह्याचस के गहन वन से अपने नगर में जाने के लिये राजा निकस दिया था। वहाँ से गमन करते हुए ही उसने नर्मदा के तट पर समाधित एक बाधम का दर्जन दिया या ।४१-४२। आश्रम पुण्यशीलस्य जमदग्नेर्महास्मनः । **सतो निवृत्य सैन्यानि दूरेऽवस्था**प्य **पार्यिवः** ॥४३ परिचारे कतिपर्यः सहितोऽयात्तदाश्रमम्। गस्या तदाश्रमं रम्यं पुरोहितसमन्वितः ॥४४ उपेत्य मुनिणादू लं ननाम शिरसा नृपः। अधिनद्याणिया तं वै जमन्तिन् पोलमम् ॥४५ पुत्रयामास विधिवदर्षपाद्यासनादिषिः । संशावियत्वा तां पूजां विहितां मुनिना तदा ॥४६ निषसायासने शुभ्रे पुरस्तस्य महामुनेः। तमासीनं नृपवरं कुशासनगतो गुनिः ॥४७ पत्रक्छ कुशलप्रश्नं पुत्रमित्रादिबंधुबु । सह संकथयंस्तेन राजा मुनिवरोत्तमः ॥४८ स्थित्वा नातिचिर कालमामिध्याचं न्यमभयत्। ततः स राजा सुप्रीतो जमदन्तिमभाषत ।।४६ बह एक महान् आत्मा वाले और पुष्पत्तील जमवरिन मुनि का बाश्रम था। राजा ने वहाँ से लौटकर कुछ दूरी पर अपनी सेनाओं को अब स्थापित कर दिया था।४३। अपने साथ में कलियम परिचारकों को लेकर ही बह अस आश्रम में गया। पुरोहित के सहित ही राजा ने उस परम रम्य आश्रम में समन किया था। ४४। राजा ने वहाँ पर पहुंच कर उस मुनिशाद्रील के चरणों में जिर शुकाकर प्रकाश किया वा। जसदिन्त ने उस श्रेष्ठ राजा का आशीर्वजनों के द्वारा अभिनन्दन किया था। ४३। मुनि ने अध्ये-पास और आसन आवि के द्वारा उस श्वा का अर्चन किया था। उस समय में मुनि के ब्राप्त की हुई पूजा को स्वीकार किया वर । ४६। फिर राजा उन महामुनि के सामने परम शुम्र आसन पर जिसाजमान हो यया था। जब राजा अपने

बहुगण्डं पुराध 167 आसन पर उपविष्ठ हो गये तो के मुनिवर जगदन्ति एक कुला के आसन पर संश्यित हो गये थे। ४७१ महामुनि ने उस राजा के साव संलाप करते हुए पुत्र-मित्र और वन्धु वादि के विषय में राजा से क्षेत्र-मुज्जन पूछा था।४६। थोड़े ही समय तक स्वित हीकर महामुनि ने अपना अतिबि-सत्कार करने के लिए राजा को निमन्द्रित किया था। इसके अनम्तर राजा परम प्रीतिमाध् होकर जमदिग्न मुनि से बोला वा ।४६। महर्षे देहि मेऽनुका गमिष्यामि स्वकं पुरम्। समग्रवाहनवलो हाहं तस्मान्महामुने ।।५० कर्तुं न शक्यमातिच्यं त्वया वन्याशिना वने । भयवा त्वं तपः शक्त्या कर्त्तुं मातिष्यमद्य मे ।। ५१ शक्नोध्यपि पुरीं गतुं मामनुज्ञातुमहंसि । जन्यया चेरखलेः सैन्यंरस्यधं मुनिसत्तम ॥५२ तपस्थिनां प्रवेश्यीतः नियमक्षयकारिकाः। वसिष्ठ उदाव−

इत्येवमुक्तः स मुनिस्तं प्राह स्थीयतां क्षणम् ॥५३

**१**त्युक्त्वाहुक ता दोमधीयुवाचायं ममातिथि ॥५४ उपागतस्त्वया क्षस्मातिकयतामद्य संस्कृतिः । इत्युक्ता मुनिका दोग्झी सातिवेयमशेवतः । दुदौह नृपतेराशु यखोग्यं मुनिगौरवास् १।५५ अयाश्रमं तत्सुरराजसद्मनिकाशमासीद्भृगुपुंगवस्य।

सर्वं संपादियाच्येऽह्मातिच्यं सानुगस्य ते ।

हैहयेग्यर राजः। ने महामुनि से प्रश्यंना की भी कि हे महर्षे ! आपः मुझे अपनी आशा वीजिए। मैं अब अपने पुर को समन करू गा। है महा-मुने ! कारण यह है कि मेरे साम समस्त सेनाएँ बाइन मी हैं।१०। इस बन

विमूतिभेदैरविचिन्त्वरूपमनन्यसाध्यं सुरभिप्रभावात् ॥५६

में वन्य फल मूर्लों का असन करने वाले आपके द्वारा आतिक्य नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष यह भी हो सकता है कि बाप अपनी तपश्चर्या की

कार्त्तवीर्यं का जमदिक्त आश्रम में जारमन \$63 शक्ति से मेरा जातिच्य करने की सामर्थ्य रखते हैं तो भी यह उचित नहीं है और आप मुझे येरी नगरों की ओर नमन करने की आजा देने के योग्य हैं। अन्य प्रकार से अवस्त् यदि में ठहर भी जाऊँ ती हे भूनि को छ ! ये सैनिक बड़े ही पुष्ट स्वभाव वासे हैं। इनके हारा श्रपस्तियों के निक्रमों क्षय फरने वाली बहुत ही अधिक अरप नोशों को पीड़ा हो आध्यी ।५१। बिल्ड जी ने कहा -इस तरह से जब राजा के द्वारा मृतिबर से कहा गया वा ती उन महामुनि ने राजा से कहा का कि आप कुछ क्षण के लिए वहाँ पर विराजमान तो रहिए ।१२-५३। मैं जापका समस्त बनुवासियों के ही सहित पूरा जातिच्य सस्कार सम्यन्त कर बूँ या । इतना राजा से कहकर सस सहा-मुनि ने दोगभी बेनु को बुलाकर उससे कहा चाकि यह राजा आज मेरे सतिथि के स्वरूप में समागत हो गये हैं। १४। अब यह यहाँ पर समागत हो गये हैं तो इसी कारण से आप इनका भाज पूर्णतया सरकार करिए। इस रीति से मुनि के द्वारा कही हुई उस कोश्श्री ने महामुनि के गौरन के कारण पूर्णक्य से राजा का शासियेग किया था और जो-जो भी राजा के जातिथ्य के भीष्य पदार्थ के के सभी बहुत शीक्ष कोहन करके उपस्थित कर दिये वे ।१५। इसके मनमार उस सुर्थि के प्रचान ने उस थे छ मुनि का आधान सुरराज के सदम के समान बैभवों के अनेक भेवों के हारा ऐसा न सोवने के योग्य स्वरूप वासा हो गवा था कि जो अन्य किसी के भी द्वारा साध्य नहीं हो सकता है।५६। अनेकरत्नोज्ञ्वलिकहेमप्रकाशमालापरिवीतसुष्यैः । पूर्णेन्द्रशुम्राभ्रविधक्तश्रुंगैः प्रासादसंघैः परिवीतमतः ॥ ५७ करियारकूटारसता अहे मदुर्वर्णसीधोपलदा रुमृद्धिः । पृथविविधिश्रेभैवनैरनेकैः सद्भासितं नेत्रमनोभिरामैः १।५८ महाईरत्नोज्ज्वलहेमवेदिकानिष्कृटसोपानकृटीविटंकै । **सुलाकपाटागं**लकुड्यदेह्लीनिकांतञ्चाला-जिरगोभितेभृं शस् ॥५६ धलभ्यलिदां गणचा इतो रजै रदध्रपर्यंतचतुष्किकादिभिः । कुड्येषु संशोभित दिव्यरत्नैविचित्रचित्रै: परिशोममानै ॥६० उच्चावचै रत्मवरैविचित्रसुवर्णसिहासनपीठिकादी. ।

स भड्यभोज्यादिभिरम्नपानैक्पेतभाडोपगतैकदेशैः ॥६१ गृहैरमस्पॅरिचपसर्वसंपत्समन्वितैनेत्रमनोऽभिरामै । तस्याथमं सन्नगरोपमानं बभौ वधुभिश्च मनोहराभि ॥६२

अब सुरचि की पहिमा के आक्षम की जैसी परम विकास सोधा हुई बी उसकी छटा का वर्षन किया बाता है--उस बाधन के अन्दर का भाग माना चाँति के रत्नों की देवीय्यमान खुति से विचित्र हो गया था और सुवर्ण के भाकविक्य से संयुक्त प्रकास माला से विशा हुआ वा तथा पूर्ण भन्द्र के समान परम शुभा और अत्युज्य सन्तरिक को छूने वाली सिखरों से समन्त्रित प्रासादों से चारों बोर परिपूर्ण वह जासन हो गया वा १५७। करिय-आरकूर-ताम्र-हेप-सुर्वेषं सीधोपल-दाव श्रीर मृत्तिका के पृथक्-पृथक् और मिखित नेत्रों तथा मन को परम अभिराम प्रतीत होने वाले अनेक भवनों से यह आसम समृद्भासित हो गया था ।५०। उस महामुनि का वह भासम उस समय में महा मूल्यवान रत्नों से सपुज्ज्वस था और हैस की वेविका-निष्कृद-सोपान-कुटी और विटंककों से समस्वित था। तुमा-क्षपाट-अर्गेला-कृष्य (भीत)-देहली-निज्ञान्तनाला-अजिर (अगिन) की शोचा ने बहुन ही वह शाध्य संयुत था ।५१। वलभी-सलिन्य-सङ्गण मीर परम रज्य तोरणों से युक्त वा तवा बदस्र अत्ष्किका आदि से विशोमित था। उस जालम में जो स्तम्भ बने हुए वे उनमें और जो दीवालें की उनमें परिशोजमान दिव्य रत्नों के विचित्र चित्र विचयान थे। इनसे उस आश्रम की जब्भूत जोवा हो रही की 1401 वह बहामूनि का आधम छोटे व कीमती अं ह रत्नों से युक्त का और उसमें अत्यद्भूत सुवर्ण के अनेक सिहासन और पीठिका मादि निर्मित ये । उस बाजम के एक देश में मध्य और भोज्य-केहा-चोच्य साथि बजनोपयोगी पदार्च वर्त्तमान भे तका अस्त-पार्मी से समुपेत भाष्य भी वहाँ पर विख्यान से ।६१। उसमें ऐसे अनेक गृह बने हुए ये जो देवों के सामक सब प्रकार की नमनों और मन के परम रमणीक लगने वाली सम्पदा से समन्वित है। वह मृति का आध्रम सुरिम की महिमा से मनोहर बन्धुओं से मुन्दर नवर के समान परमशीपित हो रहा भागादश

जमदन्ति द्वारा अतिथि संस्कार tex. ।। अमदन्ति द्वारा अतिषि सत्कार ।। वसिष्ठ उवाच-त्तरिमन्युरे सन्तुलितामरेंद्रपुरीप्रभावे मुनिवर्यधेनु, । विनियमे तेषु गृहेषु पश्चातक्षीग्यनारीनरवृदजातम् ॥१ विचित्रवेषाभरणप्रसूनगन्धांशुकालकृतविग्रहाभिः । सहावभावाभिष्वारचेष्टाश्रीकातिसीन्दर्यगुणान्विताभि ।।२ मंदस्फुरह्न्तमरीश्विजासिवद्योदिवाननसरोजजितेंदुभाभिः । प्रत्यग्रयोवनभरासवयस्तुगीभिः सं भर्मथरकटाक्ष निरीक्षणाभिः ॥३ प्रीतिप्रसन्नहृदयाभिरतिप्रभाभिः श्रु क्रारकस्पत रुपुरुपविभू-षिताभि:। देवांगमासुनितसीभगसीशुमायंरूपामिलायमधुर।कृति-रजिलाभि: ५४ उत्तप्तहेमकलशोपमचारुपीनवक्षोरुहद्वयभरानतमध्यमाभि । श्रोणीभराकमणबेदपरिश्रितासृगःरक्तपावकरसारुणितां-সিগুমি: ॥१ केयूरहारमणिकंकणहेमकंठसूत्रामलश्रवणमण्डलमंडिताभिः । सग्दामचुम्बिससकुन्तकेअभाशकांचीकलापपरिशिजित-न्पुराभिः ॥६ आमृष्टरोषपरिसांत्वननर्महासकैलीप्रिधालयनभस्तेनरोषणेषु । भावेषु पार्थिवनिजश्चियवैर्यवन्धसर्वापहारचतुरेष् कृतांतराभि: ॥७ थी दसिष्ठजी ने कहा--सन्तुलित महेन्द्र की नगरी के प्रभाव दाले उस पुर में मुनिबर की धेनु ने कर गृहों में इसके पश्चात् उनके ही योग्य नर-नारियों के समुदायों की रचना भी कर दी थी।१। अब जो नारीयणीं का निर्माण उस पुर में किया था उनकी वेष-भूवा-- रूप माधुर्य-सौम्दर्य

१६६ ] [ बहमाण्ड पुराण

छटा जौर कार्य कुषसता बादि का वर्षन किया वाता है—उन नारियों के विचित्र वेव वे और अव्जूत अश्वरच-प्रशूत-नन्छादि से समलंकृत अरीए वे। तवा वे अपने झावभावों से सत्तन्वित वीं और उदार वेहाएँ —सी—

में। तथा ने अपने झानमांनों से सत्तिन्त मीं जीर उदार नेहाएँ—शी— कान्ति और सौन्दर्व साथि मुजनुज से पुक्त मीं।२) अन्द स्फुरण करने नाली धन्त पंक्ति की मरीचियों के आज से विशेष रूप से सोतित उनका मुख

धन्त पंक्ति की मरीचियों के आज से विशेष रूप से स्रोतित उनका मुख कमझ तथा जिसके उन्होंने चन्द्र की बाभा को भी पराजित कर दिया या।

कमल तथा जिससे उन्होंने चन्द्र की बाधा की भी परशक्त कर दिया था। सनकी बाणी नूतन यौजन के भार से बल्गुता से संयुक्त थी तथा प्रेय पूर्वक भीने कटाओं से संयुक्त उनका निरीक्षण था।३। उनके बदन की प्रजा अत्य-विक भी और मीति की चश्च-भाजी से के पराव बक्तक बहतों काली भी तथा

विक थी और प्रीति की जाव-अज़ी से वे परम प्रसम्ब हुदयों वाली थीं तथा अपने श्रुक्तार में कल्पतक के परम सुन्दर सुमनों से विज्ञावित थीं। उनका परम पुरम्य सीमान्य-सुकुमारता-क्य अवक्य-अभिनावा होर भयुर आकृति वेवाजुना के समान ही थी जिनके कारण ने नारियों अगीव रिज्यत

माहात वया जुना के समान हा या । यनक कारण व नारिया अशाव राज्यत यी ।४। तमें हुए सुवर्ण के कनजों के ही तहन जत्यविक मुखर—एरिपुष्ट उनके योगों सरोज के जिनके बहुन करने के भार तो सन नारियों का सक्य भाग कुछ नीके की ओर मुखा हुना या । उन नारियों के भोजियों का भार

ऐता का कि उसके बहुत करने में उनकी कुछ नेद होशा का और विश्वता के कारण से परिधित रुखिर से लका जगे हुए पावक रस से उनके बरधी का भाग जरुणिया से संयुक्त था। १। कैयूर-हार-मणियों के द्वारा दिनिमित कंकण-सुवर्ण का कथ्छ सूत्र और वियक क्यां के जूवजों से वे नारियाँ

संसण-सुवर्ष का कच्छ सूत्र और विश्वल कवाों के प्रवर्ण से वे नारियाँ विश्ववित भीं। उनके कुन्तम के स्थानों में परम सुन्दर सुप्रनों की सामाएँ गुणी हुई भीं और करधनी में सने हुए चूँचरों की तथा नूपुरों की ध्वनि से वे समायुक्त भीं।६। बाक्षक शोव की परिसान्त्वना में नमें (प्रणयासाप) → ६।स—केली—और प्रिय बाक्षण करने में — वाचन और रोच तथा भरतेंना में दक एवं पार्थिव निविधिय वीर्यवन्ध सबके वपहार में कुन्नल भावों से वे

तन्त्रीस्वनोपभितमंजुलसौम्ययेयगंधर्वतारम्-धुरारवभाविणीभिः । वीणाप्रवीणतरपाणितलांगुलीभिगंभीर-घकचटुवादरतोरमुकाभिः ॥=

नारियों अपने मन को जनाने काली भी 🖂

स्त्रीमिर्मदालसतराभिरतिश्रगत्भमावाभिराकुलिकामुक मानसाभिः। कामश्रयोगनियुणाभिरहीनसंपदौदार्यरूपगुणशील-समन्विताभिः ॥६ संस्थानिकाभिरमिकं सरकत्मकर्मश्रयगरमकाभिरपि

संख्यातिगाभिरिनशं गृहकृत्यकर्मव्यमारमकाभिरिप तत्परिचारिकाभिः।

पु'भिक्त तद्गुणगणीत्तिरूपणोभैरुव्यासितैगुं हत्तरः परितः परीतम् ॥१० सराजमार्गापणसौधसद्यसोपानदेवालयत्त्वरेषु ।

पौरैरणेषार्वगुर्णः समंतावध्वास्यमानं परिपूर्णकामे ॥११ अनेकरत्नोष्ण्यलितिविधित्रे प्रासावसंविरतुलैरसंख्येः। रथाण्यमातंगद्धरोष्ट्रगोतायोग्यैरनेकैरपि मंदिरैश्य ॥१२

गरेंब्रसामंतिवादिसादिपदातिसेनापतिनायकानाम् ।

विधादिकामा रियसारधीना वृहैस्तथा नागधवंदिनां व ॥१३ विविक्तरध्यापणिकक्त्रवरेत्नेकवस्तुकविकवेशः ।

महाधनोपस्करसाधुनिर्मित्ते गृँहैश्य सुधीर्गणिकाजनानाम् ॥१४ बीणा के तारों से निकते हुए स्वर के समान परम सञ्जूल और सौम्य गाने के योग्य गम्बजों के समुख्य एवं मधुर निनाद से भाषण करने

नाशों में सब नारियां थीं । बीजा के बादन में परम प्रवीज पाणि की अंगु-लियों ने द्वारा गम्भीर चक्र के चटु बाद में निरत एवं वे समस्त नारियां समुत्सुक थीं ।=। वे सकस्त नारियां यौवन के सद से अधिक अनस और अश्यिक प्रगल्भ भावों वाली थीं । तथा वे सब बाकुलित एवं कामुक अर्थात् कामकेली की वासना से संयुद्ध धनों वाली थीं । कामवासना से रचनात्मक प्रयोग करने में वे बारी बहुत ही निपुल थीं । तथा परिपूर्ण

सम्पदा-उदारता-रूप-वृष और शीस स्वभाव हे समन्त्रित भी है। संख्या को भी अतिक्रक्क-करने काने क्वांस् बहुत ही क्रिक वर के कभी में: बहुत संवग्न रहने पर भी वपने प्राणी पितयों की परिचय करने दाली थीं। वह पुर छन नारियों के गुणगणों के सायक ही रूप और शोभा वाले—उद्भ्मासित और सभी ओर से प्रहों में सञ्चरण करने वाले पुरुषों से चिरा हुआ था।१०। वह नगर राजमार्ग, आपण सौध-सोपात-रैकालयों के मांगनों

ब्रह्माण्ड पुराण 284 में समस्त अर्थ पहीं वासे तथा परिपूर्ण कामनाओं से संयुक्त नामरिकीं से चारों और अध्यास्थमान का बचति परिकृषत्राली पुरवासी सभी और निवास कर रहे थे।११। उस नगर में असंख्य-अनुपम और नाना भांति के रत्नों से समुज्ज्वलित एवं विचित्र प्रासादों के समुदायों की अवस्थिति भी और वहाँ पर अनेक ऐसे मन्दिर वे बहाँ पर अनेक रथ-अवव-हाथी सार-जष्ट्र और गौएँ विश्वमान से ।१२। उस नकर में सारों ओर नरेन्द्र सामन्त-नियाद सादी-पदाति-सेनापति और नादकों के तथा रची-सारबी-मागध-बन्दीगण और वित्र प्रभृतियों के गृह बने हुए वे 1१३। उस अनुपन नगर में विक्ति अर्थात् खुली हुई रच्याएँ कीं—सभी आपन वे जिनके बत्वर बहुत ही विचित्र थे। वहाँ पर अनेक प्रकार की धस्तुओं का क्रम बीर विक्रम हो रहा था। उस नगर में वारांगमाओं के परम मुख गृहों के समूह विनिमित मैं जिनके निर्माण करने में बहुत अधिक धन के अपय से सम सामान अली-भौति लगाये गये ने ।१४। महाहेरत्नोज्ज्यलतु गगोपुरै: सह श्वगृध्वत्रजनर्तनालयै: । चित्रैध्वंजैश्चापि पशाकिकाभिः भूभ्रीः। पटैमेंण्डपिकाशिक्ततौ: १६१४ कह्यारकंजकुमुदोत्पलरेणुवासितैश्वकाह्यहंसकुररीवक-सारसानाम्। मानारवाद्यरमणीयसटाकवापीसरोवरैश्वापि जलोप-पत्नीः शश्द भूतिप्रयालपनसा समध्कजंब्रालक्षेत्रंवैश्व तर्राधश्य कतालवालै । पर्यंतरोपितमनोरमनागकेतकोपुन्नागचंपकवनेस्च पत्तत्रिजुष्टै: ॥१७ मंदारकु दक्षरवीरमनोक्षयूधिकाजात्यादिकैविविधपुष्प फलेश्च बुक्षे: । संलक्ष्यमाणपरिसोपवनालिभिक्त संशोभितं जगति विस्मयनीयरूपैः ॥१=

सर्वेतुं कप्रवरसौरभवायुमंदमंदप्रचारियशिभस्थितधर्मकालम् । इत्यं सुरासुरमनोरमभोगसंपद्विस्पष्टमानविभवं नगरं नरेंद्र ॥१६

सीमान्यभोगममितं मुनिहोमधेनुः सद्यो विधाय विनिवेदयदाण् तस्मै ।

भारता ततो मुनिकरो द्विअहोमग्रेन्या संपादितं नरपते रुचिरातियेयम् ॥२०

आहूय कंचन तदंतिकमात्मिण्यं प्रास्थापयत्सगुण-भागिनमाम् राजन् ।

गत्वा विशामधिपनेस्तरसा मधीपं सप्रश्नयं मुनिसुतस्तमिवं वभाषे ॥२१ जम मुग्रय नगर में बहुत ही मूल्यवाद गलों से उज्जवस एवं

समुभ्नत गोपूर बने हुए वे तथा स्वा-गृद्धों के समुदायों के बत्ति के बालम बने हुए थे। उसमें विधित्र स्वाग्रं पताकाएं और सुध पटों से संयुत उसत गण्डिपकाएं निर्निभित्त थी। ११६। उस नगर में जल में भरे हुए अनेक तासाब-गावही और मरीवर वे जिनमें अनेक प्रकार की रमणीक स्वित्त हो रही यी नया वहाँ पर उनका जल कह्मार-कमल-कुमुद और उत्पत्नों की रेणु से सुवानित था और वक्षाक-हंस-कुररी-वगुला तथा सारतों की स्वनियों सुवाई दें रही थीं। १६। उस नगर में अनेक प्रकार के हुस लगे हुए ये जिनके आखवान भी बने हुए थे। उन तक्दरों में आब-प्रियालयन-समूक अभ्व और प्रमुख के वृक्ष थे। वहाँ पर पर्वतों में परम मुख्य नगण के तुनी पुन्ताग और वम्पक के बन थे ओ पित्रयों के हारा सेवित ये अवित् जिम पर अनेक तरह के बुधों से सोमित था जिनका स्वस्य जगत परमास्थ्य जनक था। वहाँ पर सुसंरक्षित वारों ओर उपवनों की पंक्ति थें एवं वहाँ जनेक मन्दार-कुन्द-करवीर-सुन्दर यूथिका और जाती आदि के पुन्तों तथा फलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। १८। हे नरेन्द्र ! उस नगर में समस्त व्यव्जों में श्रेष्ठ वसन्त में सुरिश्तर

वायु के मन्द-मन्द प्रचलन से घर्म के काल को शसित कर दिया गया था।

इस प्रकार से वह नगर सुरासुरों की परभ मनोरम योगों की सम्पदा के

₹00 ] **ै ब्रह्माण्ड** पुराण बिस्पेष्टमान बैंभव वाला या ।१६। उस मुनि की होम धेनु ने तुरस्त ही अभित सीभाग्य के भोय को करके बीझ ही उस महामुनीन्द्र की रोवा में कर दिया था। इसके अनन्तर उन मृतिश्रं 🛢 ने द्विज होम बेनु के द्वारा राजा का परम रुचिर आतिथेय-सम्पादित किया हुआ जान लिया या ।२०। फिर उस मुनींद्र ने अपने किसी मुणकाशी शिष्य की बुलाकर हे राजन् ! शीझ ही हैययेश्वर के सभीप में भेज दिया या। उस मुनि सुत ने शीझ वेग से निर्भो मे अधिपति के समीप में यमन करके बहुत ही नम्रता से यह उससे यह कहा या ।२१। आतिष्यमस्मदुपपादितमाञ्च राज्ञासंभावनीयमिति न कुलेदेशिकाज्ञा । . राजा ततो मुनिवरेण कृताच्यनुजः संप्राविशस्पुरवरं स्वकृते कृतं तन् ॥२२ सर्वोपभोग्यनिलयं मुनिहोमधेनुसामध्यंसूचकपशेषवर्षः समेल: 1, अन्तेः प्रविष्यं नगर्द्धिमसेषलोकसंमोहिनीमिसमीक्य सु राजवर्यः ॥२३ भीतिप्रसम्भवदनः सबलस्तु दानी धीरोऽपि विस्मयवाप 'मुर्श' सदानीम् । गच्छन्युरस्त्रीनयनालियुषपानैकपात्रीचितचारुपूर्तिः ॥२४ ٫ रेमे स हैहयपति. पुरराजमार्गे शकः कुवेरवसताविव सामरोधः । तं प्रस्थितं राजपथात्समंतात्पौरांगाश्चन्दनवारिसिक्तै ॥२५ प्रसूनलाजाप्रकरैरजसम्बीवृषन्सीधगताः सृह्यैः । 🚚 अभ्यागताहंणसमुरसुकपीरकांता हस्तारविदगलिताम-ख़ला**जवर्ष**े ॥२६ » कालेयपंकसुरश्रीकृतनन्दनोत्यशुभ्रश्रसूननिकरै-**र्रालवुन्दगीतैः** ।

तत्रत्यपौरवनितां जनरत्नसारमुक्ताभिरप्यनुपदं

प्रविकीयंमाणः ॥२७

व्यञ्जाञतावनिपतिविश्वदैः समंत्राच्छीतांशुरश्मि-

निकरेरिव मंदराद्रिः।

बाह्मी तप धियमुदारयणामचित्यां लोकेषु दुर्लभतरां भू स्पृष्ट्णीयशोधाम् ॥२८

हमारे कुल गुरुदेव को यह आजा हुई है कि हमारे द्वारा समुपादित भातिच्य को राजा के द्वारा सोध्य ही बहुन करना चाहिए। इसके पश्चात् राजा ने मुनियर के द्वारा अनुजा जात करके उस परम अह नगर में प्रवेश किया था जोकि वपने ही लिए निर्मित किया नया वा ।२२। अह राजा अपनी सेना के समस्त सैनिकों के सहित जस नगर में प्रविष्ट हुआ था जो कि मुक्ति की होमधेनु की अस्ववृध्त सक्ति-सामर्थ्य का सूचक था और जो समी प्रकार के उपमोगों का एक महान विलास आगार था। अन्धर उस राजा ने भशी-भारत प्रवेश करके सभी लोकों का लमोहन करने भाशी उस नगर की सशुद्धि का अभिसमीकान करके अस्वधिक प्रसन्तता आहे की वी ।२३। उत्त समय अपनी सेना के तहित परन दानी और महाबु झीर खस राजा ने प्रीति से प्रसन्त बदन बाला होकर अध्यक्षिक विस्मय की प्राप्त किया था। देवों की स्थियों के शेषकपी अमरों के यूथों के द्वारा पाप करने का एक मात्र पात्र समुचित एवं सुन्धर भूति वाला जिस समय वहाँ गमन कर रहा था। अर्थात् गमन करते हुए वेवाकुनाएँ अपने भवनों से उसकी मुन्दर मूर्ति का अवलोकन कर रही वी ।२४। देवगर्वों के समुदाय के साथ उस राजा हैहयपति ने कुवेर की बसति में महेन्द्र के ही समान पुर के राज मार्गे में परम रमण किया था। राजमार्ग के द्वारा जब प्रस्थान कर रहा था उस समय में सीवीं (विशास सहस्रों) पर स्थित होती हुई पौराञ्चनाओं ने चारों भोर से धन्वन के अस से सिक्त परम सुन्दर प्रसूनों और लाजाओं (खीलों) के अकरों से निरन्तर उस राजा के ऊपर वर्षा की थी। समागत अतिथि के अर्थन करने में परमाधिक समुत्सुक उस भगर वासियों की अञ्चन-नाओं के करकमश्रों से गिरी हुई खीलों की वर्षा हो रही भी। उस समय में होने वाले पक्क (कीक) से सुगन्धित नम्दन वन में समुत्यन्त पूछ्यों की राजियाँ बरसायों जा रही भी जिन पर सौरभ से संमोहित असर-गुञ्जार कर रहे

200 ब्रह्माण्ड प्राप्त ये। बहाँ पर यह राजा बहाँ की वनिकाका के द्वारा अञ्जन रतन सार मुक्ताओं से अनुपद प्रकानंकाण हो रहा था। २५-२६ २७। वह अवनिपति इस प्रकार की विशद बुश्चियों से चारी और विशेष रूप से भ्राजित हुआ था जैसे मन्दर।चल चन्द्रमा की किरणों के संसुदाय से ओशाशाची हुआ करना है। सम समय अस्यन्त उवार और लोकों में चिन्तन न करने के योग्य बाह्मणों की नपण्चयाँ का भी अवलोकन राजा ने किया था जो कि अन्य भोकों में महादुलंप और स्पृहणीय कोधा से समस्वित थी। २८। पश्यन्त्रिशामधिपतिः पुरसंपदं तामुख्यै अशम मनसा वचसेव राजव्। मेने च हैहयपति मुं वि दुर्लभेय आको मनोहरतरा सहिता हि संपन् ॥ २१ अस्याः गतांशतुलनामपि नोपगम् विप्रक्षिय प्रभवतीति सुराचितायाः । मध्येपुर पुरजनोपनिता विभूतिमालोकयन्सह पुरोहितमंत्रिसार्थे: ॥६० गण्डरस्वपावर्वचरवणिववर्णभौक्षो क्षेत्रे मुद पुरजनैः परिपूज्यमानः । राजा ततो मुनिवरोपचिता सपर्यामात्मानुरूपमिह सानुवरी लगस्य १६३१ इत्यश्रमेण नुषतिविनियत्तंयित्वा स्वायं प्रकरिपमगुहा-भिभूखो जगाम। पौरं समेत्य विविधाहंणपाणिभिश्च मार्गे मुदा विरिचता जनिभि समतात् ॥३० संभावितीभ्यनुपद जयगब्दघोषेस्तुर्धारवैश्च विश्वरीकृतदिग्विभागे । कक्षासराणि नृपति अनकेरतीत्य भोणि कमेण ज ससभ्रमकंभुकीनि 🖽 ३३

दूरप्रसारितपृथग्जनसंकुलानि सद्यानिवेश सचिवादरदसहस्तः ।

तत्र प्रदीपदधिदपंषगन्धपुष्पदूर्वाक्षतादिभिरलं पुरकामिनीभिः ॥३४

पुरकारमनाभः ॥३४ नियमि राजभवनातरतः सलीलमानन्दितो नरपति-

बंहुमान पूर्वम् ।

ताभिः समाभिविनिवैश्वितमांशु नानारत्न-

प्रवेकरुचिजालविराजमानम् ॥३५ समियों के बधिपति ने उस नवर की सम्पदा को देखकर है राजम् ।

वयनों की थाँति मन में बहुत ही अधिक प्रयंता की यी। और हैह्यपति
ने यह मान लिया या कि भूमण्यक में अधिक मनोहह हित के सहित अभियों
की सम्पदा ऐसी परम दुनंभ है। जबाद अभियों की सम्पदा ऐसी कभी भी
नहीं हो सकती है। २१। नुरों के द्वारा समर्पित इस विशों की जी के समक्ष
में कांत्रियों की भी वर्ताम की भी तुलना प्राप्त करने में समर्य नहीं होती है।
पुर के मध्य में अपने पुरीहित जोर मन्त्रियों के साथ में जब उस पुर के
निवासियों के द्वारा उपणित विभूतिका जासोकन किया पातन राजा के
मन में विप्रती की महत्ता का जान हुवा चा १३०। जिस समय में राजा नगर
में भीतर गमन कर रहा चा उस समय में जपने पानने में करण करने वालों
के द्वारा सोधों का वर्ग उसे विकाया गया ना वही के गुरुवनों के द्वारा
सभी ओर से यह पूज्यमान हो रहा चा और उसको विशेष जानन्द प्राप्त
हुआ चा। उस समय में राजा से निवेदन किया गया चा कि माप अपने
सभी अनुवरों के महित अपने स्वरूप के जनुरूप मुनिवर के द्वारा इस सपर्या
का लाभ प्राप्त की जिए १३१। फिर राजा जपने स्वार्ण की निवित्तित करके
प्रकल्पित गृह की और अभिभुख होकर वहाँ से 'चला चा। सार्य में सभी

जोर से अनेक प्रकार की पूजा को सामग्री हाथों में ग्रहण किये हुए पुरवा-सियों ने एकत्रित होकर अपने करों को जोड़कर उसका परमाधिक आतिष्य सरकार किया वा और पद-पद पर अयकार के कब्बों के जोव से तथा सूर्य की ब्यनि से सभी दिशाओं को बांबर करते हुए उस राजा का नगर निवा-सियों ने शिक्षेष सम्मान किया था। फिर राजा ने क्रम से शीन अन्य कक्षों

का अतिक्रमण किया या जिनमें बड़े ही संद्राम काले करुपुकी वर्तमान ये।

२०४ ] १३२-३३। उन कञ्चुकियी के द्वारा देलेक चेनो के समूही को असगदूर में

1३२-३३। उन कञ्चुकिया के द्वारा दशक अना के समूहा का असग दूर में हटा दिया गया था जिस समय में राजा ने अन्दर अवैश किया था। सथिय-गण वड़े ही आवर से राजा के पदार्थण करने के लिये हाथों से सज़ू ते कर रहे थे। भीतर नगर को कामिनियाँ विख्यान थी जो राजा का अर्थन प्रदीपदिध-दुर्णण-गन्ध-पुष्प-दूर्वा और अक्षत आदि से विशेष रूप से कर रही

रहेथे। भारति नगर को कामिनिया विद्यान की जो राजा का अचन प्रदीपदिधि-दूर्णण-नन्ध-पुरुष-दूर्वी और अक्षत आदि से विशेष रूप से कर रही थीं।इश फिर राजा उस राजमवन के अन्दर से लीला के सहित बहुमान पूर्वक आनम्बित होता हुआ निकता था। वहाँ पर सम वदस्क उन पुर की

पूर्वेक अस्तिम्बत होता हुआ निकला था। वहाँ पर सम धयसक उस पुर की युधितयों के द्वारा अनेक अकार के रत्यों के प्रवेक किया के जास सिविराज-मान बहुत ही जीध्य एक अववेशन करने के लिए आसन निवेशित किया पाया था। ३५।

ाथा ।३५। सुक्योत्तरच्छदमुदार्यका मनोज्ञमध्यावरोह कनकोत्तर-विष्टरं तम्ल

तस्मिन्त्रहे नुप तदीयपुरिधियर्ग स्वासीममाशु नृपति विविधार्हणाभिः ॥३६ वाद्यादिभिस्तदमु भूषणगंधपुर्णपवस्त्राद्यलंकृतिभिर्यय-

मुद् ततान्। तस्मित्नशेषदिकसोषितकमं सर्व निर्वर्त्य हैहयपदि. स्थमतामुसारम् ॥३७

नाना दियासयनमे विचित्रकेतीस दिस्ति दिनमधेषमस

तिनाम । क्ष्मित्र । । कृत्वा दिनांससम्योधितकर्म चैव राजा स्वसंवि-

ंसचित्रनुगतः समतात् ॥६६ आसन्तभृत्यकरसँस्थितदीपकौषसंभातसंतमसमाशुःसदः प्रपेदे । लत्तत्रासने समुपविषयः पुरोधसत्रिसामंदनायकशते

समुपास्यमानः ॥३६ । अन्वास्त राजसमिती विविधिनिनोदेह् दः सुरेह इव देवगणैरुपेतः । <sup>ा</sup> थासश्चिरं विविधंकार

ं यात्रश्चिरं विविधंवाद्यविनोदनुत्तः क्षाप्रवृत्ताहसनादिः कथाप्रसमः ॥४०

आसांचकार गणिकाजननमंहासकीडाविलास-परितोषितथिलवृत्ति ।

इत्थं विज्ञामधिपतिर्मृ जमानिजाई नानाविहार-विभवानुभवेरनेके. ॥४१ स्थित्वानुगन्यरपतीनपि सन्तिवास प्रस्थाप्य वासभवनं

स्वयमध्ययामीत् । तद्राजसैन्यमज्ञिलं निजवीर्यशीर्यसंपत्तप्रभावमहिमानुगुणं पृहेषु ॥४२

पर हो रहा का और नीचे सुवर्ण का विकटर विसमें का ऐसे उस परन-

बहु उदार यज पाला पाला बहुत ही बारीक बरनाका छावन जिस

मनोहर जासन पर बच्चाखित हो गये है। हे नृप ! उस गृह में उसकी पुरिश्वयों के समुवाय ने अपने आसर्न पर जीझ ही समासीन राजा का अनेक पूजन के उपचारों से अचंच किया था। १६। इसके उपराक्त बावों के बावन आदि के बारा और भूषण—गन्य—पुण्य—वस्त्र आदि असङ्क्रियों से राजा का विशेष आवत्य बढ़ा विया था। वहाँ पर सम्पूर्ण विन में होने बाले समुचित कर्म से निवृक्त होकर उस हैहबपति ने अपने यस के अनुसार पूरे

समुष्यसः सम स निवृत्त हाकर उस हह्यपात न अपने यत के अनुसार पूरे दिवस को व्यतीत किया था ।३७। वहाँ पर उस राजा का पूरा दिन भनेक तरह के आलयन-नर्मवपन-विचित्र जानन्द केलियों और चली घाँति प्रेक्षण आदि के समाधरण से व्यतीत जुला 'याः। फिर'जब संख्यां का समय हो एमा तो उसने दिनान्त में होने वाके उचित कमी से निवृत्ति प्राप्त को भी और फिर वह राजा सभी ओर से अपने मन्त्रीयण और सचियों से अनुगत हो गया था ।३८। समीप में वत्तं मान भूत्यों के करों में अनेक प्रदीप संस्थित

हा गया था। इदा समाप म क्ल मान भूत्या क करा म अनक प्रदाप सरस्थत से जिनसे राजिका परम गहन अन्छकार ज्ञान्त हो गया था। उस समय में ग्राजा-अपनी सभा में प्राप्त-हो गया था। वहाँ यह बहु अपने आसन पर विश्वपान भूते भया था। बहुँ यह बहु अपने आसन पर विश्वपान भूते भया था। बहुँ यह बहु अपने आसन पर विश्वपान भूते भया था। बहुँ यह बहु अपने आसन पर विश्वपान भूते भया था। बहुँ यह सक्ता में नानाभाति कायकों के द्वारा समुप्तासित हो रहा बाल्क्ट्रा उस राज सक्ता में नानाभाति के विनोधों से वह परम हथित होकर बैठा हुआ था। जिस दरह देवनाणों से

305 🚺 बहुगण्ड पुराण समन्वित सुरेन्द्र होवे । इसके अनन्तर बहुत समय तक अनेक बाद्यों का बादन, आमोद-प्रमोद-मृत्य, और प्रेक्सण में प्रवृत्त हास्यविलास तथा कथाओं के प्रसङ्गों में वह प्रसक्त हो गया वा १४०। वहाँ पर गणिकाअनों के साथ प्रणय प्रवर्धक मर्स वचन-हास-क्रीड़ा और विलास से उसने अपने चित्त की वृत्ति को परितोषित किया या। इस रीति से क्षत्रियों के स्वामी उस राजा में भिक्षा के अवंभाग को अत्यधिक क्ष्य से अनेक प्रकार के विहार के वैभव के अनुभवों ये व्यतीत किया वर १४१। फिर उन राजा ने अपने अनुनामी नरपतियों को रवाना कर स्वयं भी वह जपने भवन में चला गया था। उससे राजा की सेमा के जो सैनिक दे वे सभी उन गृहों में अपने शौरंबीयं-सम्पत्-प्रभाव और महिमा के ही अनुकूत प्राप्त करने वासे थे।४२। क्षारमानुरूपविभवेषु महाहंबस्क्षस्त्रम्बणादिभिरमं मुदितं वभूव ∤ सैन्यानि तानि नुपतेविविधाधपानसङ्ग्रह्यभोज्य-मधुमांसपयोषुतार्यः ॥४३ तृष्तान्यवारभुरिक्तानि सुखोपभौगैस्तस्यां नरेंद्रपूरि देवगणा विवीय । एवं तवा नरपतेरनुयायिनस्ते नानाविधोचितसुखानु-भवव्रतीताः ॥४४ अन्योन्यमूषुरिति गेहधनादिभियां कि साध्यते वयमिहैव वसाम सर्वे । राजापि वार्वरविधानमधो विधाय निर्वस्य वासभवने शयनीयमग्यम् । अध्यास्य रत्ननिकरैरति शोधि मद्र निद्रामसेवत नरेंद्र विरं प्रतीत: ॥४४ वे सब सैनिक मण अपने स्वरूप के अनुरूप वेशवों में वेश कीमती बस्त्र-सक् और मूषभ धादि के द्वारा अत्यक्तिक मुदित हुए थे। उस राजा के सैनिक विविध प्रकार के अन्त-पान-जण्डे घोध्य-घोज्य-घधु-पांस-पय भीर कृत भादि से परम तृत हो नमें ने । उस नरेन्द्र की पुरी में जैसे देवगण

कार्तिकेव द्वारा कामधेनु को मांव ] 700 स्वर्ण में सब मुख प्राप्त किया करते हैं उसी भौति उन्होंने सैनिकों ने भी सुखों के उपभोगों के हारा सम्पूर्ण जानन्दप्रव पदाओं की प्राप्ति की जीं। इस रीति से वे जो उस मृपति के अनुगामी वे वे सब अनेक प्रकार के समु-जित सुखों के अनुभव से समाश्वस्त हो यये थे। तथा वे सब परस्पर में एक दूसरे से कह रहे ये कि अपने घर और अन आदि के द्वारा क्या साधन किया जाता है अर्थात् अपने घरों में यहाँ ते अधिक क्या यहां के समाम भी कोई साधम प्राप्त नहीं होते हैं। हम सब वो बब यहां पर निवास करना चाहते हैं। फिर उस राजा ने भी कर्षरों का जो भी कुछ विधान भा उसे पूर्ण करके वह भी अपने निवास के भवन में दिव्य सब्या पर पहुँच गये थे। जो शस्या रत्नों से समुदाय के प्रकास से अतीय सोचित भी और परमोत्तम शी हे नरेन्द्र । निश्चिम्त होकर चिरकास पर्यन्त निदा के सुख का सेवन किया मा ।४४। कालिकेय द्वारा कामधेनु की भौग वसिष्ठ उवाच-स्वपंतमस्य राजानं सुतमागधर्यदिनः। प्रमोधियतुमञ्जया जगुरुव्वीनशास्यये ॥१ बीणाबेण्रवोन्मिश्रकलतालततानुगम् । समस्तश्रुतिसुश्राब्यप्रशस्तमधुरस्वरम् ॥२ स्निग्धकंठाः सुविस्पद्दमूर्श्वनागामसूचितम् । जगुर्वेयं मनोहारि तारमंद्रलयान्वितम् ॥३ **ऊच्**श्च तं महात्मामं राजानं सूतमागधाः । स्वपंतं विविधा वाची बुबोछियवदः शनै: ३।४ पश्यायमस्तमभ्येति राजेंद्रेन्दुः पराजितः । विवद्धं मानया नूनं तत्र वकोंबुजिश्रयाः ॥ १ द्रष्ट्र स्वदाननाभोज संपुरसुक इवाधुना । तमासि भिदन्नादित्यः सप्राप्तो ह्युदयं विभी ॥६ राजन्नखिलशीतां**त्र्**वंत्रमौलिशिखामणे । निद्रपालं महाबुद्धे प्रतिबुध्यस्य सांप्रतम् ॥७

विश्व जो ने कहा — जिस समय में राजा जयन कर रहे वे और प्रात-कासीन गाने का समय हो गया था तो सूत—मागध और वन्दीगण वहाँ पर आकर उपस्थित हो गये थे। निज्ञा के अवमान में उन्होंने अञ्चय होते हुए राजा भी प्रवीध कराने के लिये समुख्य स्वर से गायन किया था।१। वह उनका गान वीणा-वैणु को ध्वनि से मिला हुआ मधुर और ताल के विस्तार के अनुरूप था तथा समस्ती के अवण करने में सुभाव्य था और परम प्रशस्त एवं मधुर स्वर वाला था।२। उनका कष्ठ बहुत ही स्निग्ध था। ऐसे उन्होंने विशेष रूप से सुस्पष्ट मून्धना और याम से संयुत वा। तार (अत्युच्य) और

उनका नाम वीणा-वेणू को ध्वाम से मिला हुआ मधुर और ताल के विस्तार के अनुरूप था तथा समस्ती के अवल करने में सुभाव्य था और परम प्रशस्त एवं मधुर स्वर वाला था। २। उनका कष्ठ बहुत ही स्निन्छ था। ऐसे उन्होंने विशेष रूप से सुस्पष्ट मून्छेना और बाम से संयुत था। तार (अत्युक्ष) और भन्द्र सब से समस्वित बहुत ही मन को हरण करने वाला गान उन्होंने गाया था। ३। राजा को जगाने की इच्छा रखने वाले उन सूतों और भागधों ने 'सौते हुए उस महान बात्मा वाले राजा से भीरे-थीरे कहा था। ४। है राजेन्द्र ! इस समय में यह अन्द्र पराजित होकर अस्त को प्राप्त हो रहा है क्योंकि आपकी वही हई मुख कमल की लोगा से इसका पराजय हो गया

क्यों कि आपकी कड़ी हुई मुख कमल की लोभा से इसका पराजय हो गया है। अब आप प्रबुध होकर इसका अवलोकन की जिए 151 है विभी | इस समय में आपके मुख कमल को देखने के लिये बहुत ही उत्सुक की भौति अध्यक्षारों का भेदन करता हुंजा सूर्य देव 'चदयं को प्राप्त हो गये हैं। ६। है राजस् ! आप तो समस्त चन्त्र कंज के प्रमुखों में भी सर्व जिरोमणि हैं। अब आप अपनी निक्षा का त्यान कर कापन हो बाइये। इति तेखां बचाः प्राण्यक्त बुध्यत महोपति: ।

राजस् । जाप ता समस्त चन्द्र चन क प्रमुखा न मा सब । सरामाण हु । जा भाष अपनी निक्ष का स्थान कर कावत हो कावने । इति तेषां वचः श्रुण्यन्त्वबुध्यस महोपतिः । श्रीराञ्ची शेषभामनाद्यवापक जलोचनः ।।= विनिद्राक्षः समुत्यामः कर्मः नैस्यकमादरात् । चकारावहितः सम्यन्ज्यादिक मगेषतः ।। ह देवसामित्रविद्धाः यो दिव्यक मगेधभूषणः ।। कृत्वा दूर्वोजनादशंम यस्यासम्बन्धानि च ।। १० दत्त्या दानानि वाधिमयो नत्या भोगाद्वा जानपि ।

दत्त्या दानानि धार्थिभ्यो नत्या गोबाह्यणानपि । । निष्क्रभ्य च पुरात्तस्यादुपतस्ये च भारकरम् ॥११ तावदभ्यायमु सर्वे मंत्रिसामंतनायकाः । रिवर्ताजलयो राजनीयुश्च नृपसत्तमम् ॥१२

ततः स तैः परिवृतः समुपेत्य वेपोनिश्चिम् ।

ननाम पादयोस्तस्यः किरीटेनाकैवर्वसा ॥१३ ( बाशीभिरमिनंदाच राजानं पुनिपुंगर्वः । प्रश्रयाननतं साम्नाः समुबानास्यतामिति ॥१४ (

इस प्रकार के अने माध्य बन्दियों के बचनों का अवण करके वह महीपति क्षीर सागर में शेषचान की भव्या के वंश्वज सीवन भगवान् मारा-यण के समान ही प्रति बुद्ध हो वर्ष के १८० किया से रहित नेपी शाला होकर फिर उस शृपति ने परम साववान होते हुए जय अधिक जो सम्यूनं दैनिक कर्म ये जनको किया का और बहुत ही लालवर पूर्वक सम्पन्त किये थे।१। फिर उस राजा ने अपने अभीह गी देवता की अभिवन्दना करके वह स्वयं विरूप गन्ध-माला और भूषणों से समन्वित हुआ का और समस्त माञ्चल्य दूर्वी-अञ्चन और भादमं आदि अवसम्बनों को ग्रहण किया या ।१०। उसने नीमी वाचरगण वहाँ पर समुपस्थित हुए वे उनको वान दिया पा-गौ और बाह्यवों को प्रकाम किया था तथा उस पूर से बाहिर निकल कर भग-बाब् भूवन भारकर का उपस्थान किया था ।११। उसी समय में तब तक सभी मन्त्री, समस्त और नायक वहां पर बा गये थे। उन्होंने अपनी करों की अरू विलियों को जोड़कर है राजनू ! उस नृष्टें में भे 🛢 के लिए अपि-वादन किया या ।१२। इनके उपरान्त उन सबके ताब सबने संयुत बहु राजा तप के निश्चि मुनिनर के समीप में उपस्थित हुआ या और अपने मस्तक की ज्ञकाकर निक्त जिर पर धूर्य के बर्चल काशा किरोट पहिने हुए या महासूनि ने चरणों में प्रणियात किया था। १३। मुनियों में परम भेड़ उस मुनीत ने इसके जनन्तर जागीर्वादों के द्वारा राजा का अभिनन्दन किया था और जो विनमता से नीचे की ओर बवनद हो रहा वा उस राजा से परम गान्सि पूर्ण बचन से कहा या जाप वहाँ पूर बंठ बाइये ।१४।

तमासीनं नरपति महर्षिः प्रीतमानमः । उवाच रजनी व्युव्टा सुसेन नव कि नृप ॥१५ वस्माकमेव राजेन्द्रवने वन्येन जीवताम् । शक्यं मृगसधर्माणां येम केनापि वर्तितुम् ॥१६ अरण्ये नागराणां तु स्थितिरस्यंनदु सहां । अनभ्यस्तं हि राजेन्द्र ननु सर्वं हि दुष्करम् ॥१७

विद्याणक पुराण ₹१० ] वनवासपरिक्लेशं भावान्यस्थानुगोऽसकुत्। माप्तस्तु भवतो नृतं सा गौरवसमुन्नतिः ॥१८ इत्युक्तस्तेन युनिना स राजा प्रीतिपूर्वकम् । प्रहसन्तिव तं भूयो वचनं प्रत्यभावतं ॥१६ ब्रह्मन्किमनया ह्युक्तचा हब्टस्ते बाहको भहान । **अस्माभिर्मे**हिया येन विस्मितं सकले जगत् ॥२० भवत्त्रभावसंजातविभवाहृतचेतसः। इतो न गंतुमिच्छंति सैनिका मे महामुनि ॥२१ जब राजा वह? पर बासीन हो सबे के तब कड़े ही प्रीतियुक्त मन वाले महर्षि ने क्स नरपति से कहा वा—हे नृप ? कहिए क्या आपकी राजि तो सुख पूर्वक व्यतीत हुई है ? ।१५। हे राजेन्द्र ! इस जन में यह के ही समान धर्म वाले हमारा ता वन में समुत्यन्त अस्तुओं से ही जीवन सापन होता है और जिस-किसी भी प्रकार से वृक्ति की जा सकती है।१६। ऐसे महारभ्य में जो नगरों में निवास करने वाने हैं उनकी स्थिति तो बहुत ही यु सम्र हुआ करती है। है राजव ! कारण यही है कि नागरिक पूरवों का ऐसे अर्थ्य-जीवन का सभी कभी अभ्यास नहीं होता है और यह सब महान कठिन ही होता है।१७। आपने इस बनवास के परिक्लेस को अपने समस्त अनुगामियों के साथ में अनेक बार प्राप्त किया है। निश्यम ही आपके शिए यह गौरव ही समुन्तित है।१८। इस रीति के जब यह उस राजा से मुनिवर ने कहा का तो उस राजा ने प्रीति के साथ कुछ मुस्कराते हुए पुनः उस मुनि-**घर को इतका उत्तर दिया वा ।१६३ राजा ने मुनिबर से कहा वा—हे** प्रहात ! आपको ६म उक्ति से क्या है अर्थात् आपने जो यह कथन किया है चसका क्या विभिन्नाय है समझ में नहीं आता है। हम कोगों ने सी आपकी जो महास महिमा स्वयं अपने नेजों से देखी है वह तो परम अद्मुत है बौस उससे तो सम्पूर्ण जगत को ही बड़ा विस्मय होतर है ।२०। हे महामुने ! मापके तप के प्रभाव से जी यहाँ पर महात वैसव समुत्पन्त हुआ है उससे अमानित चित्त वाले वे सेरे सभी सैनिक तो यहाँ से अन्यत्र गमन करने की इण्छा नहीं करते हैं ।२१। त्वाहशानां जयंतीह प्रभावंस्तपसां विभो ।

श्चियंते सर्वेदा नृतमचित्यं बहुावर्चसम् ॥२२

नैव चित्रं तय विभी सक्तोति तपसा भवात् । भूवं कर्तुं हि नोकानामवस्थातितयं कमात् ॥२३ मुदृष्टा ते तपः सिद्धिमंहती लोकपूत्रिता । गमिष्यानि पुरीं बहान्ननुजानातु मां भवान् ॥२४ वसिष्ठ जवाच-

इत्युक्तस्तेन स मुनिः कार्त्तवीयँण सादरम् । संमावियत्वा नितरां तमेति प्रत्यभाषत ॥२६ मुनिना समनुजातो विनिष्कम्य तदाश्रमात् । सैन्पैः परिवृदः सर्वेः संप्रतस्ये पुरीं प्रति ॥२६ स गण्छंश्यतयामास मगसा पथि पाष्टियः । महोऽस्य तपस. सिद्धिलॉक्तविस्मयदायिनी ॥२७ मया लब्धेड्णी हेनुः सर्वकामदुहां वरा । कि से सक्तराज्येन योगद्धचि वाष्यतस्यया ॥२८ है विभो ! इस जगती तस में जाप जैसे महा पुरुषों के तपों के प्रभावी

करते हैं। २२। है विभी ! इसमें कुछ भी विविध्यतः नहीं है। आप अपने सप के द्वारा लोकों की कर से तीनों अवस्थाओं की अनुवकर सकते हैं। २३। हमने आपको सोकों में पूजित महान तथ की सिद्ध भली भीति देखती हैं। हे बहाद ! मैं अब अपनी नगरी में बार्क का अतः आप मुझे गमन करने के लिए अपना आदेश प्रदान की किए। २४। बित्ध भी ने कहा---- जल कालं-वीर्य राजा के द्वारा जब इस प्रकार से उन महामुनि से सादर प्रार्थना की स्वी यी तो मुनि ने बहुत कुछ सरकार करके यही उत्तर दिया था कि यदि आप जाना ही बाहते हैं तो स्वेज्छ्या नमन की जिए। २४। उस महामुनि से अनुजा प्राप्त करने वाले राजा में उनके बालम से बाहिर निकल कर समस्त सेनाओं से परिवृत होते हुए जपनी पुरी की और प्रस्थान कर दिया था। २६। सार्ग में प्रमन करने के समस में उस राजा ने अपने मन में विचार किया था।

कि ओहो ! इस मुनि को समस्वर्धा को कैसी जद्भुत सक्ति है जो सभी लोकों को विस्मय देने बाली है ।२७। जिस तपश्चर्या की सिद्धि से ऐसी

से ही निविधत रूप से सर्वदा बाह्यकों के वर्षम् को नित्य ही धारण किया

२१२ ]ें बह्याण्य-कुराज

समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली बेतुंबों से भी परमधे छ सेनु प्राप्त की है। इस मेरे सम्पूर्ण राज्य के महात् वैभव से भी क्या हो सकता है और अनस्प योग की ऋदि से भी कुछ नहीं हो सकता है। वर्षाद् इस मेरे महान् विभाल राज्य का वैभव तथा योग द्वारा अविद का वैभव भी इसके सामने तुच्छ है। २०।

गोररनभूता यदियं धेनुमुं निवरे स्थिता । अनयोग्पाविता नूनं संपत्स्वगंसदामपि ॥२६ ऋद्धमैद्रमपि व्यक्तः पदं त्रं लोक्यपृजितम् । . अस्या धेनोरहं मन्ये कर्ला नाहिति षोडगीम् ॥३० इत्येवं जितयानं तं पश्चादम्येत्य पायिवम् । चन्त्रगुप्तोऽबबीन्मंत्री कृताजलिपुटस्तदा ॥३१ किमर्च राजगाव् ल पुरी ' निगमिष्यसि । रक्षितेन चराज्येन पूर्यां वा कि फलं नव १।३२ गोरत्नभूता नुपनेयांबद्धे नुनं चालये। बर्राते नार्डमपि ते राज्यं जून्य तब प्रभो ॥३३ अन्यच्य रष्टमाश्यमे भया राजञ्छण्ड्य सत्। भवनाति मनोज्ञानि मनोजारच तथा स्त्रियः ॥३४ प्रसादा विविधाकारा धर्न शाहरसंक्रयम् । धेकी तस्था क्रणेन्द विलीनं प्रम्यतो मम ॥३% कारण यही है कि समस्त क्षेतुओं में रतन के सहस यह प्रेमु इस

मुनियर के समीप में संक्षित है। इसके ही हारा स्वर्ग में निवास करने वालों की भी सम्पद्म उत्पादित की बयी है यह निविषत है। २१। यह माना जाता है कि महेन्द्र का पर अर्थाद स्वान पपम पर दियों से परिपूर्ण है तथा यह तीनों कोकों में पूजित होता है क्योंकि सर्वतोगाय से यह परम समृद्ध होता है किन्तु में तो ऐसा मानता है कि यह इन्द्र का वैथव भी इस सेनु को गति से समुत्पादित वैभव के सामने सोमहवा मान मी नहीं है। ३०३ राजा व इसी प्रकार से अपने भन में विम्तन कर रहा या उस राजा के पीछे से आकर मन्त्री चन्त्र गुप्त ने उस समय में हाल ओड़कर उस राजा से कहा था। ३१। है राज मानू करने वाप किस लिए अपनी पूरी की ओर गमन कर रहे हैं ?

कार्तिकेथ द्वारा कामधेनु की याँग ] र २१६ आपका राज्य और पुरी तो परव सुरक्षित है अतः वहाँ पर पुरी में गमन करने से क्या फल होगा ? अवति इसी समय वहाँ गमन व्यर्थ ही है ।३२। हे प्रभी ! यह रत्नभूता ही जब तक आप करीनी राजा के घर में न होने तब तक सापका सम्पूर्ण राज्य इसके बंधव के शामने बाधा भी नहीं है और यों ही कहना उचित है कि आवका पूरा दाव्य एक प्रकार से शुख्य ही है 1231 है राजन् ! मैंने एक जोर भी महाचु बाक्यर्य देखा था, उसका भी आप सवण कीजिए। उस बेनु ने अपनी अक्षुत करिक से बड़े-बड़े भनोज्ञ भवन समुत्पादित किये के वे सब कोर परम सुन्दरी कित्रयाँ को वीं तथा अनेक भौति के आकार-प्रकार वासे जो महल अर्थात् विशास अवत ने एवं जी कभी भी क्षीज होने बासा नहीं बेखा नया था वह धन सभी कुछ एक ही क्षण में कभी क्षेतु में मेरे वेकते-देवते विमीत हो तये थे।३४-३५। ततपोवनमेवासीविदानी राजसत्तम । एकांप्रभावा सा बस्य तस्य कि दुर्लमं भवेत् ॥३६ तस्माद्रस्नार्हसस्येन स्वीकसंव्या हि गौरस्वया । मदि तेऽनुमतं कृत्यमाख्येयमनुजीविभिः ॥३७ राजीवाच-एवमेबाहमध्येनां न जानामीस्यसांप्रतम् । षश्चास्यं नापहर्त्तव्यमिति मे तक्तुते मनः ॥३० एवं भूवंतं राजानमिक्साह पुरोहितः। गर्गो मतिमता श्रेष्ठो गईयन्त्रिब भूपते ॥३१ ब्रह्मस्वं नापहर्शम्यमापद्यपि कवंचन । ब्रह्मस्वसद्य लोके दुजंरं नेह विद्यते ॥४० विषं हत्युपयोक्तारं सध्यमूतं तु हैहय । कुलं समूलं दहति बहाम्बारणियादकः ॥४१ अनिवार्यमिदं लोके ब्रह्मस्वं दुर्जरं विषम् । पुत्रपौत्रान्तफलदं विधाककटु पार्थिव ॥४२ है श्रेष्ठ राजन ! इस समय में बही तपोवन वा जिसमें इस रीति के प्रभाव बांसी वह धेनु विद्यमान है। उस व्यक्ति को इस अगत् में क्या पदार्थ दुर्लभ है अर्थात् उस को कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है ।३६। इस कारण से आप तो सभी रस्तों के रखने के योग्य बन-विक्रय वासे हैं। आपकी यह गी

स्वीकार करनी चाहिए अवदि उस सेनुको आप बहुन कर लीजिए। यदि यह कार्य आपको पसन्द हो तो इसको जपने बनुजीविधों के द्वारा कहला देना चाहिए।३७। इस प्रकार से मैं भी इसकी नहीं जानता है। किन्तु यह सर्व आपका कथन अयुक्त है। चाहे कितनी ही आपक्ति क्यों न उपस्थित हो आये, ऐसे आपत्काल में भी बाह्यजों के अन का कभी भी आहरण नहीं करना चाहिए। मेरा मन परम अख्यित रहा करता है।३८। इस रीति से जिस समय में राजा कह रहा चा उस समय में राजा के पुरी हित ने राजा से यह कहा था-हे भूपते ! मितवानों में परम बेह वर्ग मुनि ने ऐसे कमें की निन्दा करते हुए यही कहा वा ।३१। जापत्ति काल में भी कभी बाह्मधीं के **धन का किसी भी तरह ने अपहरण नहीं करना चाहिए। इस लोक में बहा-**इय के समान अन्य कुछ भी दुजर अर्थात् बुरा कर्मनहीं होता है।४०। है हैह्य ! विष भी मार्क हंग्ला है किन्तु वह अपने उपभोक्ता को ही थी कि ससका लक्ष्य भूत है मारता है किन्तु बाह्मकों का धन क्यी पायक मूल के सहित सम्पूर्ण कुल की भश्मीमूल कर दिया करता है।४१। है पार्थिव ! कोन में यह कड़ा भारी जाश्ययं से संयुत है कि ब्रह्मस्य सनिवार्थं कप से महाम् दुर्जर निष है। यह तो कैवल प्रहम करने वाले को ही नहीं प्रत्युत क्षर से से पुत्र-पीत्र अ। दि का विनास कर देने वाला है और विपाक में महान कद् श्रीता है।४२।

पेश्वयंमूवं हि मनः प्रभूणामसदात्मनाम् ।
किन्नामासन्त कुरते नेवासहिप्रलोभितम् ॥४३
वैदान्यस्त्वामृते कोऽन्यो विना दानान्नृपोत्तमः ।
भादानं चित्रयानो हि बाह्मणेष्यमिषाञ्छति ॥४४
देशांत्वं महाबाहो कमे सज्जननिदितम् ।
मा कृथास्तदि छोकेषु यशोहानिकरं तव ॥४५
वशे महति जातस्त्यं चदान्यानां महीयुजाम् ।
यशांसि कर्मणानेन सांप्रत मा व्यमीनशः ॥४६
अहोऽनुजीविनः किचिद्मतिरं व्यसनार्णवे ।
तरमसादसमुन्नदा मञ्जयंत्यनयोन्मुखाः ॥४७
श्रिया विकुवंन्युरुषकृत्यांष्रिये विचेतनः ।

कार्तिकेय द्वारा कामधेतु की गाँग ] [ २१४

ससद् आत्माओं बाने प्रभुशों का यन ऐक्वर्य की वृद्धि करने में महास्

तन्मतानुप्रवृत्तिश्च राजा सद्यो विषीदित ॥४८ अज्ञातमुनयो मंत्री राजानमनयांबुधी । आत्मना सह दुर्बु द्विलॉहनौरिच मञ्जयेन् ॥४९

मूद हुआ करता है। वे बहुधा नेजों से बूरे कमी को देखते हुए भी विशेष रूप से प्रसोधित उनका मन क्या-क्या असत् कर्म नहीं किया करता है अपीत् ऐसे बहुत से बुरे कमें हैं जिनको उनका मन करने में बोड़ा भी मस्ट्रित नहीं होकर किया करता है। ४३। है उत्तम तृप ! बापको छोड़कर अस्य ऐसा कीम है भी यह नहीं जानता है कि बाह्मणों को तो अपनी बीर से बान ही विया जाता है। बान के देने के अतिरिक्त उनसे कुछ प्रहण करना प्राह्मणीं कै विषय में चाहता हो। तात्पर्य यही है कि आप बाह्मणों को बात देने के महत्य को भली भाँति जानते हैं और जनसे किसी वस्तु का प्रहण नहीं किया जाता है यह भी अच्छी तपह से लम्भते हैं-इस विचय में वापके समान भरम कोई मी जाता नहीं है।४४। है महाच् बाहुओं बाले ! आप तो इस तरह के पूर्व जाना गहा पुरुष हैं। फिर ऐसे नक्जनों के द्वारा विशेष निन्धित ऐमें कर्म को कभी अन करिए क्योंकि ऐभा बुरा कर्म कोक में जापके सुधक की हाति के ही करने नाला होना ।४४० है राजव बाप अहान वानी राजाओं के बंग में समुत्यन्त हुए हैं। समय्य जापका विकास यज है। अब इस जमन् कर्म के द्वारा जपने वज का विनास मत करिये ।४६। सही ! अवदि बड़े ही आश्चर्य की कात नो यह है कि वे अनुजीवी मोग जोकि अपने ही स्थानी के परम प्रसाध से समुख्य हो गवे हैं वे ऐसी जनीति की और उत्मुख हो रहे हैं कि वे उसी अपने स्वामी व्यवनों के साथर में दुवा रहे हैं। 🕬 भी सम्मन्तता होने के कारण से ऐसा मनुष्य ज्ञान सूच्य हो गया है कि अजिन्तनीय पुरुष के इत्य को भी करने के लिये उता कही वाता है। ऐसे मनुष्यों के कत के अनुनार प्रवृति रखने वाला राजा तुरन्त ही दु:खों को मोगा अस्ता है। इटा यो मन्त्री मुन्दर नीति को नहीं जानता है यह बुट बुद्धि बाला बन्बी सोहे की नौका की ही शांत अपने राजा को भी बनीति को मागर में निमम्न करा दिवा करता है।४६।

तस्मार्श्व राजजाद्रैल मृहस्य नयवरमेनि । मतमस्य सुदुर्बु होनुवृत्तितुगहेसि ॥५० २१६ ] [ अज्ञाण्य पुराण एवं वि वदतस्तस्य स्वामिन्नेयस्करं वश्वः ।

एवं हि वदतस्तस्य स्वामित्रेयस्करं वशः। बाक्षिप्य मन्त्री राजानमिदं सूयो हाभाषत ॥११ ब्राह्मणोऽयं स्वजातीयहितमेष समीक्षते । महाति राजकायणि हिजैतुं व शक्यते ॥५२ राज्ञेव राजकार्याणि वेद्यानि स्वमनीषया । विना वै भोजनादाने कार्य विश्रो न विदत्ति ।। १३ बाह्यणी नावमंतव्यो वंदनीयश्च नित्यशः। प्रतिसंग्रहणीयञ्च नाधिकं साधितं क्विचित् ॥५४ सस्मारस्वीकृत्य तो धेनुं प्रयाहि स्वपुरं नृप । नोचेद्राज्यं परित्यज्य गण्छत्व जपसे बनम् ॥५५ .क्षमावस्यं बाह्यणानां दण्डः क्षत्रस्य पार्थिव । प्रसद्य प्ररणे बापि नाधर्मस्ते भविष्यति ।। १६ इस कारण से हे राजशायू न ! बाप इस मूद के त्याय मार्च में मत क्लिए और इस बुट बुद्धि वासे मंग्नी के सत के अनुसार असत् करने के शिये आप कभी भी योग्य नहीं होते हैं । १०। इस रीति से अपने स्वामी ने करवाण करने बचनों को जब वह पुरोहित कह रहा वा तो उसकी बात को काट कर वह मन्त्री फिर राजा से यह बोसा था ।५१। हे राजव् । यह पुरो-हित हो जाति का जाहाय है और वह सर्ववा अपनी ही जाति का हित काहा करता है। राजा के कार्य तो बहुत महाचू हुआ करते हैं जो कि विधीं के द्वारा कभी भी काने नहीं जा सकते हैं। ५२। राजाओं के कार्य तो राजा के ही द्वारा जानने के योग्य हुआ करते हैं। वित्र केवल भोजन और दान प्रहण के अतिरिक्त अपनी बुद्धि से अन्य मृपोक्ति कार्य को नहीं जानशा है । भूदे। मैं क्राह्मणों की किसी भी रीति से निन्दा नहीं करता हूँ प्रत्युत मेरा यही मत है कि कभी भी बाह्यच का अपमान नहीं करना चाहिए और बाह्मण की नित्य ही बन्दना करनी चाहिए। इसका प्रति संग्राहण भी करना उचित है किन्तु इसके द्वारा कहीं पर भी किसी कार्य को साधित महीं करे । १४। है नृप ! इस कारण से आप सस मुनि की होमधेतु को स्थीकार करके अर्थात् अपने अधिकार में लेकर ही फिर अपने नगर में गमन करिए। यदि यह कार्य नहीं करना चाइते हैं और ऐसे अद्भुत पदार्थ का भी त्याग कर

कातिकेय द्वारा कामधेनु को साँग - ] [ २१७
रहे हैं तो फिर सभी राज पाट को त्याग कर तप करने को बन में ही चले
बाइए और पूर्ण त्यागी बन जाइए १५६। इस प्रकार से समावान होना तो
साहाणों का ही धर्म होता है । हे राजम् ! क्षांत्रय का धर्म तो दन्द देना है ।
यदि धरा पूर्वक भी उस धेनुरत्न कर वपहरण करते हैं तो इसके करने में
भी आपका कोई अधर्म नहीं होगा १५६।
प्रसह्य हरणे दोष यदि संपश्यसे नृप ।
दत्त्वा पूर्व गवाश्वाद्यमुनेधेंनु: प्रगृह्यताम् ।।५७
स्वीकर्तव्या हि सा धेनुस्स्वया त्यं रत्नभाग्यतः ।
सपोधनानां हि कुक्षो रत्नसंग्रहणादरः ।।५व

त्रपोधनवलः शांतः त्रीतिमान्स नृप स्वयि । तस्मासे सर्वेथा धेनुं याचितः संप्रदास्यति ॥५६ अभ वा गोहिरण्याच यवस्यदिभवाभ्छितम्। संगृह्य दिलं विपुल बेनुं तां प्रतिदास्यति ॥६० अनुपेक्ष्यं महत्रत्नं राज्ञा वै भूतिमिञ्छता । इति में वर्सते बुद्धिः कर्यं वा मन्यते भवात् ॥६१ राजीवाय-गत्था स्वमेव तं विश्रं प्रसाद्य प विशेषधः। दत्त्वा चाभीष्सितं तस्मै तां गामानय मंत्रिक ॥६२ वसिष्ठ उवान-एवमुक्तस्ततो राज्ञा स मंत्री विधिचोदितः। निवृत्य प्रयमी शीघ्रः जमदग्नेरथाश्रमम् ॥६३ हे नृप ! आप यदि बलात् उस धेनुरत्न के अपहरण करने में कोई दोष और अधर्म ही देखते हैं तो जाप इसके बदन में अन्य गी तथा अश्व आदि मूल्य के रूप में मुनि को देकर ऋषि की उस क्षेत्र का ग्रहण कर मीजिए ।५७। मेरे इस सम्पूर्ण निवेदन करने का निष्कृषं वही है कि आपके द्वारा उस बेनु को स्वीकार कर ही लेना चाहिए अर्थात् किसी भी रीति से उसको अपने अधिकार में से ही जेना उचित है। इसका कारण यही है कि आप तो ऐसे रत्नों का सेवन करने वाले हैं। बो तप को ही अपना धन माना करते हैं ऐसे तपस्वियों को ऐसे रत्नों के संब्रहण करने का समावेर

२१६ ] अह्याण्ड पुराण

कहीं भी नहीं होता है। १८६। यह तपोचन यल वाला ऋषि सो परम शास्त स्बभाव बाला है और हे हुए ! वह आप में श्रीति रखने बाला भी है । इस कारण से जब भी आपके द्वारा याचना उससे की जायगी तो वह सब प्रकार से उस क्षेत्र को दे देगा 1--१। अवना यह भी होसकता है कि वह कुछ अधिक इच्छा रखता होवे ता अन्य गी और सुवर्ण आदि जो-ओ भी उसका अभी-प्सित हो वह बहुन-सा धन एकत्रित करके उसकी दे दिवा आवे तो वह इस सबके अवसे में उस क्षेत्र का प्रतिवास अवश्य ही कर देशा ।६०। मेसी बुद्धि तो यही है कि भूति की अधिलाबा रक्षते वाले राजा के द्वारा ऐसे महास् रत्न की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जाप इस विचारणीय विषय में कैशा अपना मत रखते हैं ? ।६१। राजा ने मन्त्री के मत का खबण करके कहा या - हे मन्त्रम् ! आप ही वहां गमन कीजिए और विशेष अप से उस वित्र को प्रसरन की जिए तथा जो भी कुछ उसका अभिवास्थित हो उस सबको उसे प्रदान करके उस बेनु को यहाँ पर ले आइए ।६२। वसिष्टजी ने कहा-इस रीति से जब राजा के द्वारा कहा गया था तो यह मन्त्री भाग्य के विभान से प्रेरित हो कर जीवा ही वापिस होकर अमदनित मुनि के आश्रम में जला गया जा १६॥

गते तु नृपतौ निस्मन्तकृतवणसंयुतः ।
सिमदानयनार्थाय रामोऽपि प्रययौ वनम् ।।६४
ततः स संत्री सबलः समासाच तदाश्रमम् ।
प्रणस्य मुनिजाद् लिमद वचनमन्नवीन् ।।६५
चन्द्रगुप्त उवाच-सह्मनृपतिनाऽभव्तं राजा तु भृति रत्नभाक् ।
रत्नभूता च धेनुः सा भृति दोग्धीव्यनुत्तमा ।।६६
तस्माद्रस्तं सुवर्णं वा मूल्यमुक्त् वा यघोचितम् ।
सादाय गोरत्नभूतां धेनुं ये दातुमहँसि ।।६७
जमदग्निजवाध-होमधेनुरिय महा न दातच्या हि कस्यचित् ।
राजा वदान्यः स कर्यं बहास्वमभिवाञ्छति ।।६८

मंत्र्युवाच-

रत्नभाक्त्वेन नृपतिद्धें नुं ते प्रतिकांक्षति ।

गवायुतेन तस्मात्त्वं तस्मी तां दातुमहंसि ॥६१

इस राजा के आध्यम से अपने पुर को बोर चले जाने पर राम भी जाकृत प्रण के ही साथ में खिनधाओं के साने के सिए वन में बता नदा या ।६४। इसके अनन्तर यह चन्त्रगुप्त नामधारी मन्त्री अपनी हेना के सहित जमदिन मुनि के आश्रम में पहुँच कर उसने मुनियों में शाद्रंस के समान जसदिन के बरणों में प्रभास करके वह क्वन कहे वे ।६५। बन्दगुप्त में कहा-हे बहान् ! भूपति ने यह आजा प्रवान की है कि इस भूमण्डल में राजा ही रहनों का सेवन करने वाला होता है। इस भूमि में समस्त बोहन शीस क्षेत्रुओं में अतीय उत्तम बह क्षेत्र रस्तचूता है जो कि इस समय में आप के पास है। ६६। इस कारण से आप रत्न अवना तुनमें जो भी समुचित हो उस बेनु का मूल्य बताकर बहुज कीजिए और गीओं में जो रत्नभूता बेनु है उसको जाप मुझको प्रधान करने के बोच्य होते हैं।६७। जमदिन भूनि ने कहा-यह तो मेरी होत्र बेनू है अर्जाद समस्य होग की सामग्री वेने वालीं है जतस्य मेरे द्वारा यह किसी के जिये भी देने के धोग्य नहीं है। यह आपका स्वामी राजा तो बहुत ही बढ़ा दानजील है फिर वह किस प्रकार से इस ब्रह्मस्य अयति बाह्मय के बन को नेने की इच्छा कर रहा है ? ।६व। मन्त्री ने कहा-स्थोंकि नृपति रत्नों का सेवन करने वासा होता है इसी भावना के कारच से वह आपकी रत्नपूता धेनु की आकांका करता है। याँ ही बिना किसी मूल्य के नहीं सेना चाहता है। बाप दश सहस्र गीओं की प्रहण करके इस कारण वे उस क्षेत्र को उस राजा के लिए देने के यीग्य # 1581

जयदग्निश्वाच-

क्रयविक्रमयोर्नाहं कर्ता बातु कवंचन ।

हिवधिनीं च वै सस्मान्नोत्सहे दातुमंत्रसा ॥७०

मंत्र्युवाच-राज्यार्धेनाच का बहान्सकलेनापि भूभृतः ।

देहि धेनुमिमामेकां सत्ते श्रेयो भविष्यति ॥७१ जमदग्निस्थाच- जीवन्त्राहं तु दास्यामि वासवस्यापि दुर्भते । गुरुणा याचितं किं ते वचसा नृपते पुनः ॥७२ मान्युवाच-

स्थमेव स्वेष्क्या राजे देहि छेनु सुहुत्तया । यथा बलेन नीतायां तस्यां स्वं कि करिष्यसि ॥७३ जमवग्निरुवाच--

वाता द्विजानां नृपतिः स यश्चम्याहरिष्यति । विप्रोऽहं कि करिष्यामि स्वेष्छानितरणं विना ॥७४ वसिष्ठ उवाच-

इत्येवमुक्तः सक्रुद्धः सः मंत्री पापणेतनः । प्रसन्धः नेतुमारेभे मुनेस्तस्य पयस्विनीम् ॥७५

जमवन्ति मुनि ने कहा-भाई, वैं कभी भी किसी भी प्रकार से क्रम और विक्रम के करने वाका नहीं हैं। यह धेनु तो मेरी हविस्रांनी अर्थात् होम के लिये हार्व के प्रदान करने वासी है ! इसलिए तुरन्त ही मैं उसको देने का बरसाह नहीं करता है। ७०। मन्त्री ने फिर कहा—हे बहाव ! आप सस राजा के आहे राज्य को ग्रहण करके अवदा सम्पूर्ण राज्य को सेकर भी इस एक बेनु को दे दीजिए। इससे आपका बहुत बढ़ा कल्याण होगा ।७१। अमवन्ति ने कहा-है बुद्ध मति वासे ! मैं जीवित रहते हुए इस राजा की सो बात ही क्या है वेवेन्स्र को भी सह क्षेतु नहीं दूँना। फिर जापके राजा के बड़े वसम से याचना करना तो सर्वधा अवर्ष ही है। अर्थात् इससे कुछ भी नाम नहीं है ।७२। मन्त्री ने कहा—आप ही सीहाई की मावता से राजा के लिए उस क्षेतु को दे बीजिए---वही अच्छा है। बौर ऐसा बाप नहीं करते हैं तो उसको बसपूर्वक से सेन पर आप क्या करेंगे ? १७३। अमदिग्न मुनि ने कहा-राजा तो क्षाह्मणों के लिए बान प्रदान करने काला हुआ करता है। कहीं यदि ब्रह्मस्य का आहरण करता है तो मैं तो विष्र हैं मैं स्वेण्छा से वितरण करने के बिना उसका क्या करू मा 16४। वसिष्ठ भी ने कहा-अब इस रीति है उस चन्द्रगुप्त मन्त्री से ऋषि के द्वारा कहा गया तो वह पाप पूर्ण कान वाका मन्त्री बहुत क्रोधित हो नवा वा । फिर उसने सूर्नि की उस

पमस्यिती क्षेत्र का बलपूर्वक अपहरण करना बारम्म कर दिया या ७४।

वसिष्ठ उवाच-

### ॥ जनवन्ति-वधः ॥

जमदग्निस्ततो भूयस्तमुवाच रुपान्धितः ।

ब्रह्मस्य नापहर्त्तव्यं पुरुषेण विजानता ॥१ प्रसद्धा गां मे हरतो पापमाप्स्यसि दुर्गते । आयुर्जाने परिक्षीणं न चेदेतस्करिष्यति ॥२ बलादिच्छसि यन्नेतुं तन्न शक्यं कथंचन । स्थयं वा यदि सायुज्येद्विनशिष्यति पाथियः ॥३ दानं विभापहरणं बाह्मणानां तपस्थिनाम् । गतायुषोऽजुँ नादन्यः कोऽन्विच्छति जिजीविष्<u>'</u>ा।४ इत्युक्तस्तेन संकृद्धः स मंत्री कालकोदितः। बद्धानां गां रहेः पाशैविचकर्ण बलान्वितः ॥ १ जमवन्तिरथ कोश्राद्भाविकर्गप्रचीदितः। ररोधं तं यथाशस्ति विकर्णतं पयस्विनीम् ॥६ जीवन्न प्रतिमोध्यामि गामेनामित्यम्बितः। जपाह सुदृढं कंठे बाहुम्यां ता महामुनिः ॥७ श्री वसिश्वजी ने कहर-पुनः जमदन्ति मृति ने क्रोध से समन्त्रित होते हुए उससे कहा था--एक ज्ञानी पुरुष के द्वारा जक्षास्य का कभी भी अपहरण नहीं करना चाहिए।१। हे दुष्टमति बाले ! अमात् मुस से मेरी गौ का हरण करके तू महात् पाप को प्राप्त हो जावगा। यदि तू ऐसा ही भरेगा तो मैं जानता हूँ कि आबु की परिस्तीण कर रहा है।२। वन पूर्वक जो इसको लेने की इच्छाकर रहाई वह किसी भी रीति से नहीं कियाजा सकेगा । यदि यही करेना तो तू स्वय ही क्षायुज्य को आह हो जायगा अथवा तेरा राजा विनष्ट हो जायगा ।३। विना दान के तपस्वी बाह्मणी की वस्सु का वल से छीन लेना कतायु कार्त्त कीर्याजुन के सिवाय अन्य कीन जीवित रहने की इच्छा वाना चाहता है अवति ऐशा कोई भी नहीं चाहा करता

है। यह तेरा राजा ही है जी ऐसा करना पाइना है।४। इस तरह से जब

२२२ ] [ इन्ह्याण्ड पुराणः मुनिके झश्रा उस सन्त्री से कज्ञा गया था तो बह मन्त्री कास से प्रेरित

होकर उस बुष्कमें में प्रमुस हो गया था और बस (सेना) से समन्वित उस मन्त्री ने परम सुदृढ़ पानों से उस होम क्षेत्र को बाँध करके अपने साथ ले जाने के लिये खींचा था १५। इसके जनकार क्षेत्र से मिवच्य में होने वाले कर्म से प्रेरित होते हुए अमदिक ने थी के खींचते हुए उस मन्त्री को अपनी मिक्त को भरपूर भगाकर खेसी मिक्त उनमें थी उसी के अनुसार रोका था १६। उन्होंने कहा था कि मैं अपने खीते बी इस क्षेत्र को नहीं छोडूगा। यह कहते हुए उनको बढ़ा कोश उत्पन्न हो गया और उस महामुनि ने बड़ी हदता के साथ अपनी दानों बाहुओं का उस क्षेत्र क कच्छ में डालकर उसको बलपूर्वक पकड़ लिया था। ७।

ततः कोधपरीतात्मा चन्द्रगुप्तोऽतिनिवृ णः। उत्सारयध्यमित्येनमादिदेश स्वसैनिकान् ॥= अप्रधृष्यतमं लोके तमृषि राजकिकराः। भवतिया प्रहरूयैनं परिवतुः समेततः ॥६ वडै कशाभिलंगुडैविनिघ्नंत्रस सुद्धिथः। ते समुरसारयन् धेनो सुदूरतरमंतिकाम् ॥१० स तथा हत्यमानोऽपि व्यथितः अमयान्वितः । न चुक्रोधाकोधनत्वं सतो हि परमं धमम् ॥११ स च शक्तः स्वसपसा संहत्त्रं मणि रक्षितुम्। जगस्सर्वं क्षय तस्य चिन्तयन्त प्रचुक्रुधे ॥१२ स पूर्वं कोधनोऽस्यर्थं,मातुरचे प्रसादितः। रामेणाभूततो नित्यं शांत एव महातपाः ॥१३ स हत्यमानः सुभृष्मं चूणितोग।स्थिबंधनः । निपपात महातेजा धरच्यां गतचेतनः ॥१४ इसके अनन्तर क्रोध से परीत आमा वाले उस अस्यन्त नीच चन्द्रशुप्त

इसके अनन्तर कोध से परीत आमा थाले उस अस्यक्त नीच चन्द्रश्रुष्ठ में अपने सैनिकों को आहा वे वी को कि इस मुनि को अस पूर्वक हटा दो ।या यह मुनि इस लोक में ऐसे हे कि कोई भी उनको प्रसचित नहीं कर सकता था तथापि राजा के किकरों ने इस ऋषि को अपने स्वामी की आशा

जमद्रवित-ब्रह्म 258 से वसपूर्वक कारों ओर से असको घेर शिया का । सैनिकों ने सेतु के समीप से बहुत दूर तक उस ऋषि को हटाते हुए उस पर बंग्धों से—कमाओं से— लाठियों से--बीर मूँ मों से पीट रहे में १६-१०। वह ऋषि इस तरह से पीटे और मारे जाने पर भी बहुत अधित होकर कोछ से मंयुत तो हो नया भी उसने विशेष क्रोध का भाव प्रकट उहीं किया वा क्योंकि वे यह भी जानते थे कि क्रोध का न करना सत्पुरुष का परम धन होता है।११। वह मुनिवह अपने तप के प्रधाद से जब का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा

करने में भी वरम समर्थ के किन्तु वह सम्पूर्ण जयत् का अब है यही विचा-रते हुए उन्होंने विभेध क्रोध नहीं किया वा ११२। वह पूर्वकाल में जत्यसिक क्रोध करने बाले वे किन्तु राम ने अपनी माता के लिए उनकी प्रसादित किया था। तभी से फिर वे महान तपस्थी नित्य राम जान्त हो गये थे। ३१। ने मुनि नहुत ही अधिक मारे पीटे सबे के उस मार के प्रहारों से उनकी मंजू की अस्थियों के बन्धन सब चूजित हो गये थे। और फिर वह महाद् तेज वाले मुनि चेतना शून्य होकर भूमि में गिर गये थे ।१४। तस्मिन्मुनौ निपसिते स पुरास्मा विशंकितः। किकरासादिगण्छीघ्रं धेनोरानयमे बलात् ॥१५

ततः सक्त्सां ता धेनुं बद्धा पर्यहं देनुंपाः । कशाभिरभिष्ठ्रस्यंत चक्रवुऋ निनोषया ॥१६ आकृष्यमाणा बहुभिः कन्नाभिसंगुडैरपि । हत्यमाना भृश तैश्च चुक्कु व पयस्विती ॥१७ व्यथिनातिकशापातैः क्रोधेन महतान्त्रिता । आकृष्य पाणान् सुरुढान् कृत्वाऽस्मानममोचयत् ॥१८ विमुक्तपागवद्य सा सर्वतोऽभिवृता बलैः।

हुहारवं प्रकुर्वाणा सर्वतोऽह्मपतद्वया ॥१६ विषाणसुरपुच्छाग्रैरभिहत्य समाततः । राजमंत्रिबलं सर्वं व्यव्यवयदयपिता ॥२०

विद्राज्य किंकरान्सवास्तिरसँव पयस्विनी । पश्यता सर्वभूताना भगन प्रत्यपद्यस् ॥२१

📗 सहाग्ये पुराष

विशेष संका से युक्त उस दुष्ट आश्मा वासे ने उस महामुनि के धरणी पर गिर जाने पर अपने किंकरों को जादेश दिया था कि वल पूर्वक बहुत हीं भीड़ा उस धेतु का जानवन करें अर्थात् उसको वे बावें ।१४। इसके पश्चात् हे तृप ! वत्स के सहित उस क्षेत्र को परम सुदृढ़ पानों से बाँधकर चाबुकों के प्रहारों से उसको पीटते हुए ने आने की इच्छा से वे किकर उसे थींच रहे थे ।१६। जब बहुत से किकरमणी के द्वारा वह खींची जा रही थी तया चाहुकों से और साठियों से मारी-पीटी वा रही वी तो वह तपस्विनी उनसे बहुत ही क्रोफ में भर नवी भी ११७। बस्यश्विक चाबुकों के प्रहार उस पर हुए ये तो यह देनु बहुत अथित हो यथी भी और महान कोछ से भी समन्वित हो गयी यी फिर उस क्षेत्र ने उस सुदृढ़ पाकों को छोंचकर अपने आपको उन से छुड़वा विया वा ।१८। जब पाओं के बन्धन से वह विभुक्त हो नयी थी तो सैनिकों ने सब ओर हो चेर लिबाबा। उस समय में क्रोध से दुंहाकी व्यक्ति करते हुई वह सभी ओर आक्रमण करने वाली हो गयी थीं ।११। फिर बरपन्त बर्गित होकर उसने अपने सभी ओर में विवाण-खुर और पूँछ के अवधाय से सम्पूर्ण राजा के मन्त्री की सेना को यहाँ से बूर खबेड़ दिया था ।२०। वह प्रयस्थिती समस्त किकरों को वहाँ से दूर मगा कर सबके देखते हुए बड़े ही वेग से अमारिक में चली गयी थी। २१।

तसस्ते भग्नसंकल्पाः संभग्नक्षतिवग्रहाः । प्रसद्धा बद्ध्या तद्धरसं वग्मुरेवातिनिष्णाः ।।२२ पयस्विनीं विना बत्सं वृहीत्वा किकरैः सह । स पापस्तरसा राजः सन्निधि समुपागपत् ।।२३ गत्वा समीपं नृपतेः प्रभम्यास्यै प्रजसकृत् । तद्युत्तांतमशेष ण व्याचचके ससाव्यसः ।।२४

प्सके अनम्तर वे सब जपने संकल्पों के भम्त हो जाने वाले हो गये थे और उनके सबके नरीर क्षतों से अभम्त हो नये थे। वे अत्यन्त अधन्य बलपूर्वक उस होतु के बत्स को ही बाँछकर वहां से चसे गये थे। २२। फिर बहु पापारमा बना पर्यास्वनी के उसके बत्स का ग्रहण करके जपने सेवकों के साथ राजा के समोप में समागत हो गया था। २३। राजा के समीप में गमन करके प्रशंसा करने वाले उसने राजा को प्रभाग किया था और मय से भीत इसने वहां का सम्पूर्ण सुत्तान्त राजा के समझ में वाजित किया था। २४।

# ।। परशुराम की प्रतिका ।।

बसिष्ठ उनाच--श्रुत्वैतत्सकलं राजा जमदग्निवधादिकम् । उद्विग्नचेताः सुभृषं चिन्तयामासं नैकधा ॥१ अहो मे सुनृशंसस्य लोकयोरुभयोर्पि । ब्रह्मस्बहरणे वाञ्छा तद्धत्या चातिगहिसा ॥२ बहो नाश्रीषमस्याहं ब्राह्मणस्य विज्ञानतः। वचनं तर्हि सां जह्यां विमूदातमा गतत्रपः ॥३ इति संवितयन्त्रेव हृदयेन विद्यता । स्वपुरं प्रतिचक्राम सबलः साधुगस्ततः ॥४ पुरीं प्रतिगते राजि नस्मिन्सपरिवारके। आश्रमात्सहसा राजन्विनिष्चक्राम रेण्का ॥५ अथ सक्षतसर्वाञ्च रुधिरेण परिष्लुलम् । निष्वेष्टं पतितं भूमी ददमं पतिमारमनः ॥६ सतः सा विहतं मत्वा भत्तारं गतवेतनम् । भन्वाहतेवाणिनना मूर्छिता न्यपतद्मुवि ॥७

श्री विश्व हो ने कहा- राजा की तं वी सं वह सम्पूर्ण जसदिन श्रुति के यह आदि का बुलान्त अवल करके बहुत ही अधिक उद्विन्न विश्व वाला हो गया था और वह अनेक प्रकार की बातों के विषय में विश्वन करने लग गया था। १। अही! मैं दोनों ही लोकों में बहुत व्यक्ति कूर हो गया हूं क्योंकि मैंने बहुत्व के वपहरण करने में अपनी इच्छा की भी और अलीव पहिंत उस मुनि की हत्या का पाप भी मुझे सग गया है। २। अही! मैंने उस झाता पुरोहित विश्व की बात को नहीं सुना वा अर्थात् उसके कथन का पालन नहीं किया था। विमूद्ध आत्मा वाले निसंच्य मैंने उसकी वाली का त्यान कर विया था। ३। यही सोचले हुए बहुत ही हु खित हु यम से वह अपनी सेना और अनुगामियों के। ही सहित वपने पुर की ओर वस दिया था। ४। उस राजा के पुरी की ओर बसे जाने पर जो कि अपने समस्त परिकर के

२२६ ] [ ब्रह्माण्ड धुराज

साथ था, हे राजन् ! रेणुका सहसा अपने आश्रम से निकली थी। १६ ६सके पश्चात उस रेणुका व्यक्त पत्नी ने सम्पूर्ण अयों में अतों वाले-रुधिर से लब-पथ-चेटा से रहित अर्थात् बेहोन और भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देखा था। ६। इसके अनम्तर उस रेजुका अपने घला को चेतना से शून्य निहत (मृत) मानकर वजाधात से चोट खाई हुई के सभाद मूज्यित होकर भूमि पर गिर गयी। ७।

चिरादिव पुनभूं मेरूत्थायातीव दु खिता । पतिस्वोस्याय सा भूयः सुस्वरं प्रवरोद ह ॥= विक्रजाप च सात्यर्थं धरणीध्विष्ट्रसरा। अश्रुपूर्णमुखी दीमा पतिता शोकसागरे ॥६ हा नाच प्रिय धर्मक्ष वाक्षिण्यामृतसागरः। ष्टा धिगरयंत्रशांत स्वं नैय कांश्रेत चेब्रशम् ॥१० **आश्रमादमिनिक्कांत** सहसा व्यमानर्णवे । क्षिप्रवानाथामगान्ने मा बन च बालोऽसि मानद ॥११ सतौ साप्तपदे मैचे मुचिताऽहं स्वया सह । यासि यत्र स्वनेकाकी तत्र मां नेतुमईसि ॥१२ हत्वा त्वामीहशावस्थमिवराद्वयं मम । न दीर्यने महाभाग कठिनाः खलु योपित ॥१३ इत्येवं विलयंती मा रदती च मुहुमुँ हः। चुकोश रामरामेति भृतं दु:खपरिप्लुता ॥१४ बहुत वैर में फिर भूमि से उठकर वह बत्यन्त हु जित हुई भी और

बारम्बार भूमि में चठकर और फिर पछाड क्षांकर गिरती हुई जैने स्वर से उसने दश्न किया वर ।=। घरणी की धूल से बूसर होती हुई उसने बहुत ही अधिक विलाप किया था। उसका पृथ सर-सर गिरते हुए असुओं से संयुत और परम बीन होकर मोक के बहाब सायर में निमग्न हो गयी बी

थि। उसने अपने करूप कव्यन में कहा या हा नाथ ! आफ तो मेरे परमित्रय यें और आप धर्म के पूर्व आसा वे । है स्वामिस् ! आप दाक्षिक्य रूपी अमृत के सहाब् सागर थे । हा ! मुझे धिकार है आप तो अस्यन्त आगत स्वकृप

परणुराम की प्रतिज्ञा 📑 2२७ वाले वे किन्तु इस अकार से बापने कभी भी कारूका नहीं की भी ।१०। है मान प्रदान करने वासे ! अभी-अभी तो बाप अपने आश्रम से निकले थे । तुरस्त ही अनाथ मुझको हु को के महान् भीर सान्र में पटककर आप कहाँ थर चले गये हैं ।११। सत्युरुवों की सप्तपदी की मिंत्रता में मुझे अपने ग्रहण किया या अब मैं अरपने उस सप्तपदी के विपरीत सुचित हो रही है कि मापका सहवास मेरा छूट रहा है। यहाँ पर भी बाप अकेले जा रहे हैं वहीं पर मुझको भी अपने ही साम में ले बाने के योग्य आप हैं।१२। आपकी ऐसी मूच्छित एवं मृत दत्ता ये पतित हुओं को देखकर भी तुरम्त ही मेरा हृदय विदीर्ण नहीं ही रहा है-यह क्या बात है। निश्चय ही स्थियों का ह्रदय बहुत ही निय्दुर होता है ।१३। इस प्रकार से महान् घोर विसाप करती हुई और बार-बार क्रन्दन करती हुई हे राम ! हे राम ! यह कहकर अरयन्त दुःख में परिष्लुत होकर रदन कर रही थी ।१४। ताबद्रामोऽपि म वनास्समिद्भारसमन्वितः। अकृतन्त्रणसंयुक्तः स्वाश्रमाय स्ववत्तंत ॥१५ अपश्यद्श्रयश्रंसीनि निमित्तानि बहुनि सः। पश्यम्भुद्धिग्मष्ट्रदयस्तुर्णं प्रापाश्रमं विभू ।।१६ तमायांसमिश्रिष्य स्टती सा भृजात्रा। मवीभूतेव गरेकेन प्रारुददेणुका पुनः १११७ रामस्य पुरतो राजन्धर्तृं व्यसनपीडिता । उभाभ्यामपि हस्ताम्यामुदरं समतादयत् ५१६ मार्गे विदितवृत्तातः सम्बद्धामोऽपि मातरम् । कुररीमिव शोकालई हब्द्वा दु:समूपेविवान् ॥१३ धैर्यमारोप्य मेघावी दुःसवोकपरिप्लुतः। ने त्राभ्यामञ्जूषणीच्यां तस्यौ भूमावद्योमुखः ॥२० तं तथागनमालोक्य राभं प्राहाकृतव्रणः । किमिदं भृगुकाद्<sup>\*</sup>ल न<del>ैतत्त्व</del>य्युपपद्यते ॥२१ तम तक वह राम समिक्षाओं के भार का बहन करते हुए बकुत प्रण कें सहित वन से अपने आश्रम के लिए वापिस आया या ११६१ मार्ग में उस

१२६ ] वहाप्य पुराण

राम ने किसी अपने काले अस की सूचना देने वासे बहुत से अशकुनी को वेका या और उनकी देकते हुए उसका हृदय अधिक उद्विम्त हो रहा भा। फिर वह अपने आजन में पहुँचाना।१६। उस अपने पुत्र राम को आते हुए वेखकर वह रेजुका बस्बन्त जातुर होकर एवन करने लगी तथा वसका वह भोक नया ता ही यथा वा और फिर वह दाइ मारकर ददन कर 'रही बी ।१७। हे राजन् ! अपने पुत्र राम के सामने अपने भर्सा के वियोग जम्म दुःख से बहुत ही स्तरी दित होकर उसने दोनों करों से अपने वक्ष-स्थल को भनी भारत ताबित किया का ।१०। राम ने भी काते हुए मानै में ही यह सब कृतान्त जान लिया का और वब उसने अपनी जननी को शोक से अधिक भारते होकर कुररी के समान विलाप-कलाप करती हुई देखा या तो चसकी बड़ा ही दु:क प्राप्त हुआ था। १६। राम बहुत ही येखा सम्पन्न ये छम्होंने सैर्य का सहारा लिया का जो कि उस समय में हुआ और ओक में निमम्म था। उसके दोनों नेजों में जांसू भरे हुए वे। वह मूमि पर ही नीवे की भीर मुख करके स्थित हो गवा था।२०। उस समय में अकृत जण ने राम को उस प्रकार की जबस्या में अवस्थित देखकर राम से कहा था---है भृगुकुल में मार्जुल के सहस पुरुष ! यह क्या ही रहा है ? ऐसा मोक सरत ही जाना बापके जिए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ।२१।

न त्वाहमा महाभाग भृतं भोषंति कुत्रिय ।

धृतिमती महातस्तु दु सं कुर्वति न ध्यये ॥२२

धोकः सर्वेन्द्रियाणां हि परिशोषप्रदायकः ।

त्यज शोकं महाबाहो न तत्पात्रं भवाहमाः ॥२३

ऐहिकामुध्यकार्यानां नृनमेकांतरोधकः ।

शोकस्तस्यावकात्रं त्यं कथं दृदि नियच्छसि ॥२४

तत्त्वं श्रीयंथनो भूत्वा परिसात्वय मातरम् ।

घरतीं यत वैश्वव्यव्यक्तापहत्वेतनाम् ॥२१

तैवागमनमस्तीह व्यतिकांतस्य वस्तुनः ।

तस्माधनीतमखिलं त्यक्त्वा कृत्यं विचित्तय ॥२६

इत्येवं सांत्वमानश्च तेन दुःश्वसमन्वितः ।

राम संस्तंभयामास व्यत्रित्वानमात्यमा ॥२७

दुःखशोकपरीता हि रेणुका त्वरुदम्पुहुः ।

त्रि सप्तकृत्वो हस्ताम्यामुदरं समताष्ट्रयत् ।।२=

हे महामान ! बापकें समान परम कीर और ज्ञान सम्पन्न पुरुष

किसी भी दशा में अस्पधिक लोक नहीं विया करते हैं। जो द्वैर्वेताली महामू

पुरुष हुआ करते हैं वे हानि होने कर बहुत बु:ब नहीं किया करते हैं।२२। यह शोक बहुत ही बुरा होता है को कि समस्त इस्त्रियों का परिपोषण करने बासा है। है बहाबाही ! अब आप इत कोक का परित्याय कर दीजिए। भापके समान पुरुष होक करने के पात्र नहीं हुआ करते हैं। २३। शोक तो निरुपय ही लोकिक बोर परमाधिक प्रयोजनों का एकान्त अवरोजक होता है फिर बाप अपने हुवय में ऐसे कुखब तोक को अवकाल क्यों दे रहे हैं ? IPVI इस कारण से अब जाय क्षेत्रं के क्षण काले होश्वर सर्वात् क्षीरज कारणः भरके रुवन करवी हुई और विख्या होन की विसीविका वे बुद्धि हीन होकर पड़ी हुई अपनी माता को परि लाक्ष्यमा दीजिए ।२५। इस संखाद में जो भी बरतु अनिकारत हो यह है अवति यो प्राची देह का श्याम कर यस बसा है क्षमका किर वहाँ उसी क्य में सामयन कभी भी नहीं होता है। इस कारक से जो कुछ भी ज्यतील हो बना है उस सबका स्थान करके आगे जो भी करने योग्य कृत्य हैं उनका ही परिचित्रान आप करिए ।२६१ इस रीति से उसके द्वारा मान्त्वना दिवे हुए राज ने परम कुछ से लमन्बित होते हुए भी थीरे-धीरे अपनी ही जात्या से अवस्ति अपने ही आत्य ज्ञान से अपने आपकी संस्तिमित विया वा ।२७। रेणुका तो महान् और परम कोर नोक से विरी। हुई होकर वारम्बार क्वन कर रही वी ओर उसने अपने दोनों करों से

इनकीस बार जपने करारका को प्रताहित किया वा ।२०।

तावत्तदंतिके रामः समध्येत्यात्र्लोचनः ।

उकाचायनयम्बुःखाद्भत् स्रोकपरायणाम् ।

तायरसंच्यमहं तस्मारकञ्ज्ञातमनेवतस्यः 🕆

हनिष्ये भृति सर्वत्र सस्यमेसद्श्रवीमि तेल। इष्ट्रा

तस्त्रास्थं जोकमुत्सृष्य धेर्यभातिष्ठःसांप्रदय् 🕩 🐭 🤒

नास्त्येव नृनमायातमतिकातस्य वस्तुनः विश्वन कर

घ्दतीमलमबेति सांत्वयामास मातरम् ॥२६

कि:सम्बद्धस्योत्यविद्धं स्वयाः वसः समाइतम् अदिशः 📑 🕫 🥫

इत्युक्ता रेणुका तेन भृतं दुःखान्विताऽपि सा ।
कुच्छाद्वैयँ समासंक्ष्म तथेति प्रत्यभाषत ॥३३
ततो रामो महाबाहुः पितुः सह सहोदरैः ।
बन्तौ सत्कत्तुँ मारेभे देहं राजन्यवाविधि ॥३४
भतुँ शोकपरीतांगी रेणुकापि हदवता ।
पुत्रान्सर्यान्समाह्य त्थिषं वचनमद्यवीत् ॥३४

इसी बीच में राम ने बचनी बननी के समीप में समुपश्चित होकर अपनी शांखों में भरे हुए अञ्जों से समस्वत होते हुए करने करने वाली रेणुका से कहा या कि छीरज बारण करों - इस तरह से अपनी माता की सारतमा को यी ।२६। अपने स्वामी के वियोग जन्म सोक में कृती हुई उस माता रैणुका के बुक्त को बूद करते हुए बस राम ने कहा वा कि आपने जी यह इस समय में इक्कीस बार अपने वक्ष स्वाब की प्रताहित किया है।३०। खतनी ही बार संबंधा में मैं इस कारण से इस जूनव्यक्ष में सर्वेच शांत्रिय बाति का पूर्णरूप से इक्त करूँ ता—वह मैं बापके सबक्ष में पूर्णतया सरम बास रहा है अवर्त् इस कार्य में लेलमाक भी बुटि नहीं होगी।३१। इससिए अब आप इस कोक का गरिस्थाव करके अपने हृदय में ग्रेम आरण की जिए। यह तो निश्चित बात है कि जो बस्तु यहाँ से बसी गयी है क्सका पुनः यहाँ पर जायमन नहीं होता है अवस्त् मृत भाषी फिर कितना ही चाहे शोक-पु:व्यं किया जावे वापिस नहीं आया करता है। अतः फिर इतना अधिक कोक करना न्ययं ही है। ३२। उस राज के बारा इस प्रकार से समझाई हुई रैगुका मसम्रा दुःसा के भार से समन्त्रित की तथापि बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया था और अब विशेष सोक मैं नहीं करूँ नी—जपने पुत्र राम को उत्तर दिया वा १३३। हे राजव् <sup>१</sup> इसके उपरान्त शाम ने अपने सहरेवर भाइयों के साम विश्वि पूर्वक अपने फिता के देह को अग्नि में दाह करने के कार्यं का अरस्य किया वा ।३४। अपने यत्ती के वियोग से समुत्पन्त शोक से परीत अञ्जों वाली तथा परम सुदृष्ट पविवत धर्म से युक्त रेणुका ने भी अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर उनसे वह वश्रम कहा वा ।३५।

रेणुकोवाच--अहं वः पितरं पुत्राः स्वर्गतं पुष्यशीस्तिनम् । अनुगंतुमिहेच्छामि तन्मेऽनुज्ञातुमहं थ ॥३६ परभुसम की प्रतिशा

असम्बद्ध खं वैधव्यं सहमानः कवं पुनः भर्जा विरक्षिता तेन अवस्तिष्ये निनिदिता ॥३७ तस्मादनुगमिष्यामि प्रत्तरि दिवतु मस । यथा तेन प्रवर्तिच्ये परत्रापि सहानिशम् ॥३८ ज्वलंतमियमेवाग्नि संप्रविश्य चिरादिव । भतु मैम भविष्यामि पितृलोकप्रियातिथिः ॥३६ अनुवादमृते पुत्रा भवद्भिस्तत्र कर्मणि । प्रतिभूय न वक्तव्यं यदि मत्प्रियमिण्डय ॥४० प्रत्येवमुक्त् वा वचनं रेणुका रहनिश्चया । अग्नि प्रविश्य भत्तरिमनुगंतुं मनो देवे ॥४१ एसस्मिम्नेव काले सु रेजुका तनयैः सह। समाभाष्याऽतिगंभीरा वागुवाचाशरीरिणी ॥४२ रेणुका ने कहा -- हे पुत्रों । मैं अब आप सोगों के परमाजिक पुण्य शील स्वर्ण में गये हुए पिता का ही में अनुममन यहाँ करना चाहती है सी आप लोग सब मुझे ऐसा करने की बाजा देने के लिए योग्य होते ही ।३६। विधवा हो जाने का दुख बहुत ही अंगरय होता है बसे सहन करती हुई में कैसे-केसे रहूँगी और अपने स्वामी के विरह वाली विशेष रूप से निस्तित होकर इस ससार में अपना जीवन प्रवृत्त करूँ गी।३७। इस कारण से मैं अपने परम त्रिय स्थामी का अनुममन करूँ मी अर्थात् उनके ही देह के साथ सती हो बाक यी जिससे परलोक में भी निरन्तर उनके ही साथ रह सकूँ गी ।३=। जलती हुई इसी अग्नि में प्रवेश करके कुछ ही समय में मैं अपने स्वामी की पितृलोक में प्रिय सतिथि वन आऊँगी ।३६। है पुत्री । यदि आप कोग भेरे अमोप्सित चाहते हैं अर्थात् मेरे प्यारे बनना चाहते हैं क्षो अनुवाद के विना उस कर्म में जाप सोगों को प्रतिकूल होकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए।४०। इस रीति से इन बचनों को ही कहकार रेणुका सुटढ़ विश्वय वाली हो गयी भी तथा अस्ति में प्रवेश करके अपने स्वामी का अनुगमन नरने के लिये उसने मन में ठान ली थी।४१। इसी नाय में पुत्रों के सहित रेशुका को सम्बोधित करके अध्यन्त गम्भीर विना शरीर वाणी अवति अन्तरिक्ष में कही हुई वाणी ने कहा या ।४२।

साहसो नैव कर्तंव्यः केनाप्यात्महितंषिणा । न मत्तंव्यं त्वया सर्वो जीवन्मद्राणि पश्यति ॥४४ तस्माद्धेर्यधना मूरवा भव खं कालकांक्षिणी। निमित्तमतरीकृत्य किचिदेव सुचिस्मिते ॥४१ अचिरणैय मर्ता ते भविष्यति समेतन । उत्पन्नजीवितेन स्वं कार्य प्राप्स्यसि क्रीभने । भवित्री चिररात्राय बहुकल्याणभाजनम् ॥४६ वसिष्ठ उवाज-इति तद्वयमं अत्वा धृतिमालंक्य रेणुका । तदामगगौरवाद्धर्यमयापुस्तमयात्रा ते ॥४७ ततो नीत्या पितुर्देहमाश्रमार्घ्यंतरं मुनेः। भायिस्था निवाते तु परितः समुपाविशन् ॥४० तेषां तत्रोपविद्यानामप्रहृद्यात्मवेतसाम् । निमत्तानि शुभाग्यासन्तनेकानि महांति 🔻 ॥४६ है रेणुके ! परम सावधान होकर जपने पुत्रों के सहित मेरी वाणीं का अञ्चल करो । हे महे ! तुम साहस मत करी । मैं आपका प्रिथ अचन कहुँगों । इह। अपनी आत्मर के हित की अभिलाबों रखने वाले किसी को भी साहस कभी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं भरता चाहिए क्योंकि जो प्राणी जीवित रहता है यह मुभ कर्मों को देखा करता है।४४। इसलिए आप वैंयें के वन वासी होकर काल की प्रतीक्षा की आकाक्ष्मा वाली होओ। हे मुचि स्मित वाली ! मले ही कुछ ही निमित्त को अन्तरित बनाकर ऐसा

करो ।४१: बहुत ही स्वल्प समय में आपके मश्ती सकेतन हो जायने अर्थात् जीकित हो:जायमें पर हे।जोकिनें ! क्वड उसमें कीवन समुस्कानहों: जावनहती: आपकी:कांम्सा पूर्णत्या आह हो जायकी और फिर विभेषः अधिक काल पर्णतः अनेके कस्थाणीं की माजन होने वाली होनी ।४६। वसिंह की ने कहा-इस प्रकार के उसक्तित्तिक काली के बचन का अध्यक करके रेगुका ने होंगे

हे रेणुके स्वतनयैगिरं मेंऽवहिता प्राणु ।

मा कार्षी: साहसं भन्ने प्रवस्यामि प्रियं तव ॥४३

परगुराम,की प्रतिक्वा 📗 **२३३** का आलम्बन ग्रहण किया या। और उसके जो पुत्र थे उन्होंने भी उसके अवनों के गौरव से परम प्रसन्नता प्राप्त की की 1801 इसके पश्चात् छन्होंने उस मुनि अपने पिता के मृत सरीर को काश्रम को भीतर से आकर रख दिया था और उसको बहुँ सिटाकर निवात में वे उसके चारों और बैठ गये मे ।४८। जिस समय में ने वहाँ पर बहुत ही खिला जातमा और मनों वाले बैठे हुए ये तो इस बेला में उनको बहुत से परम बुभ एवं महान् निमित्त हुए ये । अच्छे मकुन दिखाई दिये वे ।४६। तेन से किथिदाश्वस्त्रभेतसो मुनिपु गवाः। निषेदुः सहिता भात्रा कांक्षतो जीवितं पितुः ॥५० एतस्मिन्तंतरे राजग्भृगुवंशघरो मुनिः। विश्वेवंतेन मतिमस्तित्रागण्डहण्ड्या ॥५१ अथर्वेणां विधिः साक्षाद्वेदवेदांगपारगः। सर्वेशास्त्रार्थेवित्त्राज्ञः सकलासुरवंदितः ॥५२ मृतसंजीविनीं विद्यां यो वेद मुनिदुर्लमाम्। वयाहतान्मृतान्देवीरुत्यापयति वानवान् ॥५३ गास्त्रमौभनसं येन राज्ञां राज्यकलप्रदम्। प्रणीतमनुजीवंति सर्वेऽचापीह पाधिवाः ॥५४ स तवाश्रममासाच प्रविद्योऽतमेहामुनिः । ददर्शे शदधस्थांस्तान्सर्वान्दुः खपरिप्लुतास् ॥५५ अथ ते तु भृगुं हब्ट्वा वंशस्य पितरं मुदा। उत्थायास्मै ददुश्चापि सत्कृत्य परमासनम् ॥५६ इस रीति से अब भुम मकुन दिखाई दिये तो उनके देखने से ने श्रेष्ठ मुनिगण परम आक्करत सन वासे हो सर्व ने अवति उनको कुछ मुभागा हुई थी। वे सभी अपने पिता के जीनित की आकार का करते हुए माता के साय वहाँ पर बैठ गये थे ।५०। हे राजन् ! इसी बीच में भृगु के दंश को धारण करने वाले मितमान मुनि विधि के बल से यहण्छा से ही वहाँ पर समागत हो गये थे । ५१। वे भूमि अवर्व जेद की साक्षात् विधि के स्वरूप वाले वे और अन्य सभी वेदों तबा वेदोंके बक्क भारतों के धारवामी मनीषी

थे। ये समस्त जम्मों के पारवामी मनीर्षा थे। वे समस्त शास्त्रों से तास्त्रिक अर्थों के जाता विद्वान वे और समस्त असुरों के द्वारा विन्दत म ,५२। जो मनियों के लिये भी अत्यन्त दुर्लेश होती हैं ऐसी मृत प्राणियों को भी जीवित कर देने वाली विद्या की जानते थे। जब भी देवों के द्वारा रण में दानव निकृत हो जाया करते हैं तो इसी मृत संजीवनी विद्या से उनको

में दानव निकृत हैं। जाया करते हैं तो इसी भूत संजीवनी विद्या से उनको उठा दिया करते हैं अर्थात् जीवित बना देते हैं। १३। जिस महामुनि ने श्रीवनस बास्य को प्रणीत किया वा जो राजाओं की राज्य के फल का प्रदान करने दाला है और आज भी वहाँ पर मुपगण अनुजीवित रहते हैं। १४। यह महामुनि उस आध्यम में पहुँच कर अन्दर प्रविष्ट हुए वे और उन्होंने जस अवस्था में अवस्थित सबको दु छ से परिष्तुत हुए देखा था। १४। इसके अवस्था में अवस्थित सबको दु छ से परिष्तुत हुए देखा था। १४। इसके अवस्था से अवस्थित सबके दिता भृगु मृनि का दर्शन प्राप्त करके बढ़े ही आनग्द के साथ दे सब छड़े हो गये वे और गोकोस्थान देकर सबने उनका वक्षा सरकार किया वा तथा प्रणाम करके भृगु मृनि को आसन सम-

स चाशीभिस्तु तान्सर्वातभिनद्य महामुनिः।
पत्रच्छ किमिदं वृत्तं तस्सर्वं ते न्यवेदयद् ॥५७
तच्छु त्वा स भृगुः शीधां जलमादाय मंत्रवित्।
संजीवित्या विद्यया तं सिषेच प्रोध्चरन्तिदम् ॥५८
यत्रस्य तपसो वीर्यं ममापि शृशमस्ति चेत्।
तेनासी जीवताच्छीधां प्रसुप्त इव चोत्यितः ॥५६
एवमुक्ते शुभे वाक्ये भृगुणा साधुकारिणा ।
समृत्तस्थावथाचींकः साक्षाइगुरुरिचापरः ॥६०
हष्ट् वा तत्र स्थितं वंद्यं भृगुं स्वस्य पितामहम् ।

पित निध्या था। १६६।

जमदिग्नहवास-धन्योऽय कृतकृत्योऽह सफल जीवितं च मे ॥६२ यत्पण्ये चरणौ तेऽद्य सुरसुरनमस्कृतौ । भगवन्कि करोम्यश्च सुश्रूषां तव मानद ॥६३

ननाम भक्तचा नुपते कृतांअशिख्याच ह ॥६१

परशुराम की प्रतिज्ञा ] [ २३४ उन महामुनि ने बाजीबाँदों के द्वारा सबका अभिनन्दन करके उनसे उन्होंने पूछा था कि यह क्या हुआ है। इस पर उन्होंने पूरा वृत्तान्त ओ भी वहाँ पर घटनाएँ चटित हुई यों मृतुमुनि की सेवा में निवेदित कर दी यीं 14.31 यह सारा वृत्तान्स सुनकर मन्त्र कास्त्र के सहामनीयी भृगु मुनि ने बहुत ही जीवा जल लेकर यह उच्चारण करते हुए सजीवनी विद्या से उस जमदिन्ति के देह को अधिक्ति% कियाबा। यदि मेरे तप काऔर यज्ञ का बीर्य शुभ है तो उसके प्रभाव से यह जमदन्ति सोकर उठे हुए के ही समान शीक्र ही जीवित हो बार्वे ।१८-५६। इस प्रकार से इस परम शुभ दाक्य की साधुकारी भृगु मुनि के द्वारा उच्चारित होने पर सीझ ही जमदीन साक्षात् दूसरे देवगुर के हो सहस सम्स्थित हो गया था। ६०। जब उठा तो उसने बहुर पर संस्थित-बन्दना करने के बोग्य अपने वितासह भृगु मुनि का दर्शन

किया था। हे नुपते ! जस जसदिग्न ने शक्ति की भावना से प्रणाम करके शोभों हाथों को जोड़कर उनसे कहा था।६१। अमदिनि ने कहा-सै परम धन्य तथा इतक्रत्य हो गया है और मेरा जीवन आज सफल ही गया है १६२। जो सुरगण और असुरों के द्वारा बन्दित अ। पके चरण कमल हैं उनका आज में अपने नेत्रों से अवलोकन कर रहा है। ह मान के प्रवास करने वाले भगवत् ! मैं आपकी इस समय में क्या भूजू का करूँ ? मुझे आप आक्षाः कीजिए।५३। पुनीह्याश्मकुलं स्वस्य चरणांबुकपंविभो । **६त्युक्त् वा सहसाऽऽनीतं रामेणार्थं मुदान्वितः ॥६४** प्रदेशौ पादमोस्तस्य भक्तचानमितकंत्ररः । तज्जलं शिरसाऽघत्तं मुकुदुम्बो महामनाः ॥६४ अथ सरकृत्य स भृगुं अपच्छ विनयान्दितः ।

भगवन् कि कृतं तेन राजा दुष्टेन पातकम् ॥६६ यस्यानिध्य हि कृतवानह सम्यग्विधानतः । साधुबुद्धया स दुशतमा कि चकार महामते ॥६७

वसिष्ठ उवाय-

एव स पृष्टो मतिमान्भृगुः सर्वविदीस्वरः । चिरं घ्यास्वा समालोच्य कारणं प्राह भूपते ॥६८ े भृगुरुवाच-×ृष्णु ताल महाभाम बोजमस्य हि कर्मणः।

साम ने कृतवान्यायं सर्वभस्य तनानम ॥६६

शक्त पुरा वसिष्ठेंन नाशार्थं स महीपतिः। द्विजापराधतो मूढ वीर्यं ते विनशिष्यते ॥ ১०

है विश्री ! आप अपने चरणों के अस कर्णों के द्वारा अपने ही इस कुल को पुनील बनाइए । इतना कहकर आनन्द से समन्वित होते हुए सहसा राम के द्वारा अर्थ्य नाथा था ।६४। अस्तिभाव से अपनी गर्दन सुकाने वासे सस क्यादिन ने उन भृतु भूनि के अर्थों के प्रशासनाथ अस समर्थित किया या। महासू यस वासे उसे सथवानि ने अपने समस्त कुटुम्ब के सहित उस

चरणों के तीथ जन को अपने निर पर धारण किया था। ६५। इसके उप-राम्त जनका पूर्ण सरकार करके परथ विनय से समन्तित होते हुए भृगु से पूछा था। हे मनवथ ! बाप कुपया बतनाइए कि उस महान् दुष्ट राजा ने यह क्या पातक किया था ? ।६६। जिसका आविष्य-सरकार मैंने बड़े ही विधि-विधान से किया था। हे महामते ! मैंने यह सब बहुत ही अच्छी भृति से किया था और मेरे हृदय में कुछ भी कपट का भाव नहीं था। फिर

भी इस जारमा बाले ने नेरे साथ यह ऐसा क्यों दुर्म्मवहार किया था।६७।

विश्व की ने कहा—इस प्रकार से जब जमदिन के द्वारा सब कुछ के जात। हैंग्बर और महामित्रमान कृत से पूछा गया तब है भूपते ! भूगू मूर्ति ने बहुत काल पर्यन्त क्यान करके भंशी भौति जबनोकन किया था और फिर इस सब घटना के घटित होने का भी भी कुछ कारण वा वह कहा था। ६ था भूगुमुनि ने कहा—है महान भाग वाले तात ! इस कुत्सित कर्म का जो भी बीज है तसी को बाप सुन नीजिए। है अन्ध ! जिसने हैहर राजा ने नर्मक

माज ह उता का जान जुन नाजिए। ह जनन : जिसन दृष्ट राजा न ननस् भापका निश्चित कप से पाप किया था। ६१। अहुत प्राचीन समय में वसिश्च मृति ने दिनाज होने के क्षिये उस राजा को जाप दे दिका था। यह जाप बहुी था कि हे मूद्र! हिथा के अपराध करने से तेरा सब बीवें विक्रम विनास को प्राप्त हो जायगा। ७०। तत्कथ बचन सस्य भविष्यत्यन्यथा सने:।

तत्कच बचन तस्य भविष्यत्यन्यथा मुनेः । अयं रामो महाबीर्यं प्रसद्धः नृपपुंगवम् ॥७१ हनिष्यति महाबाहो प्रतिज्ञां कृतवान्पुरा । यस्मादुरः प्रतिहतं त्वया मातमेमाप्रतः ॥७२ एकविश्वतिवारं हि भृत दुः खपरीतया ।

त्रि.सप्तकृत्वो नि क्षत्रां करिष्ये पृथिवीमिमाम् ॥७३
अतोऽयं वार्यमाणोऽपि त्वया पित्रा निरंतरम् ।
भाविनोऽषंस्य च बलात्करिष्यत्येव मानद ॥७४
स तु राजा महामागो वृद्धानां पर्युपासिता ।
दत्तात्रेयाद्धरेरंगात्म्यवाधो महामतिः ॥७५
साक्षाद्मको महारमा च तद्धे पातकं भवेत् ।
एवमुक्त्वा महाराज स भृगुबंह्यणः सुतः ।
यथागतं ययौ विद्वानभविष्यत्कालपर्ययात् ॥७६

मुनि तो सर्वदर सस्पवका होते हैं श्रदः उस महामुनि का वचन किस प्रकार से अन्यया होगा। यह आपका पुल राम महान बीर्य बाले उस खेष्ड मृप को बल पूर्वक नार देशा। हे नहाबाहो ! यह पहिले ही ऐसी प्रतिका कर चुका है। कारण यह है कि वियोज के जोक से संतप्त होकर मेरे ही समक्ष से अपने बक्त:स्थम को प्रतादित किया है 10१-७२। आपने अपने उर: स्थल को बहुत ही दुःख से परीत होकर स्वकीस बार प्रताहित किया है सो मैं भी इक्कीस बार ही इस सम्पूर्ण भूमण्डल को सनियों से रहित कर्णना ।७३। है मानव ! इसीकिए पिता आपके श्वारा यह निरन्तर रोके वाने पर भी सविध्य में होने वाले वर्ष के बल से ऐसा अवश्य ही करेगा क्योंकि ऐसा ही होनहार है 1641 वह साकाल प्रक और वहात्या है। उसके वह करने में पातक भी होगा। इस रीति से कहकर है महाराख! अन अह्याजी के पुत्र भृगुमुनि ने फिर यह भी कहा ना कि वह राजा महान माग नाला है और शुक्कों की जपासना करने जाना है। शाक्षात् घनवात् हरि के अंश दत्तानेस मुनि से उसने जान प्राप्त किया है और महती भति से सुसम्यन्न है। ऐसे का वस करना भी महान् पालक है। इतना ही कहकर भविष्य में आने वाले काल के अर्थत से वे विद्वान भूयु असे ही आवे के वैसे ही बहाँ से क्से गये HON-WEL

### ।। परशुराम का शिवलोक वमत 🔢

सगर उवाच~

बहापुत्र महाभाग वद भागवचेष्टितम् ।

यच्चकार महावीक्यों राज्ञः कुद्धो हि कमंणा ॥१

वसिष्ठ उवाच–

गनं तस्मिन्महाभागे भृथी पितृपरायणः।

राम प्रोवाच सक्द्रो मु चञ्छ्वासान्भुहमु हु: ।।२

परशुराम स्वाप्य-

अहो पश्यत मूहत्वं राजो स्युत्पथगामिनः। कार्त्तभीयंस्य यो विद्वाश्चक्र बहावधीयमम् ॥३

वैथं हि सलवन्यन्ये यत्प्रभावाच्छरीरिणः ।

शुभं वाष्यगुभं सर्वे प्रकुर्वति विमोहिताः ॥४ भ्युण्वंतु ऋषयः सर्वे प्रतिज्ञा कियते मया ।

कार्लगीयं निष्ट्रस्थाजी पितुर्वेर प्रसाधये ॥५

यदि राजा सुरैः सर्वेरिदाचेदनिवस्तथा । रक्षिण्यते तथाप्येनं संहरिष्यामि नान्यया ॥६

एवमुनतं समाकर्णं रामेण सुमहात्मता।

अमदरिनरुवाचेर्दं पुत्रं साहसभाषिणम् ॥७ राजा सगर ने कहा—हे महाभाष ! हे ब्रह्मपुत्र ! अब आप कृपा

करके भागंत के चेहित का वर्णन कीजिए। महान् धीर्थ वाले राम ने रहजा के इस कुतिसत कमी से झुझ होकर जो भी कुछ किया था।१। वसिष्ठ जी ने कहा — जब महाभाग मृगुमुनि वहाँ से भले गये ये तो उस समय में पिता के चरणों की सेवा में तत्पर रहने शासे राम ने बारमबार अत्युष्ण स्वासों का मोचन करते हुए बहुत ही कहा होकर कहा था। का प्रस्तार के सहस्

मोचन करते हुए बहुत ही कृद्ध होकर कहा था ।२। परणुराम ने कहा---अही ! उत्पथ के ममन करने वाले राजा की मूद्धा को देखिए जिस कार्स -वीर्य ने परम विद्वान् होते हुए भी एक तपस्वी आह्मण के वध करने का उद्यम किया था ।३। मैं यह बात मानता है कि देव बड़ा बलवान् होता है लिता परमेश्वरी सेना अवयात्रा ] [ २३६

#### स्तिता परमेश्वरी सेना चययात्रा

अथ राजनायिका श्रिता ज्वलितांकुत्रा फणिसमानपाशभृत् । कलिनवणद्वलयमेसवं धनुदंधती प्रदीन्तकुसुमेषुपंचका ॥१ उदयरसहत्स्महसा सहस्रतोऽप्यतिपाटलं निजवपु प्रभासरम् किरती दिशासु वदनस्य कांतिभिः सृजतीव बन्द्रमयमध्रमद्दलम् ॥२ दशयोजनायतिपता जगत्त्रयोमभिवृष्यता विशदमीक्तिकारमना ।

धवलातपत्रवलयेन भासुरा भक्तिमंडलस्य सखितामुपेयुवा ॥३

अभिवीजिता च मणिकांतशोभिनः विजयादिमुख्यपरिचारिकागणैः ।

मवचित्रकालहरिकांतिकंदशीचतुरेण चामरचतुर्थेन च ॥४
शक्तर्थं कराज्यपदवीमभिसूचयंती साम्राज्य-

विहनशतमंदितसैन्यदेशाः

संगीतवाद्यरचनाभिरथामरीनां संस्तूयमानविभवा

विशदप्रकाशाः ॥ ५

वाचामगोचरमगोचरमेव बुद्धे रीहक्तमा न

कलनीयमनन्यतुल्यम् ॥६ त्रैलोक्यगभंपरिपूरितशक्तिचकसाम्राज्यसं-

पदिभगानमभिस्पृत्रंती ।

आबद्ध निवित्व विपुर्शाजिलि सेखराचामारादहं प्रथमिका कृतसेवनानाम् ॥७

इसके अनन्तर बहु राज नायिका वहाँ पर विराज्यान दी जिसका अंकुण क्वन्तित का और जो सर्प के ही तुल्य पाल को धारण करने वासी थी। अधुर बवसन करने वासा क्सब और इस्तु का बनुष धारण किये हुए थी। उसके वाल पांच कृमुमों के थे। हा उद्दित सूर्य के तेज से भी अत्यधिक

🕻 अक्षाण्ड पुराण 580 अमदन्ति ने कहा-हे राम ! बब आप मेरी बात सुनिए। मैं सत्पुरुषों के सनातन (सर्वदा से चने आने काले) धर्म को बतलाऊँगा। जिसकी सुनकर सभी मानव धर्म के करने वाले हो जाया करते हैं।दा महान भाग्य वाले साधुजन होते हैं और ओ इस संसार से निरन्तर जन्म-भरण के महाल कष्ट से छुटकारा पाने की जाकांका रखने वाले हैं वे कभी भी किसी

पर प्रकोप नहीं किया करते हैं चाहे कोई उनको प्रतादित अथवा निहत भी क्यों न करे तो भी वे कुपित नहीं हुआ करते हैं 181 जो महाभाग क्षमा ही को धन मानने बाले हैं तथा परम दमनशील और तपस्थी होते हैं उन साधु कर्म करने वालों के लिए निरन्तर लोक अक्षम होते हैं। १०। जो महापुरुष हैं वे पुष्टों के द्वार। दण्ड आदि से ताहित होते हुए और बुरे वचनों द्वारा निर्भरिसत होते हुए भी कभी यन में सोम नहीं किया करते हैं वे ही पुरुष साधुकहे जाया करते हैं। ११। ताइन करने वासे को जो तादित किया करता है वह कभो भी साधु नहीं हो सकता है प्रत्युत पाप का भागी ही होता है। इस सोथ तो बाह्यच और साधु है अभा रखने के ही द्वारा परम पूज्य पद को प्राप्त हुए हैं ।१२। लामान्यजन के बश्च से की कांधक एक राजा के बध करने में महाम् पातक होता है क्योंकि राजा में जगवान का अ स होता है। इसी कारण से मैं अब जानको निवारित करता है और यह चप-बेश वेता है कि कमा को अररण करो सथा तपक्वर्या करो 1१३। वसिष्ठजी ने कहा-नृपनन्दन ! इस रीति से घली भौति दिये हुए लादेश को समझ कर राम ने परमाधिक क्षमा के स्थमान वाले और अरियों के दमन करते बासे अपने पिताओं से कहा ।१४। परशुराम उवाय-म्रुणु तात महाप्राज्ञ विजयित मस सांप्रसम् । भवता शम उद्दिष्टः साधूनां सुमहत्त्मनाम् ॥१४ स भम सांघुदीनेषु गुरुष्वीश्वरभावनै ।

कत्तंच्यो दुष्टचेष्टेषु न अमः सुखदो अवेत् ॥१६ तस्मादस्य वशः कार्यः कार्लवीयंस्य वै मया । देखार्ज्ञा भाननीयाञ्च सामये वैरमारमनः ॥१७ जमदग्निहवा**च**-

श्रृणु राम महाभावः वश्रो मम् समाहितः ।

करिष्यसि यथा भावि नैवान्यचा भवेत् ॥१८ इतो वज स्वं भ्रह्माणं पृष्ठ सात हिताहितम् । स यद्वदिष्यति विभुस्तत्कर्ता नात्र संशयः ॥१८ वसिष्ठ उवाच-

एवमुक्तः स पितरं नमस्कृत्व महामतिः। जगाम ब्रह्मणो लोकमयम्यं प्राकृतेजंतैः ॥२० दवशै ब्रह्मणो लोकं सातकौमविनिमितम् । स्वर्णप्राकारसंयुक्तं मणिस्तंभैविभूषितम् ॥२१

परशुरात ने कहा---हे सहाप्राप्त रात ! अब वाप मेरी विश्वपित का भवण कीजिए। आपने जो साम बतनाया है वह महान जात्मा बाले साबू पुरवों का है। यह साम साधु पुरवों के प्रति-दोनवनों पर और इंश्वर की भावना से संयुक्त गुरुजनों में ही करना चाहिए । जो दुश्चन है बनमें किया हुआ साम कभी भी सुना देने बाला नहीं कुत्रा-करता है।१५-१६। इसी कारण ने इस बुष्ट कार्ल वीर्य का बच्च तो मेरे हारा करने के ही मोग्य है। है सम्मान करने के योग्य ! आज तो जाप मुझे जपनी आजा प्रवास कर दीजिए कि मैं अपने बैर का बवशा से हूं ११७३ जनवरित मुक्ति ने कहा-हे महाभाग राम ! अब आप बहुत सावधान होकर नेरे बबन का अवण करी। यह मैं बानता है कि वो कुछ होने वाला है उसे ही नून अवश्य करोने। इसमें कुछ भी कन्यमा नहीं होगा ।१था व्यव आप वहाँ से ब्रह्माकी के समीप में चने जाओ और उनसे हे तात ! अपना हित और सहित पूछिए। ने विभू जो भी कहेंने उसी को जाप करना-फिर इसमें कुछ भी संजय नहीं होगा ! १६। वसिष्ठ जी ने कहा--- जब राग के पिता के धारा इस प्रकार से राम से कहा गया वा तो उस महामति ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया का और फिर वह बहुताओं के लोक को चला गया का जो लोक सामान्य प्राकृतजनों के द्वारा वसन करने के बोध्य नहीं वा ।२०। उस परसू-राम ने बहुएजी के उस लोक को देखा का को ओक सुवर्ण के ही हारा: बना, हुमा. या । उस स्रोक का प्राकार (चहार दीवारी), भी . सुवर्ण, से: संयुक्त वा. या और वह कोक मणियों के बनेक स्तम्भों है विमृतित हो रहा या ।२१।

्या तत्रापक्ष्यक्षमासीलं ब्रह्माणमसितोकसम् त्री रूपा र प्रदेश र

२४२ ] [ ब्रह्माण्ड पुराण सिद्धें द्वैश्च मुनीद्रैश्च वेष्टिसं व्यानतत्परी ।

विद्याधरीणां नृत्यं च पश्यंतं सस्मितं सुधा ॥२३

तपसां फलदातारं कर्तारं जगतां विभूम् ।

परिपूर्णतमं ब्रह्म ध्यायत यतमानसम् ॥२४

गुष्ट्रायोगं प्रवोचतं भक्तवृदेषु सततम् ।

हब्द्वा समन्ययं मक्तचा प्रणनस्म भृगूद्रह्: १।२५ स हब्द्वा विनतं राममाशीभिरमिनं व प । पप्रच्छ कुशलं बस्स कथमागमने कृथाः ॥२६ संपृष्टो विधिना रामः प्रोचाचाखिलमादितः । बुलांत कार्त्तंबीर्यस्य पितु<sup>-</sup> स्वस्य महात्मनः ॥२७ **स**न्छ्रवा सकलं बह्या विकासायोंऽपि मानद । उवाच रामं प्रमिष्ठ परिणामसुखावहम् ॥२= यहाँ पर उस लोक में अपरिमित बोच से समस्थित विराजमान बहुमाओं का उस राम ने बर्शन किया था। जो परम रस्य रस्तों के सिहासन पर समासी न ये और रत्नों के ही भूचमों के समसंक्रत में ।२२। उन ब्रह्माणी को चारों जोर से बड़े-बड़े सिद्धों कौर मुनीन्डों के ज्यान में समासक्त होकर बेर रखा बर तथा भा प्रभा वहाँ पर उनके सामने विद्याधरियों का पृश्य ही रहा या जिस मृत्यकी बन्ने ही जानन्य के साथ मुस्कराते हुए बहुगजी देख रहे वे बह्याओं उस समय में तर्पों के फल को प्रदान करने वाले — अगतों की रश्यनों करने दाले -- ज्यापक जीर परिपूर्ण तप बहा का ज्यान कर रहे में तथा जनने सपने मन को नियमस्त्रित कर रक्खा था ।२४६ जो कहाँ पर भक्तों के समुदाय विद्यमान के उनको निरन्तर परम गोपनीय योग को वे बतला रहे थे। इस रीति से विराजमान बन्धय उन बह्यांकी का भक्तिभाव से दर्शन प्राप्त करके उस भृगुकुल में समुत्यन्त राम ने उनके घरणों में प्रणि-पांत किया का 1२४। उन ब्रह्माओं ने विशेष रूप से नत उस रास को देखकर आसीवें वर्तों के द्वारा उसका विभिनम्दन किया या। फिर उस राम से ब्रह्माजी ने उसका कुलल पूछर चा इसके अनन्तर ब्रह्माजी ने राम से कहा या--हे वरस ! तुमने किस प्रयोजन से बहाँ पर मेरे समीप में आगमन किया है। २६। जब अक्षाओं ने इस रीति से राम से पूछा या तो उसने

परशुरामका शिव लोक गमन 📑 283 क्षारम्भ से सम्पूर्ण वृत्तान्त कहकर उनको सुमा दिया था जिसमें कार्त्त वीर्य राजा के द्वारा जो फुछ किया गया का और महारमा अपने पिता जमदन्ति पर जो कुछ दु:ख पड़ा था वह सभी हास था।२७। इस सम्पूर्ण वृक्तान्त का श्रवण करके हैं मानद ! यद्यपि ब्रह्माजी को यह सभी वार्त पहिले ही विज्ञात यों तथापि उन्होंने पूछकर सब कुछ सुना था और परिणाम में सुख आवहन करने वाले धर्मिष्ठ राम से कहा वा १२०१ प्रतिज्ञा दुर्लभा वत्स यां भवान्कृतवान् ुषा । सृष्टि रेषा भगवतः संभवेत्कृपया वटो ॥२६ जगरसृष्टं मया तात संक्लेकेन तकात्रया । तुरनाशकारिणी चैव प्रतिज्ञा भवता कृता ।।३० त्रि सप्तकृत्वो निभू यां कतु मिच्छसि मेदिनीम् । एकस्य राजो दोषेण पितुः परिभवेन च ॥३१ त्रह्मक्षत्रित्रयविद्शृदेः सृष्टिरेवा सनासनी । आविर्भृता तिरोभूता हरेरेव पुनः पुनः ।∤३२ बन्धर्या त्वरप्रतिज्ञा तु भवित्री प्राक्तवेन थ । यदायासेन ते कार्यसिद्धिर्मवितुमहंति ॥३३ शिवलोकं प्रयाहि स्वं जिवस्थाज्ञामकाप्नुहि । पृष्यिव्यां बहवी भूपाः संति संकर्षककराः ॥३४ विनेवाजां महेशस्य को वा तान्हंतुमीश्वरः। विश्वतः कवचान्यंये अक्तींऋापि दुरासदाः ॥ ३५ है वरस ! अरपकी यह प्रतिज्ञा वही ही वुर्लक है जिसकी क्रोध के वेंसीभूत होकर आपने किया है। हे बटो ! यह सृष्टि तो मगवान् की कृषा से ही होती है 1२६। है तात ! यह आपको आत ही है कि उन्हीं परम प्रमू की आजा से बड़े ही क्लेज के द्वारा इस समस्त जगत् का मुजन किया है और आपने इसी सृष्टि के नाश करने वासी प्रतिका कर वाली हैं।३०। आपः तो कैयल एक ही राजा के दोष से तका अपने पिता के तिरस्कार के होने से इस भूमि की इक्कीस बार भूमों से रहित करना चाहते हैं ।३१। यह सृष्टि सो बाह्मण-क्षत्रिय-वेश्य और जूद-इन नारों वर्जों हे समस्वित सर्वेदा से ही

२४४ ] [ ब्रह्माण्ड पुराण

चलीं जाने वाली हैं। इसका जाविभीय और सिरोमाक सो बार-बार भग-थाप हरि से ही हुआ करता है। इस जापकी को प्रतिक्षा है वह भी जन्म भें होने वाली ही है और प्राक्तन अववा कायास से आएके कार्य की सिद्धि होते के योग्य होती है। इस अब नेरा मत बही है कि शिवलोक में गमन की जिए और अपनी की हुई प्रतिक्षा के विचय में भगवान् सिव की आजा को प्राप्त की जिए। कारण यह है कि इस भूभण्डल में बहुत से मूप भगवान् शिव के सेवक हैं। ३४। बिना महेश्वर की बाजा प्राप्त किये हुए किसकी सामर्थ्य है कि उन सब भूपों का हनन कर सके। ये सब जिये के मक्त राजा लोग अपने अकों में करन धारण करने वासे हैं तथा बुरासवर को भी वे सब धारण किया करते हैं। ३५।

उपाये तु समारब्धे सर्वे सिद्ध्यंस्युपक्तमाः ।।३६
श्रीकृष्णमंत्रं कवचं मृह्य बस्स गुरोहेरात् ।
दुल्लंच्यं वैष्णवं तेजः शिवकास्तिविजेध्यति ।।३७
तैलोक्यविजयं नाव कवचं परमाद्शुतम् ।
यथाकथं च विज्ञाप्य संकरं लभ दुलंभम् ।।३६
प्रसन्तः स गुणैस्तुच्यं कृपालुदीसवस्सलः ।
दिव्यपागुपतं चापि दास्यस्येव न संभयः ।।३६
यत्न के साथ उपाय करिए । जप का बीज हुम का सावाहन करने

उपाय कुर वस्नेन जयबीजं सुभाषह्य ।

वाला है। जब उपाय का आरम्भ कर दिया जाता है तो उसके कर देने पर सभी उपक्रम सिद्ध हो जाया करते हैं।३६। जपने गुरुदेव हर से हे वस्स ! श्रीकृष्ण का मन्त्र और वच्च का ग्रहण करों। उससे दुर्लक्क्षय वैष्मव तेज भीर शिव की क्रिक हो जायनी ! जोकि विजय करेगी ।३७। मगदाम् शिव के पास एक तैलोक्य के विजय करने वाला इसी नाम का परम दुर्लभ कवन विद्यमान है। यह कवम जतीय अव्युत्त है। जिस किसी भी प्रकार से भगन वात् भाष्ट्र को प्रसन्त करके उनसे इसके आम करने की पार्चमा करने जीक इस पुर्वभ वस्तु की प्राप्ति समसे करने ।३०। जायके गुण नवी से के कावस्तु सिव प्रसन्त हैं और ने कहते ही व्याकु उच्च दोमों कर क्यार करने काने हैं, |

के सुमको अवत्तर दिक्य काळूमका अस्कानी । अवस्य हो असल कराही सेंगेल्ल

A Bas Ta Set Talka

इसमें कुछ भी संगय-मही है।।३१।

## परशुरास का शिवाराधन

बसिष्ठ उवाच-

त्रह्मणो सचनं श्रुत्वा स त्रणस्य अगद्गुष्ठम् । प्रसन्नचेताः सुधृशं भिवलोकं जगाम ह ॥१

नक्षयोजनमूह्यं च बहालोकाहिलक्षणम् ।

नक्षमाजनमृद्ध्य च बह्मलाकगढलकाय्यु । अथानिवैचनीयं च योगिमम्यं परात्परम् ॥२ वैकुं ठो दक्षिणे यस्मादगौरीवश्च वामतः ।

यदधो झुवलोकश्य सर्वलोकपरस्तु मः ११३ सपोवीयंगती रामः जियलोकं स्वर्श स ।

सपावायगता रामः । जवलाक स्वश स । उपमानन रहितं मानाकौतुकगंयुमम् ॥४

बमंति यश्र योगींद्रा सिद्धाः पाशुपताः सुभाः । कोटिकल्पतपः पुण्याः शांता निर्मेत्सरा जनाः ॥१

पारिजातमुखीवृंक्षे जोभितं कामधेनुभिः। योगेन योगिमा सुरुटं स्वेच्छया संकरेण हि ।।६

णिरिपनां गुरुणा स्वप्ते न इद**े विश्वकर्मणा ।** सप्तीवरक्षतिवदैः पक्करागविज्ञाजिले ॥७

सरागरशतावय्यः पद्मरागावराग्यतः ॥७ भीवस्थि भीने कहा—वहराम बह्माची के इस वचन को सुनकर

फिर प्रशानी के नरशों में अशाम करके अस्थन्त ही असक थित काला होता हुआ यहाँ से शिव के लोक को अशा 151 वह जियका लोक वहाँ से एक लाख योजन कपर की ओर वा और वह इस बहाजी के लोक से भी अधिक बिलक्षण था। उसका वर्णन बचनों के द्वारा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा

ही यह अनिर्वयनीय का और पर 'से भी पर था तका मोगी जनों के ही द्वारा गमन करने के योग्य था। २। जिस जिल्लोक से वैकुण्ठ तो दक्षिण दिशा में है और गीरी सोक-वाहि बोर है तथा जिनके नीचे की ओर ध्रुव लोक है और वह शिश्रकोक शभी खोकों से पर है ३३। तपश्चर्या और बल

विक्रम के वीर्ध को गति वाने उस राम ने उस शिवलोक का दर्शन कर लिया था। यह अनेक प्रकार के कोतुंकों से युक्त वा तथा उसकी समानता रखने बाला अन्य कोई भी उपमान ही नहीं वा ।४। अह ऐसा लोक या जहां

अह्याण्ड पुराण २४६ | पर केवल महान् योगीन्द्र-सिद्ध जौर परम जुम पाशुपत ही निवास किया करते हैं। जा करोड़ों कल्पों तक तपस्था करने के महान् पुनीत पुण्य वाले-परम शान्त गील स्वभाव वाले और मस्सरता से रहित बन में ने ही उस सोक के निवास करने वाले वे १५। वह सोक पारिजात मुख वाले वृक्षों से तथा कामधेनुओं से परम सुक्षोभित वा जिन सबका योगिराआधिराज भग-बान् शक्कर ने अपने ही योगवस से स्तेच्छा पूर्वक सृजन किया वा । समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली धेनु कामधेनु कही जाती है तथा मनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्पवृक्ष होता है उन्हीं का एक भेद परिजात देव वृक्ष है। इस स्रोक की रचना ऐसी ही परम अद्गुत की कि विश्व के जिल्पियों के परम गुरु विश्वकर्मा ने कभी स्वयन में भी नहीं बेखी थी फिर उसके भी द्वारा स्वयं ऐसी रचना का करना ती बहुत ही दूर की बात है। उस लोक में परस दिक्य सैकड़ों ही सरोदर दे जिनके बाद और सी दिया तथा सम्पूर्ण प्राकार मण्डल पद्मराम नाम वाली मणियों के द्वारा विकिमित था। इन सब सरोवरों से वह लोक परमाधिक शोधा से समस्वित था ।७। शोभितं चातिरम्यं च संयुक्तं मणिवेदिभिः। सुवर्णरत्नरचितप्राकारेण समावृतन् ॥ = आयुद्ध्वंमेवरस्पणि स्वश्वं क्षीरनिभं परम्। चतुर्द्वीरसमायुक्तं शोभितं सणिवेदिभिः ॥१ रक्तसोपानयुक्तं इच रत्नस्तम्भकपाटके । मानाचित्रविचित्र स्व जोभितः सुमनोहरैः ॥१० तन्मध्ये भवन रम्यं सिहहारोपशोभितम्। ददर्श रामो धर्मातमा विचित्रमिव संगतः ॥११ तत्र स्थितौ द्वारपालौ ददर्शातिभयंकरौ । महाकरालदंतास्यौ विकृतारक्तलोचनौ ॥१२ दग्धर्णलप्रतीकाशी महाबलपराऋमी। विभूतिभूषिनांगौ च व्याघ्यच्यांवरौ च तौ ॥१३ त्रिशूलपद्टिशधरौ ज्वलंती ब्रह्मतेजसा । तो रृष्ट्वा मनसा भीतः किचिदाह विनीतवत् ॥१४

परशुराम का शिवाराधन ?४७ वह लोक मणियों के द्वारा निर्मित अनेक वेदियों से बहुत ही अधिक सुरम्य एवं शोमित या। इसके चारों कोर सुवर्ण का प्राकार (परकोटा) बना हुआ था।=। यह भोक बहुत ही के बाधा जो कि जन्तरिक्ष का स्पर्श कर रहा या तथा वह इतना अधिक स्वच्छ एवं शुद्रा या कि कीर के ही समान दिखाई दे रहा था । इस जोक में चार परम विद्याल द्वार बने हुए से जिनका निर्ताण मणियों की वेदियों से किया गया का 181 इसमें ऊपर बढ़ने के सिए रत्नों के द्वारा विनिधित सोपानों को श्रे शिया की और इसमें जो स्तम्भ तथा कपाड बने हुए थे वे भी खब रत्नों के थे। इसे सीक में जो भी रचना भी वह अनेक प्रकार की चित्रविचित्र की तथा परम मनोहर थी जिससे यह कोक परम शीचित हो रहा वा ।१०। उस सोक के मध्य में सिद्धीं के द्वारा उपसोष्टित एक सुरम्य भवन बना हुआ था। उस प्रमस्मिः राम नै यहाँ पर पहुँचकर उसकी एक विविच स्थल के ही समान देखा था। ११। वहाँ पर उस रामगे देखा का कि अतीव मयकूर दी द्वारपान स्थित थे। जिनके महात् करात मुख और दाँत के तका बहुत ही विकृत लाल नेत्र दे । १२। वे झारपाल ऐसे ही प्रतीत हो रहे के मानों वे पन्ध पर्वत होतें। वे महात् बल और विक्रम से समस्थित थे। उनके करीरों में विभूति लगी हुई थी जिसमे उनका अञ्च निमूचित वा और ने स्थाध के मर्नो के बस्त्र धारण किये हुए ये 1१३। ये दोनों द्वारपाल जिल्ला और पट्टिश धारण करने वाले में तथा ब्रहातेज से जाञ्चस्यमान हो एहे में। उन की देखकर राम अपनी मन में भय से भीत ही गया था बहुत ही बिनीत होकर उन से कुछ बोला मा ।१४। नमस्करोमि वासीको जंकरं रुष्टुमागत । ईश्वराज्ञां समादायः मामधाञ्चल्तुतवेष ॥१५ तौ तु तहचनं भृत्वा गृहीत्वाऽज्ञा शिवस्य च । प्रवेष्टुमाजां ददतुरीक्वरानुष्यरी चती।।१६ स तदाज्ञामनुप्राप्य विवेशांतः पुरं सुदा । तत्रातिरम्या सिद्धीचे. समाकीणाँ सभा दिल ॥१७ हष्ट्वा विस्मयमापेदे सुगंधबहुनां विभोः। सत्रापश्यक्छिवं शांतं त्रिमेत्रं चन्द्रमेखरम् ३६१ द विश्वाक्षणोभितकरं व्याध्यसमैवरावरम् ।

२४व ] [ सह्याण्ड पुराव

विभूतिभूषितां वे च नागयशोपवीतिनम् ॥१६ भारमारामं पूर्णकामं कोटिसूर्यंसमप्रभम् ।

पचाननं दशभुज धक्तागुग्रहविग्रहम् ॥२०

योगजाने प्रजुवंतं सिद्धे भ्यन्तकं मुद्रया ।

स्तूयमान च योगींद्रै: अथमप्रकरमुँ दा ॥२१

शाम ने कहा-ईश आप दोनों की सेना में मेरा प्रकाम स्वीकृत होने। मैं इस समय में मगवान सक्षर के दशन प्राप्त करने के लिए ही यही पर समागत हुआ है। अब भगवान ईश्वर की वाझा प्राप्त करके मुझे दर्शन करने

समागत हुआ है। अब भगवान् ईश्वर की बाझा प्रश्न करके मुझे दर्शन करने के लिए आदेश प्रदान करने को आप योग्य होते हैं ११५। उन ईश्वर के बोनों सम्बन्धें से रूप के समझे का समय करने और फिर फिर फिर सी सामा को

अनुचरों ने राम के बचनों का सबल करके और फिर जिन की आशा को प्राप्त करके राम को अन्दर प्रदेश करने के लिये उन्होंने अन्ता देदी थी ।१६१ उस राम ने भी उनकी अन्ता प्राप्त करके बढ़े ही हुई के साथ उस अन्स:पुर

में प्रवेश किया था। वहाँ पर उसने एक सभाका स्वल वेखा थाओ इस दिज ने सिद्धों के सयुवायों से सयाकी जंदेका या और जिसमें अने क प्रकार की बड़ी ही सुन्दर मुगन्ध भरी हुई को तका वह बहुन ही सुरम्य था। इस

सभा-स्वलंका अवलाका करके बड़ा ही विस्मय हो गवा या। वहाँ पर फिए उस रामने परम सान्त तीन नैय के धारण करने और मस्तक में जन्द्र की भारण किये हुए सम्बाग जिन का दर्शन किया था।१७-१०। भगवाद्

शंकर के कर में जिल्ला को जित हो रहा या और वे क्याध्य के वर्ष को वस्त्र के स्थान में पहिने हुए ये। उनके सम्पूर्ण अन्तर्हें में क्यानान को भरम लगी हुई यो जौर उनका सरोर नागों के सजापकात से सोभित वा १११। प्रमु संकर अपनी ही आतमा में रमण करने वाले वे--पूर्ण काय ये और उनकी

सभी कामनाएँ परिपूर्ण की जीर करोड़ों सूथों के समस्य परमोज्यक्त प्रभा की। वे पांच मुखों वाले--- का भुजाओं से को जित और अपने भवतों पर परमाधिक अनुबह करने वाले वे ।२०० अस समय में जिन्न सिद्धों के लिए तर्क की मुद्रा के द्वारा योग जीर ज्ञान का विषय बतला रहे थे। वड़े-वड़ पोगीन्त्र और प्रथमका बड़े ही जानन्य के साथ उनका स्तवन कर रहे

भैरवैयोगिनीभिश्य वृतं स्त्रगर्थस्तवा । मूर्ध्ना नमाम तं हृष्ट्वा रामः धरगया मुक्ता ॥२२

में १२१।

परसुराम का शिवाराधन । २४६

वामभागे कात्तिकेयं दक्षिणे च गणेश्वरम्। नंदीश्वरं महाकालं वीरभद्रं च तत्पुरः ॥२३ ऋोडे दुर्गां शतभुजो इष्ट्वा नत्याय तामसि । स्तोतुं प्रचक्रमे विद्वान्गिरा गद्गदया विभुम् ॥२४ नमस्ते जिबमीजानं विभुं व्यापकमञ्ययम् । भुजगभूवणं चोग्रं नृकपालस्रगुञ्ज्यसम् ॥२४ यो विमु: सर्वेलोकानां सुष्टिस्थितिवनाशकृत् । ब्रह्माविरूपधुग्ज्येष्टस्तं स्वां बेद कुपार्णवम् ॥२६ वेदा न शक्ताः यं स्तोतुमवाङ् मनसगोवरम् । ज्ञानबुद्धघोरसाव्यं च निराकारं नमाम्यहम् ॥२७ शक्रावयः सुरगणाः ऋषयो मनवोऽसुराः । न यं विदुर्यथातत्वं सं नमामि परात्परम् ॥२= भगवान् शिव को भैरव-योगिनियाँ और धह के वर्षों ने चारों सीर से देर रक्शा था। ऐशी वशा में विराजमान हुए भगवान सिव का दर्शन करके राम ने बड़े ही हुई से अपने लिए को उनके चरणों में शुका कर प्रणाम किया या ।२२। उनके बाम भाग में स्वामी कालिकेय ये और दाहिनी और शर्मनायक गणेल विराधमान वे तथा उनके सामने नम्दीश्वर-महाकाल और वीरभद्र स्थित हो रहे के ।२३। जिन की गोद में सौ भुषाओं वाली अगुज्जननी दुर्गा विद्यमान थी। इनका दर्जन करके राम ने उनकी भी प्रणास किया वा। इसके अनन्तर विद्वान् राम ने अपनी गर्यद वाणी से सन विश्व की स्तुति करने का उपक्रम किया था।२४। राम ने कहा या---मैं ईतान-विमु-ध्यायक अञ्यय-भुजक्तों के मूचर्यो वाले---उप्र और गरों के भवालों की माला के छ।रण करने से परमोज्ज्वन शिव की सेवा में प्रणाम करता है ।२४-२४। को विमु समस्त नोकों को सृष्टि स्थिति और विनास के करते वाले हैं ऐसे बहुग जावि के स्वरूप को धारण करने वाले-सबसे बड़े जन आप क्रुपा के सामर की मैं जानता है। २६। जिन मन और वाणी के जागोचर प्रभु की स्तुति करने में बेद भी समर्थ नहीं हैं उन ज्ञान और दुदि

के द्वारा साधन के अवीम्य दक्षा विना जाकार वाले प्रभु शिव के चरणों में मैं नमस्कार करता है।२७। महेन्द्र खादि देवस्थ-ऋषिगण-मनु और असुर

२४० ] ब्रह्माण्ड प्राण ये सब जिनके स्वरूप का बवार्ष रूप से नहीं अहना करते हैं उन पर से भी पर प्रभृ शिव के लिए मैं प्रणिपात करता है । रहा यस्यागाशेन सृज्यंते लोकाः सर्वे चराचराः । लीयते च पुनर्यस्मिस्तं नमामि जगन्मयम् ॥२६ यस्येषाकोपसभूतो हुताशो दहतेऽख्विलम् । सोड्यंबोर्क सपातालं तं नमामि हरं परम् ॥३० पृथ्वीपवन सहनचम्भोनभोयज्वेदुभास्कराः। मूत्तं योऽश्रो जगन्युज्यास्त यज्ञं प्रणमाम्यहम् ॥३१ यः कालरूपो जगदाविदर्सा पाता पृथग्रूपधरो जगन्मयः । हर्त्ता पुना रहवपुरनयांते तं कालरूप शरबं प्रपद्ये ॥३२ इत्येक्सुक्त्वा स सु भागंनो मुदा पपात तस्याधिसमोप असुरः। उत्थाप्य तं वामकरेण लीलया वध्ये तदा मूर्फिन करं कुपार्णवः ॥३३ कारणीभिरेनं हाभिनंत्र सादरं निवेशयामास गणेशपूर्वसः उवाच वामामभिषीक्ष्य चाप्यूमां कृपार्द्रष्टचाऽखिलकामपूरकः ॥३४ शिव उवाच--कस्त्वं वदो कस्य कुले प्रसूतः कि कार्यमुद्दिश्य भवानिहासतः । विनिद्धिशाहं तब भक्तिभावतः प्रीतः प्रदद्धां भवतो मनोगतम् ॥३४ जिन पूज्य देव के अंकों के भी अंकों के शारा चर और अचर समस्त लोक मृजित हुआ करते हैं और फिर जिसमें ही ये सब लीन हो जाया करते हैं उन जगन्मंस प्रभु को मैं नमस्कार करता है।२१। जिन प्रभु के बहुश ही अल्प कोप से समुत्पन्त हुआ वस्ति कर्वनोक और पाताल के सहित सम्पूर्ण

परशुराम का शिवाराधन ] इस विश्व को देग्छ कर देता है उन हर की सेवा में जो पर हैं मैं प्रणाम

इस विश्व को दंग्छ कर देता है उन हुइ की सेवा में जो पर हैं मैं प्रणाम है ।३०। जिसकी पृथ्वी-पदन-अस्ति-जल-नभ-यज्वा-चन्द्र और भास्कर में आठ मूर्तियाँ जगत् की पूज्य है उन यक स्वरूप देव की मैं नमस्कार करता हूँ।३१। ओ काल के स्वरूप वाले इस सम्पूर्ण अगत् के आदि करने बाले अर्थात् अष्टा है इसका पासन करने वासे हैं और अपना यह अगन्मय रूप धारण किया करते हैं। फिर रुद्ध का स्वरूप धारण करके अन्त में इस संबक्ता संहार करने वाले हैं जन काल के रूप बाले भगवान् एंकर की मैं शरणागति में प्राप्त होता हैं। ३२। वह भागव राभ इस रीति से इतना ही स्तदन करके बड़े हो आनश्व से उन खिन के चरणों के समीप परमाधिक आतुर होकर विर पड़ा था। तब इत्या के सागर मगवान् शंकर ने अपने बाँवे करकमल से लीला से ही उसकी उठाकर उसके मस्तक पर अपनाकर रश्च विदाया । ३३। अनेक आसीर्वचनों के द्वारा उसका अधिमन्दन करके बड़े ही आवर के साथ अपने प्रिय अस्मज गणेश के आगे उसकी बिठा दिया था। फिर अपनी कामा उमा का अभिवीलक करके समस्त कामगाओं के पूर्ण करने वाले शिवनो कृपाई हिंह से उससे कहा था।३४। शिवनो कहा — हे बटो । आप यह बताइए कि बाप कीन हैं और किसके पंश में आपने जन्म सहण किया है और आप किस कार्य के कराने का उद्देश्य लेकर यहाँ पर समागत हुए हैं—यह सभी कुछ सूचित की जिए। मैं आपकी इस प्रकार की भक्ति की भावना से आपके कपर परम प्रसन्न हो गया हूँ तथा जो भी कुछ भावके मन का अभी प्लित है उस सबको मैं आपके लिए वे क्रुगा । इस। इत्येवमुक्तः स भृगुर्महारमना हरेण विश्वास्तिहरेण सादरम् ।

ा जो भी कुछ आपके नन का अशीष्तर है उस सबको मैं आपके लिए हिंगा १३६। इत्येवमुक्तः स भृगुर्महारमना हरेण विश्वशिलहरेण सादरम् । पुनक्ष नत्वा विबुधां पति गुरुं कृषासमुद्रे समुवाच सस्वरम् ।।३६ परशुराम उचाच । भृगोश्चाहं कुले जातो जमदग्निसुतो विभो । रामो नाम जगहंशां स्वामहं शरणं गतः ।।३७ यत्कार्यार्थमहं नाथ तव सांनिष्ट्यमागतः । त प्रसाध्य विश्वेश वांक्रितं काममेव मे ।।३६ मृगयामागतस्यापि कार्च वीर्यस्य भूपते ।

आतिथ्य कृतवाद् देव जमदस्ति पिता मम ॥३६

राजा तं स वशाल्लोमस्त्यातयामास मन्दधी । सा ग्रेनुस्तं भृत इष्ट्वा गवां लोक जगस्य ह ॥४०

राजा न णोचनमरणं पितुर्मेम निरामसः।

जगाम स्वपुरं पश्चान्याता मे प्रारुदद्भुणम् ॥४१

तक्जारवा लोकवृत्तजो भृगुनै प्रवितामहः।

आजगाम महादेव स्यह्ण्याणली बनाग् ॥४२ अब इस रीति ने वह शृनु कुलोद्भूत बाव सम्पूर्ण विश्व की आसि

के हरण करने वाले महाक्या करने के द्वारा बड़े ही आदर के लाथ कहा गया था तब तो छन देवों के त्थामी और कृषा के सामर गुढ़ की तेवा में उस राम ने फिर एक वश्र प्रभास करके बहुत ही जीक्ष त्विदन किया था।३६। परशुराम ने वहा---हे भगवन् । मैं भृगु युनि के कुल में समुत्यक्त हुआ है और है विभो ! जमवर्षित काचि का युत्र है। मेरा नाम छोटा सा राम-----यह है। आप तो समन्त जग्र की वन्दना करने के बोग्ब हैं। मैं ऐसे समय

में आपकी जरणागति में प्रवन्त हुआ है। ३७। हे नाव ! जिस कार्थ के लिए मैं आपकी सन्तिति में सभागत हुआ है। हे विक्वेक्सर ! उसकी आप कृपा कर प्रसामित की लिए चौर केटी अपस्य है कि अक आप केटर का जिल्लाको

कर प्रसाधित की जिए और नेरी कामना है कि अब आप नेरा बांखित जो भी है उसे मुझे प्रवान की जिए । ३वा नेरे जिता अवदिन ने है देश ! मुख्य के किए बन में आये हुए राजा कार्त्त बीर्य का बहुत जच्छी तरह से बातिच्य-सरकार किया था। ३६। उस महानन्द मति बाले राजा ने लोग के बणीभूत

होकर बसपूर्वक मेरे पिता को मार बाक्षा था। वो एक बेनु की जिसके प्रहण करने का अपलय राजा के मन में हो गया था वह होमधेनु भी मेरे पिता को मरा हुआ देखकर गा-लोक में क्ली गयी की 1४०। राजा ने निरपराध मेरे पिता को मृत्यु के विषय में कुछ भी जिन्ता नहीं की बी और

फिर बहु अपने नगर में चंसा गया था। इसके पीछे नेरी माता रेणुका भरमस्त करन कर रही थी। ४१। इस भटना का श्रास प्राप्त करके लोक के दूस के जाता हमारे पितामह भृगुमुनि हे सहादेव ! वहाँ पर था गये थे। मैं समिधा लेने के स्थिए उस समय में बन में सेवा हुआ था सो मैं भी इसो

नीच में वहां पर समागत होः मया था। ४२।

मया मह मुदु खात्तिभातृ न्यात्रा सहैव मे ।
सांग्वियत्वा स मंत्रजोऽजीवयत्पितरं मम ॥४३
आनागतं भृगो मातुर्दुःखेनाह प्रकोपितः ।
प्रतिज्ञा कृतवान्देव सांत्वयन्यातरं स्वकाम् ॥४४
त्रि सप्तकृत्वो यदुरस्तादित मानुरात्मम ।
तावस्सरूयमह पृथ्वीं करिष्ये अत्रविवताम् ॥४५
एत्येवं परिपूर्णा मे कर्त्ता देवो जगत्पति ।
महादेवो हात्रो नाथ त्यत्सकाशिमहागतः ॥४६
वसिष्ठ उवाच-इत्येवं सद्भाव श्रद्धा दृश्ममुख हरः ।
त्रभूवानस्रवद्यविवत्यानः सणं तदा ॥४७
एतस्मिन्नंतरे दुर्गा विस्मिता प्राहसद्भृशम् ।

त्रि सप्तकृत्व कोपेन साहसस्ते महान्वदो ।।४६ उस नमय में में रक्ष्म कर रहा था और अपना माता के साथ मेरै

उवाच च महाराज भागवं वंरसाधकम् ॥४=

तपस्त्रिन्द्रजपुत्र क्ष्मां निर्भूषां कल् निष्ठसि ।

सब भाई भी क्रम्बन कर रहे थे। उस मन्त्र आहम के हाता मुनि में सबकी सास्थना वेकर मेरे मृत पिता अमदिन को संजोवनी विद्या से जीवित कर दिया था। है। जब तक भृतु मुनि वहाँ पर नहीं आये थे उस बीच में मैं माता के येथ्य के दु: से बहुत ही कुचित हो यथा था। है देव! मैंने भपनी माता का सास्थना देते हुए एक प्रतिक्षा कर काली थी। हहा मेरी माता ने करण क्रम्बन करते हुई ने जो इनकीस बार अपना उर स्थल ताड़ित किया था उसी गणना को लेकर ही मैंने यह प्रतिक्षा की भी कि इनकीस बार ही मैं इस पृथ्वी की कावियों से रहित कर दूंथा। हर। यह इस रीति से की हुई मेरी प्रतिक्षा की कावियों से रहित कर दूंथा। हर। यह इस रीति से की हुई मेरी प्रतिक्षा कर हो जावे -इसके पूर्ण करने वाले अगत् के पति देवेश्वर आप ही हैं। आप तो सब से बड़े देव हैं। हे नाथ ! इसीलिए मैं अब आपके चरणों की सस्विध में यहाँ पर बाबा हूं। हु। वसिश्वती ने कहा-भगवान् शकर ने इस प्रकार से उस राम के बचनों का अवण करके जग-जननी दुर्ण के मुद्ध को बोर देखा था और उस समय में एक क्षण के लिए

5XX ] ्रिन्ह्यांच्ड पुरा**र्ण** नीचे की ओर अपना मुख करके चिन्तन करने वाले प्रभु शंकर हो गये थे ।४७। इसी अन्तर में जगदम्बा देवी दुर्गी विस्मित होती हुई अत्यधिक हैंस गयी वीं। और हे महाराज ! बैर के साप्तक उस मार्गव राम से बोली।४८। जगदम्बाने कहा बाकि हे तपस्विन् ! दिख के पुत्र ! क्या सुम इस भूमण्डल को मूर्पों से विहीन करने की इच्छा कर रहे हो ? और वह भी एक-दो बार नहीं प्रत्युक्त कोप से इक्कीस बार ऐसा करना चाहते हो। हे वटो ! यह तो बापका एक बहुत ही महान साहस है ।४१। हंतुमिच्छसि नि शस्त्रः सहस्राजुँ नमीश्वरम् । भूभंगलीलया येन रायगोर्अप निराकृतः ॥५० सस्मै प्रदत्तं दलेन श्रीहरेः कदचं पुरा। शक्तिरत्यर्पैवीर्या च सं कवं हेतुमिच्छसि ॥५१ शंकरः करणासिद्धः कर्त्तुं चाप्यन्यथा विमुः । न भान्यः शंकरास्पुत्र सस्कार्यं कस्तुँमीस्वरः ॥५२ अय देव्या अनुमिति प्राप्य असंगुद्धैयार्णवः । अभ्यधाद्भव्या वाचा जमदन्तिमुतं विभु ॥१३ शिष तवाच-अंश्रप्रमृति विप्र स्वं मम स्कन्दसमी भव । दास्यामि मंत्रं दिव्यं ते कवर्षं च महामते ।। १४ श्रीलया यस्त्रसादेन कार्त्तं वीर्यं हनिष्यसि । त्रिःसप्तकृत्वो निर्मूपा महीं चापि करिष्यसि ॥५५ इत्युक्त्वा संकरस्तस्मै ददौ मंत्रं सुदुर्लभम् । त्रैलोक्यविजयं माम कवर्च प्ररमाद्मुतम् ।।५६ उस राजा सहसार्जुन का बिना ही सस्त्रों वाले होते हुए तुम हनन करने की इच्छा कर रहे हो जिसने अपनी भूभक्त की लीला से अर्थात् जरा सी भृकुटी तिरछी करके रावण औसे भ्रहापराक्रमी को भी निराहत कर दिया था अयुत्ति अपने सामने मिराइतं केरके भगा दिया था ।५०। उस राजा को तो पहिले दत्तात्रेय मुनि ने श्री हीरे का कवच प्रदान किया था और अत्यन्त बीयं से समन्त्रित एके शक्ति भी उसके लिए दी थी। उसको

परेशुरामै का किवाराधन ] २४५ सुम किस प्रकार से मार देना चाहते हो ? १५१। भगवान् शंकर तो करुणा कें अयाह सागर हैं और कंडका से ही सिद्ध हो जाते हैं। यह सिश्रु तो परम समर्व हैं सभी कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं। हें पुत्र ! भगवान् संकर के के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस कार्य के करने में समर्थ नहीं है। १२। इसके अनन्सर देवी के इन वचनों से दया के सावर भगवान शम्भु ने दुर्गी देवी की भी अनुमंति प्राप्त कर शीं भी भौर फिर दिशु श्रम्भुने जसदिन्न कें पुत्र से परम भन्न वाणी के द्वारा कहा था। ११३१ भगवान शिव ने कहां -- हे विम ! क्षाज से लेकर तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान हो जाओगे। हे महासु मति थाले ! मैं आपको परम दिव्य मनत्र और कवच दे दूँगा ।५४। योंही विनाही किसी वायास के लीला ही से जिनके प्रसाद के प्रभाव से आप काल बीवें का हनन कर दोगे और जैसी सुम्हारी प्रतिज्ञा है वह भी पूर्ण होगी और इक्कीस बार इस पृथ्वी को भी भूपों से रहित सुध कर दीये। ११। इसमा यह इस रीति से कहकर मगवाल सम्मुने जस परमुराम के लिए सुदुर्लभ मनत प्रदास कर विथा या और तीनों ओकों का विजय करने काला परम अव्भूत कवन भी उसे दे दिया वा ।५६। नागपाश पासुपतं ऋह्यास्त्रं च सुदुरुलैभन्। मारायणास्त्रमाग्नेयं वायव्यं वादणं तथा । १५७ गधिनै गारुडं चैन जुभणास्त्रं महाद्भुतम्। गदौ शक्ति च परशुं शूनं दण्डमनुत्तमम् ॥५८ शस्त्रास्त्रग्राममखिल प्रहुष्ट संबभूत ह। नमस्कृत्य शिव शांत दुर्गा स्कन्दं गणेश्वरम् ॥५६ परिकम्य ययौ रामः पुष्करं तीर्यमुत्तमम्। सिद्धं कृत्वा भिवोक्तं तु मन्त्रं कवचमुत्तमम् ॥६० साधयामास निष्त्रित्त स्वकार्यं भृगुनन्दन. । निहत्य कार्रांबीयं तं ससैन्यं सकुल मुदा । विनिवृत्तो गृहं प्रागात्पितुः स्वस्य भृगूद्रहः ॥६१ नागपात-पागुपत और सुदुर्तम बह्यास्य-नारायणास्य-आग्नेय —वायव्य-वारुण अस्त्र भी दिये थे। १७। मान्धर्व-गारुड और परम अद्मुत जृम्भणाभी प्रदत्त कर दिया था। तैया यदा-वक्ति-शूल-उशाम दण्ड उसकी

[२५६ ] ब्रह्माण्ड पुराण

दे दिया था १५८६ इस तरह सम्पूर्ण झस्त्रों और अस्त्रों के समूह को पाकर राम बहुत ही प्रमन्त हुआ था। फिर उस परशुराम ने परम शान्त शिव को — दुर्ग देवी को न्स्वामी कार्त्तिकेय को और गणेश्वर की सेवा में प्रणि-पात करके तथा इन सबकी परिक्रमा करके फिर वह राम परमोत्तम तीर्थ पुष्कर को वहां से चला गया था और वहां पर संस्थिति करते हुए भगवान् शिव के द्वारा बताये हुए उत्तम मन्त्र को और कवथ को सिद्ध किया था। १६६१-६०। फिर भृगु नन्दन ने बढ़े ही आनन्द से सम्पूर्ण कुल और सेवा के सहित राजा कार्त्त वीर्य का निहनन करके अपना पूर्ण कार्य साधित किया था। फिर बह राग अपने पिता के घर को विनिष्ठ होकर सक्षा गया था। ६१।

. \_\_\_\_

।। मृतमृती सद्या ।।

सगर जनायसहापुत्र महाभाग महान्मेऽनुग्रहः कृतः ।
यदिदं कवणं महा प्रकाशितमनामयम् ॥१
औवेंशानुगृहीतोऽहं कृतास्त्रो यदनुग्रहात् ।
भवतस्तु कृपापात्रं जातोऽहमधुना विभो ॥२
रामेण भागंवेंद्रेण कार्लावीयों नृपो गुरो ।
यथा समापित्रो वीरस्तन्मे विस्तरतो वद ॥३
कृपापात्रं स दत्तस्य राजा रामः शिवस्य च ।
उभौ तौ समरे वीरो जधटाते कथं गुरो ॥४
यसिष्ठ उवाय-

शृणु राजनप्रवक्ष्यामि चरितं पाष्माणनम् । कार्तावीर्यस्य भूपस्य रामस्य च महात्मनः ॥११ स रामः कवनं लब्ध्या भंत्रं चैध गुरोर्मु खात् । चकार साधनं तस्य भक्तवा परमया युतः ॥६ भूमिणायी त्रिषवणं स्नानसंध्यापरायणः । उवास पुष्करे राम शतवर्षमतद्भितः ॥७

मृगमृगीकथा ] २४७ हैं। मेरे ऊपर आपने बड़ा भारी अनुसह किया है कि यह कवच जो कि अनामय है, मेरे सामने आपने प्रकाजित कर दिया है । १। इतास्थ में और्व

राजा सगर ने कहा--हे ब्रह्माची के पुत्र ! आप तो महान् भाग वाले के द्वारा अनुग्रहीत हुआ हूँ। है विको ! इस समय में तो मैं बाधकी कृपा का पात्र बन गया है। २१ हे युषदेव ! आर्मवेन्द्र परसुराम ने राजा कार्संबीय की जो बढ़ा ही बीर बाजिस प्रकार से समाप्त किया वा वह सब बिस्तार के शाथ मेरे सामने वर्णन करके सुनाइए।३। वह राजा तो दत्ताश्रेय मुनि की कृपा का पात्र था और राम मनवान जिब की अनुकम्पा का भाजन या। हे गुरुवर ! ये दोनों ही महाच्बीर थे। समर क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने मुद्ध कियाचा।४। वसिक्क जी ने कहा—हे राजन् ! जब आप श्रयण की जिए मैं इस चरित को वतलाळ या क्यों कि यह चरित तो पार्पो का विनाश कर देने बाला है। यह परित महान् बलकानी राजा कार्र्स की में का तथा महान् अरुमा बाले परशुराम के महत्युद्ध का है। ४। उस परशुराम ने गुरुदेव के मुख से इस कव अर्थेर मन्त्र की दीक्षा बहुन की की फिर छन परशुराम ने बेड़ी भारी भक्ति से युक्त होकर इनको सिद्ध किया था।६। भूमि पर इस्हें . णयम किया था---तीनों कालो में सन्ध्योपासना की बी और यह स्नान तथा सम्बंधा में परायण ही गये थे। इस प्रकार में यह सब साधना करते हुए राम बहुत ही समाहित होकर एक ती क्ष्में एक पूष्कर में रहे के अवस्ति पुष्कर क्षेत्र में ही निवास किया का ाजा

समित्युष्पकुशादीनि द्रव्याण्यहरहम् कोः। भानीय काननाद्भूष प्रायच्छदकृतवर्षः ॥ = सतनं व्यानसयुक्ती रामी मतिमतां वर.। आराधयामास विमुं कृष्णं कल्मधनामनम् ॥६ तस्यैवं यजमानस्य रामस्य जनतीपते । गर्त वर्शशतं तत्र घ्यानयुक्तस्य नित्यदा ॥१० एकदा तु महाराज रामः स्नातु मतो महाव् : मध्यम पुष्करं तंत्र ददर्शाश्चर्यमुल्लमम् ॥१०१ मृग एक समायामी मृभ्या युक्तः पलावितः । व्याधस्य मृगयां प्राप्तो धर्मतप्तोऽतिपीहित: ॥१२ पिपासितो महाभाग अक्षपानसमुत्सुकः।
रामस्य पश्यतस्तत्र सरसस्तटमागतः ॥१३
पश्चानमृगी समावाता भीता सा चिकतेक्षणा।
उभौ तौ पियतस्तत्र जनं शंकितमानसौ ॥१४

हे भूप ! अकुतद्वा प्रतिबित उस भृतुवंशन परशुराम के लिए बन से समिधा पुष्प और कुका आदि प्रथ्वों को साकर दिया करता वा ।द। मति-मानों में परम श्रेष्ठ परमुराम निरम्तर ध्यान में संसम्ब होकर समस्त कत्मयों के विनाश करने बासे विभू श्रीकृष्ण की आराधना किया करता था। है। है अगतीयने । इस रीति से यजन करते हुए और वहाँ पर नित्य ही ध्यान में से सक्त रहने वाले परजुराम को एक ली वयं व्यक्तीत हो गये थे ।१०। है महाराज ! एक बार वह महान राम स्नान करने के लिए सध्यम पुष्कर में गया या और बहाँ पर उसने उत्तम आक्वर्य का अवलोकन किया मा। ११। एक भूग मृथी के साथ कोड़ा हुआ वहाँ पर आया वा औ एक भ्याध्य की मृगया की प्राप्त हो रहा था तथा बाम से सन्तव्स होकद अस्यक्त पीड़ित था। १२। है महाभाग ! बहुत ही प्यासा वा कीए जलपान करने के सिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा या परसुराम असको वेख रहे में कि वहाँ पर जेस सरीवर के सट पर समागत हो गया वा ११३। इसके पीछे-पीछे मृगी भी महापर जा गयी की जो कहत ही इरी हुई की और उसके नेज फकित हो रहे थे। वे दोनों ही बहुत ऋच्छित सन वासे होते हुए वहाँ पर जलपान कर रहे हैं ।१४।

तावत्समागती व्याची वाणपाणियंतुद्धं रः ।
स रृष्ट्वा तत्र संविष्टं रामं भागेवनन्दनम् ॥१६
अकृतवणसंयुक्तं तस्यौ दूरकृतेख्यणः ।
स चिन्तयामास तदा संकितो भृगुनन्दनात् ॥१६
वयं रामो महावीरो दुष्टानामनकारकः ।
कथमेतस्य हन्स्येतौ पश्यतो मृगयामृगी ॥१७
इति चिन्तासमाविष्टो व्याघो राजन्यसत्तम ।
तस्यौ तत्रैव रामस्य भयात्संत्रस्तमानसः ॥१८

रामस्तु तौ मृगौ रुष्ट्वा पिबंदी सभवं अलम् । तकंवामास मेधावी किमन मयकारणम् ॥१६६ नेवान व्याध्यसंनादो न च व्याध्ये हि रुम्यते । केनेतो कारणेनाहो संकिती चिकतेकाणौ ॥२० अथ वा मृगजातिहि निसर्गाञ्चकितेकाणा । येनेतो जलपानेऽपि पत्यतक्चिकतेकाणो ॥२१

स्ती समय में अनुच बारण किये हुए हान में बाल अहण कर नहीं पर व्याध भी भा गमा वः। उस व्याध ने वहाँ पर विराजमान परसूराम को देखा वा ११५। उस राम ही समीप में अकृत अब भी बंडा हुआ था । वह न्याध दूर तक अपनी हष्टि काले हुए वहीं पर ठहर गया वा और उस ज्याख का मन भृगुनन्दन राम के उस समय में सकित हो नया था और विचार किया था।१६। यह परसुराम तो महान बीर हैं और पुष्टों का निनाश कर देने बाला है। जब मैं इसके देखते हुए इन वोनों शिकार वाले मृगी और मृत का हनन कक । १७। है राजस्थों मैं परम श्रेष्ट । वह स्वाध इस प्रकार से जिल्ला में दूबा हुआ परशुराम के भय से सबस्त मन बाला होकर वहीं पर स्थित हो गया था।१८। परशृशम ने उन दोनों पृगों को देखा या कि मड़े ही भय के साथ वहाँ पर वज पी रहे थे। उस नेबॉबी शाम ने मन में विचार किया वा कि यहाँ पर इनके लिए भय होने का क्या कारण है 1१६। महापर किसी व्याध्न की वर्जनाकी क्वित भी नहीं है और न यहाँ पर कोई स्पाध ही विकाद वे रहा है फिर किस कारण से ये दोनों पूग शंकित नेत्रों वाले तथा चकित इकि से युक्त हो रहे हैं—यह बढ़े बाश्नर्ग की बात है।२०। अथवा यही कारण हो सकता है कि इन मुगों की जाति ही स्वा-भाविक रूप से चिकत नेवों वाली हुआ करती हैं। इस कारण से ही वे दोनों जलपान करने में भी चकित नेत्रों बाबे होते हुए देख रहे हैं।२१।

नैताबत्कारणं चात्र किं तु घेदमयातुरौ । लक्ष्येते खिन्तमवांगी कम्पयुक्ती यतस्त्वमी ॥२२ एवं संचित्य मृतिमान्स तस्यी मध्यपुष्करे । शिष्येण संयुत्तो रामी यावन्तौ चादि संस्थितौ ॥२३

मृग्युवाच -कांत चात्रैव तिष्ठावी गावद्वाभीऽत्र संस्थित । अस्य बीरस्य सांनिष्ये धयं नैवावयोर्भवेत् ॥२५ अयाप्यागत्य चेव्व्याधी ह्यावयोः प्रहरिष्यति । रष्टमात्रो हि मुनिना भरमीभृतो भविष्यति ॥२६ इस्युक्तं वचने मृग्या राम्वर्शननुष्ट्या । मृगश्चोबाच हर्षेण सयाविष्ट प्रियां स्वकाम् ॥२७ एवमेव महाभागे बढे बदसि मामिनि । जानेऽहमपि रामस्य प्रभावं सुमहात्मनः ।।२० यहाँ पर इतना ही कारण नहीं है किन्तु ये क्षोमों तो बड़े केव और भय से आतुर हो रहे हैं-ऐसे ही विश्वभाई दे रहे हैं। वयोंकि इनके सभी अपूर्व विकास हो संयुक्त हैं और ये दोनों ही कम्प से प्रकरियत हो रहे हैं 1931 इस तरह से चिन्तन करके मतिमान् यह परमुराम मध्य पुण्कर में संस्थित हो गया था और उसके शाम में जिल्व भी बा। दह राम जल तक बधुर्व खड़ा रहा या तब तक वे दोनों मुग भी वहाँ पर संस्थित रहे थे।२३। जल-पान करके ने दोनों मृग एक वृक्ष की छुवा का आध्य प्रहण करके बैठ गये में । उस महान् अस्मा वाले परमुराम का दर्शन करके उन दोनों ने यह ही आनन्द के साथ आपस में बातचीत की बी ।२४। ग्रुगी ने ग्रुग से कहा-है कारत । इस दोनों यहाँ पर स्थित रहेंगे उद्यक्तक यह एरशुराम यहाँ पर

पीरवा जलं ततस्ती तु बुक्षच्छायासमाश्रिती ।

राम रुष्ट्या महात्मानं कथां ती चक्रतुर्मु दा ॥२४

संस्थित रहते हैं। इस बीर के समीप में हम दोनों को कोई भय नहीं होगा। १५। यदि यहाँ पर भी क्याध आकर रूप दोनों पर प्रहार करेगा तो इस मुनि के द्वारा कैंगल देखने ही से यह मस्मीभूत हो जायपर १२६। परगुराम के दर्शन करने से परम सन्तुष्ट भृगी के द्वारा इस प्रकार से यह वसन कहने पर वह भूग भी बड़े ही हमें से समाबिष्ट होकर अपनी प्रिया से बोला था। १७। है महाभाग ' यह बात तो दसी प्रकार की है। हे भाभिति। आप यह बात निश्चित ही कह रही है। मैं भी परम महान् आतमा बाले राम के प्रभाव की बन्छी तरह से बानता है। २६।

योऽथं संदृश्यते चास्य पार्श्वे भिष्योऽकृतदणः । स वानेन मताभागस्त्रातो व्याध्यभयातुरः ॥१६ अयं रामो महाभागे जमदिग्नसूतोऽनुजः। पितरं कार्शवीर्येण इष्ट्वा चैव तिरस्कृतम् ॥३० चकारातिसरां कुद्धः प्रतिज्ञां नृपघातिनीम् । तत्पूर्तिकामो हमगद्बह्यलोकं पुरा ह्ययम् ॥३१ स बह्या दिष्टकांश्चीनं किवलोकं व्रवेति ह । तस्य त्याज्ञां समादाय गतोऽसी शिवसन्निधिम् ॥३२ प्रोवाचिवव्यातं राजक्वाध्यातमन पितुः। स कुपालुमैहादेवः सभाज्य भृतुनन्दनम् ११३३० ददी कृष्णस्य सम्मंत्रसभेशं कवनं सथा। स्वीयं पाश्यतं चास्त्रमन्यास्त्रग्राममेव च ॥३३ विसर्जयामास भूवा बच्चा शस्त्राणि चादरात्। सोऽयमत्रागतो भन्ने मंत्रसाक्षनतस्परः ॥३५

जो इस महापुश्य के समीप में अकृतक्य माम वाजा एक शिश्य दिखाई दे रहा है उसकी इसी महापुश्य ने ही ज्याच के अब से जब मह अगुर हो गया तो इसकी ब्याच से सुरक्षा की थी। रहा है महाभागे ! यह राम है जो जमदिग्न मुनि का पुत्र है। इसने ही अपने पिता को राजा कार्तेथीय के दारा निराकृत किया हुआ देखा या और उस समय में इसने अर्थन्त खुद होकर नृषों के जियात करने की प्रतिक्रण की बी जौर उस प्रतिक्रा की पूर्ति की कामना वाला वह पहिसे बहा लोक में गया था। २०-२१। यहाँ पर इसको यह निर्देश किया था कि यह शिवलोक में चला जावे। उन बहार्जी की आजा को प्राप्त करके फिर यह राम घगवान् जिब की समितिश में प्राप्त हुआ। ३२। और वहाँ पर इसने अगवान् सम्यु के समक्ष राज्य की, पिता का और अपना सम्युण बृत्तान्त निवेदित किया था। देश फिर उन शक्कर ही हुपालु ये खन्होंने इस मृतुनस्वन का स्वागत किया था। ३३। फिर उन शक्कर प्रमु ने शिक्षण का एक उत्तम मन्त्र कीर स वेदन करने के योग्य एक कराच इसकी

र्रहर ] ब्रह्मसण्ड पुरास् प्रकान कर दिया वा तथा जपना पास्पत जरून और अग्यान्य अहुत से

बस्त्रों का समुदाब इसको प्रदान किये के ।३४। बड़े आदर के साथ प्रीति से इस सब मस्त्रास्त्रों को प्रवान करके धनवात् जिय ने वहाँ से बिदा किया था। हे मद्रे! वही राम इस समय में मन्त्रों की शाधना में तरपर होता हुआ यहाँ पर समागत हुना है ।३५। नित्यं जपति धर्मात्मा कृष्णस्य कवषं सुधीः । शतक्षीणि चाप्यस्य गतानि सुमहात्मनः ॥३६ मंत्रं साधयती भन्ने न च तत्सि दिरेति हि। भवास्ति कारणे मक्तिः सा च वै विविधा मता ॥३७ उसमा मध्यमा चैव कनिष्ठा सरलेक्षणे । शिवस्य नारवस्यापि ज्कस्य च महात्मनः ॥३= अम्बरीयस्य राजर्वे रतिदेवस्य मास्तेः। वलेकिभीषणास्यापि प्रहलावस्य महात्यनः ॥३६ उत्तमा भक्तिरेवास्ति गोपीमामुद्धवस्य भ । यसिष्ठाविमुनीशानां मन्यादीनां भूभेक्षणे ॥४० मध्या च प्रक्तिरेवास्ति श्राङ्कताम्यजनेषु सा । मध्यभन्तिरयं रामी नित्यं यमपरामणः ॥४१ सैवते गोपिकाधीशं तेन सिद्धि न चागतः।

वरिष्ठ उवाद-इत्युक्ता त्वरित कांतं सां मृगी हृष्टमानसा ॥४२ पुनः पत्रच्छ घक्तेस्तु लक्षणं प्रेमबायकम् । मृग्युवाच-

सामु कांत महाभाग वचस्तेऽलौकिकं प्रियः ईहम् सान तब कवं संजातं तहदाघुना ॥४३ चुंधी यह क्षमारिमा परजुराम नित्य ही भगवात् श्रीकृष्ण के कवच का महाँ पर जप कर रहा है। इस महात्मा को बाद करते हुए एक सी वर्ष तो स्थवीत हो गये हैं १३६। हे भन्ने ! यह मन्त्र की साधना तो कर रहा है किन्तु

मृगमृगी कथा ] [ **383** इसको उसकी सिद्धि नहीं हो रही है। इस साधना में मुख्य कारण भरित ही

होता है। यह भक्ति तीन प्रकार की होती है, ऐसा माना गया है।३७। है चञ्चल नेत्रों बाली त्रिये <sup>†</sup> उस अस्ति के उत्तय-मध्यम और कनिश्व—ये तीन भेव हुवा करते हैं। अब यह बतलाता हूँ कि उत्तमा भक्ति किन-किन महापुरुषों में विश्वमान है--मनवान जिन-देवर्षि नारद-महास्मा गुकदेश-राजिं अम्बरीय-राजा रन्तिदेव-पवससुत हनुमान्-राजा बसि-दानव विभी-षण और महात्मा प्रहलाद-इन में परमोत्तमा भक्ति होती है ।३०-३८। ब्रज की गोपियों में और उज़ब में की उत्तम प्रकार की ही करित विश्वमान है। है सुभेक्षणे । जो बसिष्ठ मुनिक हैं सबा मनु काबि है उनमें भी भक्ष्यम छेणी की ही भक्ति होती है। इसके बतिरिक्त अध्य सभी अभी में कविष्ठ की गी की प्राकृत भक्ति हुआ करती है। यह जो परमुराम है इसमें भव्य खेणी बाली ही भक्ति है जो कि निश्व ही यम-नियमों में परावश हो रहा है।४०० ४१। यह राम गोपिकाओं के अधीक्यर भगवाश का सेवल तो कर रहा है किन्तु यह सिक्षि को अपी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महामुनीन्द्र बसिष्ठ जी मैं कहा--- जब उस मृत के द्वारा वयनी प्रिया मृती से कहा गया था तो उस मृगी ने परम प्रसम्न सम काली होकर जीवा ही जपने स्वोमी से प्रका किया या ।४२। उस मृगी ने फिर उस भक्ति का प्रेम प्रदान करने वाला सक्षण मपने स्वामी में पूछा था । भृगी ने कहा—है काम्त ! आप दो महानू भाग वाले हैं। हे जिय ! आपके ये बचन शो बहुत ही अच्छे और असीकिक हैं। अब जाप कृपा करके मुझे बह बतनाइए कि इस प्रकार का विशव साम आपके हृदय में कैसे समुद्भुत हो बका है।४३। मृग उवाच-

म्युणु प्रिये महाभागे जानं पुण्येन जायसे ॥४४ तत्पुण्यमच संजातं भागंवस्यास्य दर्शनात् । पुण्यातमा भागंवआयं कृष्णभक्तो जितेंद्रियः ॥४५ गुरुश्रृथको नित्य नित्यसैमित्तिकादरः । अतोऽस्य दर्शनाञ्जातं अन्त मेऽश्वेय भामिनि ॥४६ वैलोक्यस्थितसत्त्वानां मुभामुमनिदर्भकम् । अद्येव विदितं मेऽभूद्रामस्यास्य महात्मनः ॥४७

```
बह्माण्ड पुराण
२६४ ]
     चरितं पुण्यदं चैव पापच्नं श्रुष्वतामिदम् ।
     यद्यत्करिष्यते चैव तदिप ज्ञानगोचरम् ॥४८
     योत्तमा भवितराख्याता तां विना नैव सिद्धधित ।
     कवर्च मंत्रसहिसं हापि वर्षायुतायुतैः ॥४१
      अपनी परम त्रिया के द्वारा इस रीति से पूछे जाने पर उस मृग ने
कहा या - हे महान् मान काली प्रिये ! जब जाय अवण की जिए कि यह
क्रान जो होता है यह परम उल्कृष्ट पुष्य से ही हुआ करता है।४४। वह उस
प्रकार का पुष्प आज इन्हीं महापुरुष भागंब परशुराम के दर्गन प्राप्त करने
ही के समुस्तरन हो गया है। यह भागंब महान् पुन्यात्मा हैं और यह भगवान्
श्रीकृष्ण के यरम भक्त तथा अपनी इन्द्रियों की जीत सेने वाले हैं।४५: है
भामिनि । यह राम अपने नुककी भुन्न चा करने वाले हैं और प्रतिदिन
नित्य कर्मों तथा मैमिलिक कर्मों में बड़ा बादर करने वाले हैं। इसलिए
आज ही इस महापुरव के दर्शन से बेरे हुदव में यह अव्भूत ज्ञान समुत्पन्त
हो गया है।४६। यह पेरा ज्ञान ऐसा है को इस विभूषन में संस्थित जीव हैं
उन सबके मुख और जगून कथीं को बता देने वाला है और आज ही मुझे
महास्मा इस परजुराम का भी पूर्ण परित विदित हो गया है। १४७। इसका
निरित बहुत ही पुष्य का वेने बाला है और समस्त पार्थों का विनाशक है।
अब तुम इसका अवज करो। यह राम ग्रविच्य में जो-जो भी कर्म करेंगे
यह भी तथ मेरे जान का गीचर हो रहा है अर्थाद गुशे सक जात हो नया
है।४८। मैंने जो आपके सामने उत्तम प्रकार की भक्ति का वर्णन किया था
उस शरह भी भरित के जिना इस परशुराम को यह मन्त्र और कश्य दश
सहस्र वर्षों में भी कभी सिद्ध नहीं होगा ।४१।
     यद्ययं भागेयो भद्रे ह्यगस्त्यानुग्रहं सभेत्।
     कृष्णे मामृतं नाम स्तोत्रमुत्तमभक्तिदम् ॥५०
     शात्वा च लप्स्यते सिद्धि मशस्य कवचस्य च !
     स मुनिर्ज्ञाततस्यार्थः सानुकंपोऽभयप्रदः ॥५१
     उपदेक्यति चैवैनं तत्त्वज्ञानं मुदावहम् ।
     श्रीकृष्णचरितं सर्वं नाममिप्रंथितं यतः ॥५२
     कृष्णप्रेमायृतस्तोत्राज्ज्ञस्यतेऽस्य महामतिः ।
```

568

परसुराय का बगस्त्याखम में आवमन ततः संसिद्धकवचो राजानं हैहयाधिपम् ॥५३

हत्था सपुत्रामात्य च ससुहृद्वलवाहनम् । त्रिःसप्तकृत्वो निभू पां करिष्यत्यवनीं प्रिये ॥५४ बसिष्ठ उवा<del>च</del>⊸

एवमुक्त्वा मृगो राजन्विरराम मृगी ततः।

जात्मनो मृगभावस्य कारणं ज्ञातवाभ्य ह ।।५६ यदि वह भागंव परशुराम है महे ! अनस्य मुनि की कृपा को प्राप्त

कर लेवे तो इसको सिद्धि हो सकती है। अगस्त्य मुनि उत्तम शक्ति के देने वाले क्वरण प्रेमाम्स नाम का स्तोच जानते हैं। १०। उन महामुनि की कृपा से यदि उस स्तीन का ज्ञान प्राप्त कर नेने तो उसकी जानकर यह मन्त्र की

भीर कवज की सिद्धि को प्राप्त कर केवा। वह बगस्त्य मुनि को तत्त्वों के अर्थको जाने हुए हैं और वे बहुत ही दयानुतया अभय के प्रदान करने वाले हैं। ११। वे मुनि उस व्यानन्द-प्रव तत्त्व ज्ञान का इस राम के लिये उप-

देश कर देंगे क्योंकि धगवात् श्रीकृष्ण का सम्पूर्ण चरित उनके सुनामों से ही प्रयित है। १६२। श्रीकृष्ण जुत स्तोच से इस राज की महामति ज्ञान प्राप्त कर

लेगी। फिर इसको इस कवच की संसिद्धि हो कायगी और कवच की सिद्धि बाला यह राम हैहयों के मधिय राजा का हनन पूज-पीत्र, मन्त्रीगण, मिल-वर्ग-सेना और समस्त बाहुनों के सहित करके है प्रिये ! फिर वह परशुराम

इस मोदिनी को निविच्छ रूप से इक्कीस बार समिय राजाओं से रहित कर देगा-इसमें कुछ भी संजय नहीं है। श्री वश्विष्ठजी ने कहा-इतमा यह सब अपनी जिया मुनी से कहकर है राजन् ! फिर वह मून शान्त हो गया या और उसने मूग होने के मान के कारण को भी उस समय में जान लिया **ዛፕ ነ**ሂቂ-ሂሄ-ሂሂ፣

।। परशुराम का अमस्त्याधम में आगमन ।।

सगर उवाच-

मुने परमतत्त्वज्ञ ध्यानज्ञानार्वकोविद्। भगवद्भन्तिसलीनमानसानुग्रहः कृतः ॥१ त्थयापि हिं महाभाग यतः शंसति सत्कयाः । श्रुत्वा मृगमुखातसर्व मार्गवस्य विनेष्टितम् ॥२
मृत भवद्भविष्य च नारायणकथान्वितम् ।
पुन. प्रपष्ठ कि नाथ तन्मे वद सविस्तरम् ॥३
मिसष्ठ उवाच-

श्रुणु राजन्त्रवध्यामि मृतस्य चरित महत्। यथा पृष्ट तथा सोऽस्थे वर्षयामास तस्वित्।।४ श्रुत्वा तु चरित तस्य मार्गवस्य महारमनः। भूयः पश्रच्छ तं कानं ज्ञानतत्त्वार्थमादरात्।।४

मृश्युवाधः साधु साधु महाभाग कृतार्थस्त्वं न संशयः। यदस्य दर्शनात्तेऽच जातं ज्ञानमतीद्रियम् ॥६

अथातश्चारमनः सर्वं मभापि वद कारणम् । कर्मणा येन संप्राप्तादादां तिर्थग्जनि प्रभो ॥७ राजा नगर ने कहा-—हं मुनियर ! आप तो परम तत्त्वों के जाता हैं

भीर आप तस्तों के इवान तथा ज्ञान के अधी के महान् मनीवी हैं। आप तो भगवाम् की भक्ति से सलीन यन वाले हैं और उसी मन के आपने अनुप्रहें किया है। हे महामाग ! अध्य तो बहुत ही अच्छी कवाओं का कथन कर रहे हैं। उस मृती ने अपने स्वाभी मृग के मुख से भागेंव परजुराम का सम्पूर्ण विमेष्टित अवण करके तथा भूत-वर्तमान और धविष्य में होने वाले रामायक की कथा से समस्वित वृत का सवन करके हे नाथ ! उसने पुनः क्या पूछा था यह पूर्ण विस्तार के सहित हमारे सामने वर्णन करने की

कृपा की जिए 12-31 विसक्षजी ने कहा — हे राजन् ! मैं आपके आगे उस मृग का जो महान 'चरित है उसे मंत्री मौति बतलाऊँगा। आप उसका अवन की जिए! जिस प्रकार से जो भी उस मृगी ने उस मृग से पूछा चा उस सबकी तत्वों के जाता उसने उस मृगी के समक्ष में बचन कर दिया था। ४। उस महान आत्मा वाले भागेंव का चरित्र श्रवन करके उस मृगी ने किर बड़े ही आवर से अपने स्वामी सं कान के तत्व का बदी बूछा था। ६। मृगी मे कहा — हे महांभाग व बहुत ही अच्छा और परम सुन्दर हैं। 'आप तो पशुराम का अगस्त्याध्यम में आनमन

कृतार्थ हैं -- इसमें लेखनाज की संसय नहीं है कि बाज इन परशुराध के दर्शन करने से आपको ऐसा आन उत्पन्न हो यथा है जो इन्द्रियों की पहुँच से भी दूर है। ६। इसीलिए इसके पश्चाद अपनी आत्मा का सम्पूर्ण कारण मुझे भी कृपा करके बतलाइए। हें प्रको ! ऐसा वह क्या कर्म हमने किया का जिसके कारण से हम दोनों ने यह पत्नु की तिर्यम् योनि प्राप्त की है। ३। इति वाक्यं समाकाण्यं प्रियायाः स मृगः स्वयम्।

भगंयामास चरितं भृग्याश्चैबातमनस्तवा ॥ मृग उवाचभृग उवाचभृग प्रिये महाभागे यथाऽऽता मृगता गती ।
संसारेऽस्मिग्महामागे भावोऽय भवकारणम् ॥ १
जीवस्य सदसद्भ्यां हि कर्मभ्यामागतः स्मृतिम् ।
पुरा इविडदेते सु नानाऋदिसमाकुले ॥ १०
बाह्यणानां कुले वाऽहं जातः कौशिकगोत्रिणाम् ।
पिता मे शिषदत्तोऽभून्नाम्ना शास्त्रविशारवः ॥ ११
सस्य पुत्रा वयं जासाश्चरवारो दिवसत्तमाः ।
स्येष्ठो रामोऽनुजस्तस्य धर्मस्तस्यानुकः पृशुः ॥ १२
भतुर्थोऽहं प्रिये जातो सुरिरित्यभिविश्व तः ।

वेदान ध्यापयामास सांगांश्च सरहस्यकास् । चरवारोऽपि वयं तत्र वेदाध्ययनतस्पराः ॥१४ उस मृग ने इस अपनी त्रिया के बाब्य का भवण करके स्वयं ही उस समय में अपना और अपनी त्रिया मृगी का चरित वर्णन किया था ।=। मृग

उपनीय कमात्सवरिष्ठवक्ती महायमाः ॥१३

ने कहा-ह महाभाग वाली थिये ! अब आप सुनिए कि जिस प्रकार से हम तुम दोनों उस मृग की जाति में देह धारण करने वाले हुए हैं। हे महा-भागे ! इस संसार में इस भव बर्थात् जन्म के प्रहण करने का कारण एक मात्र भाव ही हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि जैसी मावना जिसकी होगी वह वैसा ही उसके अनुक्रम जन्म धारण किया शरता है। है। जो भी जीव के सद् और अनत् कर्य होते हैं उनसे ही यह स्मृति को प्राप्त होता है।

२६६ ] ि ब्रह्माण्ड पुराण कहुत पहिले अनेक प्रकार की ऋदियों से पूर्ण इविड देस में कौशिक गीत्र कारी बाह्यकों के कुलामें मैंने जन्म सहज किया वर । मेरे पिता नाम से शिव दश हुए थे जो कि मास्त्रों के अच्छे विद्वान् ये ।१०-११। उन प्रिकदत्त नाम-शारी विप्र के परम श्रेष्ठ दिख हम चार पुत्र समुत्यन्द हुए थे। सबमैं वडा राम गाँ, उससे छोटा भाई छमं वा भौर उससे मी छोटा माई पुषु नाम बाला हुआ था ।१२। हे प्रिये <sup>१</sup> शीवा था**ई मैं उत्पन्न हुआ था जो सू**रि— इस नाम से प्रसिक्ष था । महा यलस्वी उस शिवदत्त ने क्रम से सबका उप-नयन संस्कार करा विया वा ११३। और फिर छक्षने हम सबको रहस्य के सहित तथा समस्त वेद के जङ्ग नास्त्रों के साथ वेदी का अध्यापन किया या अर्थात् साञ्च सम्पूर्ण वेदों को पढ़ाया था ।१४। गुरुगुश्रूषणे युक्ता जाता जानपरायणाः । गरवाऽरण्यं फलान्यंबुसमित्कुश्रमृदोऽन्वह्न् ॥१४ आनीय पित्रे दश्वाच कुर्मोऽध्ययनमेव हि। एकदा तुवयं सर्वे संप्राप्ता पवंते वने ॥१६ भौद्भिषं नाम लोलाक्षि कृतमामात्रहे स्थितम् । सर्वे स्मारवा महानद्यामुखित प्रीतमानसा ।।१७ दत्तावि कृतअप्यास्य समास्ता नगोत्तमम् । शार्लस्तमालीः प्रियकै पनसै कोविदारकै ॥१८ सरलाजुं नपूर्वश्च खजू रैनारिकेलके. । अंबूभिः सहकारेश्च कटुफलेबृंहतीदुर्मः ॥१६ अन्यैर्नानःविधेवृंकैः पराचेत्रतिपादकैः। स्निग्धच्छायैः समाहृष्टनानापक्षिनिनावितैः ॥२०

अन्यैर्नानाविधैवृं क्षे परार्थप्रतिपादकैः । स्निग्धच्छायैः समाहृष्टनानापक्षिनिनावितैः ॥२० शाद् लहरिभिर्थल्लैगंडकैमृं गनाभिभि । गजेंद्रे शरभाद्येश्च सेवित कन्दरागतैः ॥२१ हम सभी भाई मुद्द की बुश्रूषा में निरत रहा करते के और बहुत हो

ज्ञान में परायण हो गये थे। प्रतिदिन वन में बरकर फल-अस-सिम्धा-कुशा और मृतिका लाया करते ने ११४। ये सन वस्तुएँ वन से साकर अपने पिता को विद्या करते थे और फिर इसके अनन्तर अपना अध्ययन ही किया

करते थे। एक बार ऐसा हुआ वा कि हम सब दन में पर्वत पर पहुँच गये ।१६। हे अञ्चल नेजों वाली ! इतमाचा नदी के तट पर औद्धीय नाम वासा वही स्थित या । हम सबने प्रात-कास की वेला में उसी नदी में स्नान किया का और बहुत ही प्रसन्न मन वासे हो गये थे 1201 हम सबने सूर्य देव को अर्घ्य दिया वा और जाप करके हम सब उस उत्तम पर्वत पर सका-रूढ़ हो गये थे। अब वहां की बृणावली की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया काता है - वह स्थल ऐसा अत्यधिक रमभीय या कि वहाँ पर गाल-तमाल-प्रियक-पनस-कोविदार--सरल-अर्जु न-पूग-खजूर--नारिकेल-अम्बू-सहकार-कर्टु फल और बृहती के धुक्त लगे थे।१०-१६। धनके अतिरिक्त अन्य भी वहाँ पर अनेक प्रकार के तहबर वे जो दूसरों के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले थे। भर्थात् पुष्प-फलादि से द्वारा दूसरे अधिवों का उपकार करने वाले थे। उन मुक्षों की छाया बहुत ही बनी बी और उन पर दूर-दूर से पक्षी गण उन पर समाबृष्ट होकर अपना कसवा कर रहे ये ।२०। उस पर्वतीय महारण्य में विविध प्रकार के वस्य हिल जीव भी भ्रमण कर रहे थे। शावू ल-शरुल-हरि-गण्डक-मुगनामि-गजेन्द्र और सरम आदि बहुत हिंसक अपनी-अपनी कन्दरा में निवास करते हुए उसका सेवन कर रहे थे 1२१। महिलकापाटलाकुन्दकणिकारकदंवकै: । सुर्गधिभिवृतं चान्येर्वातोद्ध्यतपरागिभि ॥२२ नानाणिगणाकीर्णेर्नीलपीप्तसिताहर्णः। शृंगे समुल्लिखंतं च व्योम कोतुकसंयुतम् ॥२३ अस्युष्चपातव्यनिभिनिशंरैः कंदरोद्शतैः । गर्जितमिव संसक्त व्यालाश्चेमृ गपक्षिमि. ॥२४

तत्रातिकौतुकाहृष्ट्रष्टयो झातरो वयम् । नास्मार्थ्य चारमनाऽस्मानं वियुक्ताश्च परस्परम् ॥२५ एतस्मिन्नतरे चैका मृगी ह्यागात्पिपासिता । निर्झरापात शिरुसि पातुकामा जलं प्रिये ॥२६ तस्या पिबंत्यास्तु जलं सादूं लोऽतिक्यकरः । तत्र प्राप्तो यहच्छातो जगुहै सां मयादिताम् ॥२७ अह तद्ग्रहणं पश्यन्मयेन प्रपलायितः।

अस्युच्यवस्थात्पतितो मृतक्वेणीमनुस्मरन् ॥२८

बहाँ वन में अनेक सुन्दर एवं सुरिधत सुमनों वाले हुम और सताएँ मी समुक्ष्यन हुए ये जिनमें कदम्ब-महिसका-पाटल-कुन्द-कणिकार बादि में। इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे वृक्ष ने जिनके पराम वायु से उड़ रहा या और बहु वन सुगन्धित उन मुल्यनता और दुर्मो हे समाकीर्ण या ।२२। उस पर्वत में बनेक नीम-सित-पीत बरूप वर्ण वासी मणियाँ यों। उसकी जिसरें इतनी अधिक उच्च वीं कि वे मानों क्वोस में पहुँच कुछ उल्लेख कर रही हों। इस तरह से वह पर्वत बहुत से कौतुकों से समन्वित या ।२३। बहाँ बहुत ही के भाई से गिरने के कारण भीर गम्भीर स्वर्त वाले अनेक झरने थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कन्दराओं में स्थित न्यालादि मुगी और पित्रयों की गर्जना से वह संसक्त है।२४। वहाँ पर अध्यक्षिक कौतुकों से युक्त बह स्थल था। मैंने अपनी आस्मा से अपने आपको स्मरण नहीं किया था सर्वास् में अपने आपको जून नया या तथा हम सब परस्पर में एक दूसरे से बियुक्त हो गये ने नयोंकि हम सब भाई वहाँ बत्यधिक कीतुकी से हुछ रिष्ट थाने हो गर्य वे ।२४। इसी बीच में वहाँ पर एक मृगी बहुत ही ध्यासी का गयी थी। है तिये ! वह मृगी कहाँ पर एक शरना गिर रहा था उसके ही लिए में वह असपान करने की इच्छा बासी भी ।२६। वह विचारी जब जल पी रही भी तो वहाँ पर एक महान समकूर नावूँल आ पहुँचा पा भो अपनी ही इच्छा से पूसता हुआ। आ निकला वा भीर उसने भय से पीड़ित उस हिरनी को पकड लिया था।२७। मैंने जब यह देखा कि साबूल ने एसका प्रहण कर लिया है तो मुझे भी बढ़ा भय उत्पन्न हो गया था मौर मैं वहाँ से माग दिया बा। उस तरह से मयभीत होकर जब मैं बेतहाका भागा या तो एक बहुत हो उच्च स्वस से नीचे गिर गया या और उस शाद ल के द्वारा पकड़ी हुई हिरकी का बनुस्मरण करते हुए गिरते-गिरते मृत हो गमा वा ।२=।

सा मृता त्वं मृगी जाता मृगस्त्वाहमनुस्मरत् । जातो महे न माने नै क्व गता भ्रातरोऽग्रजाः ॥२६ एतन्मे स्मृतिमापन्तं चरितं तव चात्मनः । भूतं भविष्यं च तथा शृचु महे वदाम्यहम् ॥३० योऽयं वा पृष्ठसंत्रको व्याधो दूरस्थितोऽभवत् ।
रामस्यास्य भयात्सोऽपि भक्षितो हरिणाधुना ॥३१
प्राणांस्त्रक्ष्म विद्यानेन स्वर्गलोकं ग्रीमध्यति ।
आवाभ्यां तु जलं पीत मध्यमे पुष्करे त्विह ॥३२
सहष्टो भागंवश्चायं साक्षाद्विष्णुस्वरूपघृष् ।
तेनानेकभवोत्पन्नं पातक नाशभागतम् ॥३३
अगस्त्यवर्णन लब्ध्या अत्वा स्तोत्रं गतिपदम् ।
गमिष्याव सुभांल्लोकान्येषु गस्वा न गोचित ॥३४
इत्येवमुक्त्वा स मृग. त्रियाये प्रियदर्शन ।
विरस्स प्रसन्नात्मा पश्यन्ताममनातुरः ॥३४
वह जो हिरणी नार्ष्ट् के द्वारा पक्षि वाने पर मर गयी थी वही तू अब पुनः इस अन्म में मृगी हुई है । और मैं दिज मृत जो मरती हुई तेरा अनुस्मरण करते प्राणों का निरकर परिस्थान करने वाना वा वही अब मृग

होकर जन्म लेने वाला है। यह मृत्यु के समय में भावना का ही कारण है कि इस तुम बोनों इस तियंग् योगि से समुत्यम्त हुए हैं। मैं यह नहीं जानता हैं कि सेरे अन्य तान भाई जो मुझसे बड़े वे कहा पर गये है। एह। यह मेरा अपना और तुम्हारा वरित मेरी स्मृति में विद्यमान है। हे भर्दे । जो व्यतीत हो गया है और जो आगे होने बाला है उसकी में बतवाता है। तुम उसका अवण करो । ६०। जो यह स्याध पीछे की जोर सभा हुआ दूर में खड़ा पा बौर यम का उसको भय हो रहा था। उसका भी इस समय में एक सिंह ने मक्षण कर सिया है।३१। उसका ऐसा ही विसान है उससे बहु अपने प्राणीं का त्याग करके स्वर्गलोक में चला जरमबा और यहाँ पर मध्यम पुष्कर में हम तुम दोनों ने जल पिया है।३२। बहाँ पर इन भागंग परसुराम का भनी माति दश्मि किया गया है। इससे अनेक अन्थों में किये हुए भी पातक भाज को प्राप्त हो गये हैं क्योंकि वह भार्वत साक्षात् मगतान् विष्णु के ही स्वरूप को धारण करने वासे हैं (३३) बब महामुनीन्द्र अगस्त्य के दर्शन् प्राप्त करके तथा सङ्घित प्रवासक स्तोत्र का श्रवक करके हम तुम दोनों ही परम शुभ लोकों में गमन करेंग जिनमें समन करके प्राभी की किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं रहा करती है वर्षात् कोई पीढ़ा होती ही नहीं है.

२७२ ] श्रह्माण्ड पुराण 1३४। इस तरह **से यह इतना अपनी प्रिया से कहकर यह प्रिय दर्शन मृ**ग चुप हो गया था और अनातुर होकर राम का दर्शन करते हुए वह बहुत ही प्रशन्म आत्मा काला हो गया वा १३५। भागैवः श्रुतवाश्चैव मृगोक्तं शिष्यसंयुतः । विस्मितोऽभूच्य राजेन्द्र गन्तुं कृतमतिस्तथा ॥३६ अक्रुतवणसंयुक्तो हागस्त्यस्याश्रमं प्रति । स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा प्रतस्ये हर्षिती भृशम् ॥३७ रामेण गच्छता मार्गे हश्चो भ्याधो मृतस्तवा। सिहस्य सप्रहारेण विस्मितेन महात्मना ॥३८ **अध्यद्धं**योजनं गत्वा कनिष्ठं पुष्करं प्रति । स्नात्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यां चकारातिमुदान्वितः ॥३६ हितं तदारमनः प्रोक्तं मुगेण स विचारयन्। तावत्तरपृष्टसंलग्ने मृगयुग्ममुपागतम् ॥४० पुष्करे तु जलं पीरवाभिषिच्यारमतनु जलैः। पश्यती भागंबस्यागादगस्त्याश्रमसंमुखम् ॥४१ रामोऽपि सन्ध्यां निर्वर्श्यं कुम्भजस्याश्रमां वयौ । विषव्गतं पुष्करं तु पश्यमानी महामनाः ॥४२ भागेंव परभूरास ने अपने निष्य के सहित इस तरह से उस मृग के हारा कही हुई बातों को सुना बा और इसकी सुनकर उसकी बड़ा मारी विस्मम हो गमा मा। हे राजेन्द्र ! फिर उस परनुराम ने उसी भौति से गमन करने के सिये अपनी बुद्धि बना सी भी।३६। उस भागेव ने सर्वप्रथम स्थाम किया या और फिर अपनी जो नित्य क्रिया की इसको समाप्त किया था। इसके पश्चाल् मन में अत्यक्तिक हचित होकर अकृत क्रण नामधारी के साथ संगुत होकर वगस्त्य मुनि के बाधम की ओर उसने प्रस्थान कर दिया था।३७। जिस समय भें राम गमन कर रहे ने तब मार्ग में भरे हुए स्थास को देखाया जो कि सिंह के दारा किये हुए सम्प्रहार से ही मर गया या 🔎 उसको देखकर उस महान् आत्मा शाले का बड़ा विस्मय हो गया था ।३०। फिर आगे अधि योजन तक चलकर कनिष्ठ पुष्कर था। वहाँ पहुँचकर राम

परश्रुराम का अगस्त्याश्रम में बागमन ] 70३ ने स्तान किया वा और परम हुई ते संयुत्त होकर वहाँ पर मध्याह्न काल में होने वासी सन्त्रया की उपासना की वी ।३१। उस समय में वह यही विचार कर रहा वा उर मृग ने मेरा अपना हित कहा या। तम तक वह यह देखता है कि पीक्षे लगा उस मृग और मृगी का ओड़ा वहाँ पर समागत हो गया था।४०। उस मृत्र और मृत्री के ओड़े ने पुरुकर में जल का पान किया या और उसके जल से अपने करीरों का अधिविञ्चन किया या। भार्गव परशुराम यह देख ही रहे वे कि उनके देखते-देखते वह मृग-मृगी का जोड़ा अगस्त्य मुनि आधम के सम्मुख बका गया वा १४१। राम ने भी अपनी सन्ध्योपासना को पूर्ण करके नैत्यिक कर्म से निवृत्ति की थी और विह भी अगस्थ मुनि के अन्त्रम को बला गया था। यह परभोदार मन बाला विपद्गत पुष्कर का धर्मन करते ही बला वा रहा वा १४२। . विष्णोः पदानि नागानां कुण्डं सप्तर्षिसंस्थितम् । गत्योपस्पृथ्य णुच्यंभो जगामागस्त्यसंश्रयम् ॥३३ यण्य बह्यमुता राजन्समामाता सरस्वती। त्रीर्म्सपूरयितुं कुण्यामाग्निहोशस्य वै विधेः ॥४३ तत्र तीरे गुभं पूण्यं नानामुनिनिषेवितम् । दवर्श महदाञ्चर्य भागैवः कुम्भजाश्रमम् ॥४५ मृगै. सिहै सहगते. सेवितं जांतमानसै । कुटरैरर्जुनै पारिभद्रश्रवेगुदै ॥४६ खदिरासनखर्जु रैं संकुलं बदरीद्वामी । तत्र प्रविश्य वै रामी हाकृतव्रणसयृतः ॥४७ ददर्भ मुनिमासीनं कुम्भजं कांतमानसम्। स्तिमितोदसर प्रख्यं व्यायन्तं बह्य भाषवतम् ॥४५ कौश्यां वृष्यां मार्गकृति वसानं पल्लबोटजे । ननाम च महाराज स्वाभिधानं समुच्चरन् ॥४६ भगवान् विष्णु के पदो को-नार्गों के कुण्ड की जहाँ पर सप्तर्षिगण संस्थित थे आकर, उस परम शृचि जल का उपस्पर्शन करके फिर वह अगस्त्य मुनि के संश्रय स्थल को चला गया वा १४३। हे राजबु ! बहाँ पर

२७४ ] [ ब्रह्माध्य पुराण

ब्रह्माची की पुत्री सरस्वती विधि के अम्बिहोत्र के तीनों कुण्डों को पूरित करने के लिए समायात हुई थी। अब वहां पर उसी सरस्वती के तत्पर परम पुनीत और शुभ तका महाश्यमें से मुक्त कुम्मण ऋषि के आश्रम को मागेंद में देखा यां जो अनेक मुनिगणों के द्वारा निवेबित का ।४५। वह आश्रम परम मान्स या और उसमें मृग और सिंह अपना स्वाधाविक वेर स्थाम कर परम शान्त भन वासे एक ही साथ रहा करते थे। ऐसे सभी पशुकों का वहाँ पर निवास था। उस आक्षम में बनेक प्रकार के परम सुन्दर सहवर सरी हुए ये जिनमें कुटर-अर्जुन-विम्य-पारिभद्र-प्रय-इक्नु-व-खविरासन-खर्जर और बदरी आदि के जकत प्रच से संयुक्त होकर प्रदेश किया था ।४५-४६-४७। प्रवेश करके राम ने विराजमान और परम्लान्त मन वाले मुनिवर अगस्त्यजी का वर्शन प्राप्त किया वर को सर्वथा एकदम एके हुए गाम्त जल से मरे हुए सरोबर के ही समान वे तथा शाश्वत बहा का ज्यान कर रहे थे।४६। वहाँ पर जताओं और ड्रुमों के पत्तों से एक सटज (झोंभड़ी) बनी हुई यो उस उटज में अगस्त्य मृति कौश्य-कृष्य तथा भूग चर्म को परिधान किये हुए विराजनात थे। हे महाराज । यहाँ पर भागेंद राम ने अपने नाम का उच्चारण करते हुए बनस्थ मुनि के चरणों में प्रणि-पात किया था १४३।

रामोऽस्मि जामद्यन्योऽहं मनतं द्रष्टुमागतः ।
तदिद्वि प्रणिपातेन नमस्ते लौकभावन ॥१० ,
इत्युक्तवन्तं रामं तु उन्मील्य नयने गर्नः ।
दृष्ट्वा स्वागतमुख्यायं तस्मायासनमादिश्यम् ॥५१
मधुपकं समानीय शिष्येण युनिपुंगवः ।
दवी पप्रच्छ कुथलं तपस्यच कुलस्य च ॥१२२
स पृष्ठस्तेन में रामो घटोद्भवयुवाच ह ।
भवत्संदर्शनादीश कुशलं मम सर्वत ॥१३३
कि त्वेकं सण्यं जातं छिधि स्ववचनामृतैः ।
मृगश्चंको मया दृष्टो मध्यमे पुष्करे विभो ॥१४४
तेमोक्तखिल वृत्तं मम भूतमनागतम् ।
त्व्छ्युत्या विस्मयाविष्टो भवध्छरणमागत् ॥१४१

पाहि मां कृपया नाथ साध्यंतं महामनुम्।

शिवेन दलं कथवं मम साध्यतो गुरो ॥५६

राम ने अगस्त्व मुनि के चरणों की सन्तिधि में समुपस्चित होकर

उनसे निवेदन किया या कि मैं अभवस्ति का आत्मज राम है और यहाँ पर

आपके दर्शन करने के लिए समानत हुआ हूँ। है लोकों पर कृपा करने वाले

मुनिवर! मैं जापकी सेवा में प्रक्रियात कर रहा हूँ इसे जाप स्वीकार की जिए। ५०। जब राम ने इस रीति से प्राचना की बी तो ऐसे कहने वाले

परमानुकम्पा येरे दास के ऊपर होगी । ५६।

बसिष्ठ उवाच-

राम को उन्होंने छीरे ने ध्यानावस्था में मुदि हुए नेत्रों को खोलकर देखा या और फिए आपका स्वागत है -- ऐसा उच्चारण करके उनको आसम पर उपविष्ट हो जाने की अपना प्रदान की थी। ११। उन मुनियों में परम श्रोक अरगस्य जीने णिष्य के द्वारा मधुपकै मँगाकर राम की प्रदान किया था। फिर तपस्वय? भीर कुल की केय-कुलल उससे पूछी थी। ५२। उन मुनिवर के द्वारा जब राम से इस रीति से पूछा गया था तो उस नमय में राम ने अगस्य मुनि से कहा था। हे ईस ! अव आपके चरणों के वर्शन से मेरा

सभी प्रकार का क्षेत्र-कुशन है।५३। है निश्री ! मुझे एक मंगय ही गया है। उसका छेदन आप कृपा कर अपने अनृत क्यी अवनों के द्वारा कर दीनिए। मैंने एक मृग को मध्यम पुष्कर में वेका था। ११३। उस मृग ने मेरा अतीत और अनायत सम्पूर्ण वृत्त बतला दिया था। इसका अवण करके में मधिक विस्मय से आविष्ट हो गया है और अब आपके चरण कमलों की शरण में समागत हुआ है ।५५। अपनी स्वाभाविक अनुकम्पा से मेरा परित्राण की जिए। और हे नाच ! महासन्त्र की शिद्धि कराइये। हे गुरो ! मगवास् शिव ने जो कवच मुझे प्रदान किया है उसको सिद्ध कराइये । इसमें आपकी

कृष्णस्य समतीतं तु <mark>साधिकं हि</mark> शरच्छतम् ।

एव प्रश्नं समाकर्ष्यं रामस्य सुमहात्मनः।

मृगं चापि समायास मृग्या सह निजाश्रमे ।

न च सिद्धिमवाप्तोऽहं तन्मे त्व कृपया वद ॥५७

क्षणं ध्वारवा महाराज मृगोक्तं आतवान् हृदा ।।५०

२७६

श्रोतु कृष्णामृतं स्तोत्र सर्वे तत्कारणं मुनिः ।

विचायश्वितस्यामासः भागंबः स्ववस्रोमृतेः । ३५६

इस श्रीकृष्ण के सन्त्र की साधना करते हुए शुक्षे एक सौ वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया है तो भी मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसका स्या कारण है। यह आप मुझे अपनी परमाधिक कुपा करके बसलाइए। १९७। श्री दलिष्ठ मुनि ने कहा -इस प्रकार का जी प्रश्न महात्मा राम ने किया था उसका अवण करके हे महाराज ! उस महामुनि ने एक क्षण भरं कुछ ध्यान किया वा और फिर जो कुछ भी उस मृग ने कहा या असको उस समय में उन्होंने अपने ध्यान से जान लिया था। ५६। अपनी भूगी के साथ अपने आश्रम में आये हुए उस मृग को भी उन्होंने जान लिया या जो कि श्रीकृष्णामृत स्तोत्र का श्रवण करने के लिए ही वहाँ पर समागत हुआ था। मुनिने उस सबका कारण भी समक्ष लिया था। इस सबका विकार करके उस महामुनि अगस्त्य जी ने उस भागव राम को अपने अमृत क्यी अवनों के द्वारा आश्यासन दिया या ।५६।

## अवस्थ्य द्वारा जीकृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र का कथन

विसिष्ठ उवाच∸ अवगरम सं वै सर्व कारणं प्रीतमानस ।

उत्राच भागेवं राममगस्त्य कुम्भसंगवः ॥१

अगस्त्य देवाच-

शृणु रामं महाभाग कथयामि हितं तत्र ।

मन्त्रस्य सिद्धि येन त्वं शीघ्रमेव समाप्नुयाः ॥२ भक्तोस्तु लक्षणं ज्ञात्वा त्रिविद्याया महामते । यो यतेत नरस्तस्य सिद्धिर्भवति सत्वरम् ॥३

एकदाऽहमनुप्राप्तोऽनन्तदर्शनकोक्षयाः। पातालं नागराजेंद्रैः शोभितं परायाः भुदा ॥४

तत्र हष्टा महाभाग मया सिद्धाः समततः।

मनकाद्या नारदश्च गौतमो जाजनिः कतुः ॥५

अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्ण प्रेमामृत स्तोच का कवन

ऋभृहैसोऽरुणिश्चैव वाल्मीकि शक्तिरासुरि: । एतेऽन्ये च महासिद्धा बारस्यायनमुखा द्विज ॥६ उपासस ह्युपासीना ज्ञानार्थं फणिनायकम् । तं नमस्कृत्य नागेंद्रैः सह सिद्धेमेहास्मभिः ।१७ महामुनि वसिष्ठ जी ने कहा—उस सम्पूर्ण कारण को भली भांति

समझ कर कुम्ब से समुख्यन अगस्त्य मुनि ने अपने मन परम प्रीति करकें मार्गेव राम से कहा था ।१। अगस्य मुनि ने कहा-है परमुराम ! आप तो महान् भाग काले हैं। मैं अब जाएके हिन की बात कहता है उसका आप श्रवण की जिए। जिनके द्वारा काच बहुत ही की छ इस महामन्त्र की सिद्धि की प्राप्ति कर लेंगे।२। हे बहुती मर्ति वाले ! यह मक्तिः तीन प्रकाय की होशी है। इस परिक्र के तीनों प्रकारों के लक्षणों का जान प्राप्त करके जो मनुष्य फिर यस्त्र किया करता है वह बहुत ही शीद्य पूर्ण सिख्यि प्राप्त करे लिया भरता है। ३। एक बार में स्वयं धर्मवान् जनन्त वेन के वर्णन प्राप्त करने की आकांका से पानाल लोक में नया या जो कि परनातन्त्र के साथ महे-बड़े नाग राजों से सुशोधित था।४। हे महाभाग ! यहाँ पर मैंने वैका था कि वारों ओर बड़े-बड़े सिद्ध महायुक्त विराजमान ये। वहाँ सनकादिक चारौँ महासिद्ध देविष नारद-गौतम-दाजिम-कतु-ऋगू-हंस-अद्याप-वास्मी कि-गक्ति-आसुरि प्रभृति नभी भूनीरक्ष्यण और ऋविभों के समुदाय विद्यमान थे। हे डिज ! ये सब कीर कत्य भी बारस्यायन जिनमें प्रमुख ये महास सिद्धगण वहाँ पर बैठे हुए थे। ५-६। ये सभी वहाँ पर बैठे हुए ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति के लिये फणि नामक शेकराज की उपासना कर रहे थे। वहाँ पर बडे-वड़े नागेन्द्र और महाज्वातमा वाले सिद्ध सभी जिराजमान ये उन सबके साथ फणीन्द्र नायक क्षेत्र महाराज की सेवा में मैंने वह आवर के माय प्रणिपान किया का 10। उपविष्टः कथास्तत्र शुण्वानो वैष्णवीपुँदा ।

थेयं भूमिर्मेहाभाग भूतकाश्रीस्वरूपिणी ॥६ निविष्टा पुरतस्तस्यं श्रुष्यंती ताः कथाः सवा । यद्यन्पृच्छति सा भूमिः शेषं साक्षान्महीवरम् ॥६ श्रुण्यंति ऋषयः सर्वे तत्रस्थाः तदनुग्रहात् । मया तत्र अतुतं वत्स कुष्णः मामृतं शुभम् ॥१०

२७≒ अगस्य द्वारा श्रीकृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र का कवत 📑 स्तोत्रं तत्ते प्रवक्ष्यामि यस्यार्थे स्वमिहागतः । वाराहाद्यवताराणी चरितं पापनाश्रनम् ॥११ सुखदं मोक्षदं चैव ज्ञानविज्ञानकारणम् । श्रुत्वा सबै धरा वस्स प्रहुष्टा तं धराधरम् ॥१२ उवाच प्रणता भूयो ज्ञातुं कृष्णविचेष्टितम् । धरण्युवाच-अलंकृतं अन्य पुंसामपि नंदत्रजीकसाम् ॥१३ सस्य देवस्य कृष्णस्य सीलाविग्रहघारिणः । अयोपाधिनियुक्तानि संति नामान्यनेकशः ॥१४ मैं बहा पर बड़े ही आसम्ब से भवकान निष्मु देव की कथाओं का व्यवण करता हुआ बैठ वया था। हे महाभाग ! यह भूमि भी जो समस्त भूतों की बाजी स्वरूप बाली है वहीं पर उन क्षेत्र मगवान के आगे बैठी हुई भी भीर बहुत ही प्रीति के साथ सवा कवाओं का अवण किया करती थीं। बह भूमि सोक्षाद इस मही के बारण करने बाले शेव भगवान् से जो-जो भी पूछा करती है उसको समस्त ऋषितम वहीं पर मंस्यित होकर उनके ही अनुप्रह के होने से अवण किया करते हैं। है बस्स ! मैंने भी वहां परम शुभ कृष्ण प्रेमामृत का भवण किया वा ।०-१०। उस स्तोत्र को मैं अब आपको

भी भीर बहुत ही प्रीति के साथ सवा कवाओं का भवण किया करती थी।
वह भूमि साक्षात् इस मही के ज्ञारण करने वाले सेव भगवान् से जो-जो भी
पूछा करती है उसको समस्त ऋषिगण वहीं पर मंस्यित होकर उनके ही
अनुग्रह के होने से अवण किया का 10-१०। उस स्तोध की में अब आपको
बतलाऊँ गा जिसको प्राप्त करने के लिये तुम यहाँ पर नाथे हो। इस स्तोध
बे बाराह आदि भगवाद के अवतारों का चरित है जो समस्त प्रकार के पापों
का विनाश कर देने वाला होता है।११। यह चरित परमाधिक सुल-सौभाष्य
के प्रवान करने वाला है—परलोक में जाकर इस मौतिक धारीर के स्याग
करने के परचात् सोक्ष का भी देने वाला है जिससे इस संसार में बारम्बार
जन्म-मरण के महान् कच्टों से छुटकारा मिन्न जाया करता है। बौर यह
चरित ऐसा बद्युत है कि जो पूर्ण ज्ञान और विशेष ज्ञान का भी कारण
होना है। इस वसुन्छरा देवी ने इन सब का अवच किया था और यह बहुत
ही अधिक प्रसन्त हुई बी, हे बत्स ! फिर धराके धारण करने वाले अनन्त
भगवान् से बोली थी।१२। परम प्रजत होकर इस भूमि ने फिर भगवान्

हुष्ण की लीना को बानने के लिए प्राचंना की बी। धरणी ने कहा—भग-बान् भी कृष्ण चन्द्र जो ने नन्द गोपराज के क्रथ में निवास करने वाले क्रअ-वासी मनुष्यों का भी अन्य अपना अवदार धारण कर अनेक अद्भृत लीला-

अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र का कथन ] विहारों से असंकृत कर दिया का ।१३। अपनी तीला से ही विग्रह (मानवीय शरीर) घारण करने बासे उन की कृष्ण देव के जय की अनेक उपाधियों से नियुक्त अनेक भूभ नाय है ।१४। तेषु नामानि मुख्यानि घोतुकामा चिरादहम् । तत्तानि बृहि नामानि वासुदेवस्य वासुके ॥१४ नातः परतरं पुष्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते । शेष उवाच-यसुंधरे वरारोहे जनानामस्ति मुक्तियम् ॥१६ सर्वमंगलमूद्धं न्यमणिमाद्यष्टिसिद्धिदम् । महापातककोटिष्नं सर्वतीयंफलप्रवम् ॥१७ समस्तजपयज्ञानां फलदं पापनाजनम् । न्युणु देवि प्रवक्यामि नाम्नामन्होत्तरं शतम् ।।१८ सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावृत्या तु यत्फलम् । एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयच्छति ॥१६ तस्मात्युण्यतरं चैतत्स्तोत्रं पातकनाशनम् । माम्मामण्डोत्तरशतस्यारुमेव ऋषिः प्रिये ॥२० छन्दोऽनुष्टु<del>व्</del>देवता तु योगः कुष्णप्रियावहः । श्रीकृष्ण, कमलानाची वासुदेव: सनातनः ॥२१ उन बीक्रफण के नामों में जो बहुत ही प्रमुख उनके नाम है उनके श्ववण करने की कामना वासी मैं बहुत अधिक समय से ही रही है। है भगवन्वासुके ! भगवान् वासुदेव के उन परम शुभ नामों को अब कृपा करके मेरे जाने बतलाइए ।१५। क्योंकि इस संसार में इससे परतर अर्थात् बड़ा अन्य कोई भी पुण्य नहीं है। तारपर्य तह है कि अगवान् श्रीकृष्ण के परम शुभ नामों का स्भरण और अवन सोक में सबसे अधिक पुण्य कार्य है। भगवान् क्षेष ने कहा—है परम श्रेष्ठ आरोह साधी वसुन्धरे । सगवान् श्री कृष्ण के एक सो बाठ नामों का एक जतक स्लोज है और बहु मानवों के लिए मुक्ति के प्रदान करने वाला है।१६। यह सतक संभी प्रकार के मञ्जूल कार्यों में शिरोमणि है तया सौकिक साधारण वैभवों की प्राप्ति की तो बाद

२०० **ब्रह्माण्ड पुराण** ही क्या है यह तो अणिमा-महिमा आदि घो आठ सिक्रियों हैं उनको भी देने वाला है। बड़े-बड़े महान् जो करोडों प्रकार के पातक हैं इनका भी विनाश कर देने वाल। और समस्त तीयों के स्नान-ध्याम तथा अटम का जो पुण्यक्तल हुआ करता है उनके प्रदान कर देने बाला होता है ।१७। सभी तरह के अध्यमेधावि यज्ञों एवं जपों का वो भी फल होता है उसके देने बाला है और सभी पापों के नाश करने वाला है। हे देवि ! अव आप उस मामों के बतक की सुनिए, मैं आपकी बतलाता हूँ जो एक सौ आठ भगवान् के नामों काला है।१८। परम पुरुषमय अन्य सहस्र नामों की तीन बार बावृत्ति के करने से जो फल प्राप्त होता है वह पुष्य-कथ भगवान् श्रीकृष्ण के माम की एक ही बावृत्ति के द्वारा एक ही नाम विया करता है।१६। इस कारण से यह स्तीत्र वित्रेष पुष्य बाक्षा है और पातकों का विनाशक है। है प्रिये! इस परम शुभ नामों के अड़ोलार शत का में ही ऋषि है।२०। इसका छन्द अनुष्टूप् है और इसका देवता श्री कृष्ण के प्रिय का आवहन करने वाला योग है। अब यह सि जागे वह अहोत्तर शतक का आरम्भ होता है--भोक्रथ्ण-कमसा (महासक्ती) के नाथ-बसुदेव के पुत्र वासुदेव-भीर सनासन अपदि सदा सर्वदा से चले जाने वाले हैं।२१। वसुरेवारमजः पुण्यो लीलामानुषविग्रहः । श्रीत्रत्सकौस्तुमधरो यणोदावत्मलो हरिः ॥२२ **यतुर्नुं** जात्तचकासिगदात्रंखाद्युदायुधः । देवकीनस्दनः श्रीशो नन्दगोपप्रियारमञः ॥२३ यमुनावेगसंहारी बलभद्रप्रियानुषः । प्तनाजीविसहरः शकटासुरमञनः ॥२४ नन्दत्रज्ञानन्दी सन्त्रिदानंदविषर्हः। नवनीश्वविलिष्तांगो नवनीत्वनटोऽनघः ॥२५ नवनीतलबाहारी शुचुकु दशसादकृत् । षोडशस्त्रीसहस्रोशस्त्रिभंगी मधुराकृतिः ॥२६ शुकवागमृतान्धींदुर्गोविदो गोविदांपतिः। यत्सपालनसंचारी धेनुकासुरमहैनः ॥२७

तृणीकृततृणायत्तीं यमलार्जु नमंजनः । उत्तालतालभेत्तरं च तमालस्थामलाकृतिः ॥२८

वसुदेव को पुत्र-परम पुश्यमम-सीसा ही से भानुध शरीर के

धारण करने वाले हैं। जीवस्त का जिल्ला बीर कीस्तुध मणि धारण के

करने वाले-प्रशोदा के बत्सम और हरि हैं। हरि का अबे होता है पापीं के हरण करने वाले हैं।२२। चार भुजाओं नें सुदर्शन चक्र, कीमादकी गदा, सङ्ख्यार असि आदि आयुधों के घारण करने वाले हैं। देवकी के नग्दन-श्रीदेवी के स्थामी जोर नन्दगोप की त्रिया बनोदा के आत्मज अर्थात् पुत्र हैं ।२३। यमुना के वेव का संहार करने वाले | बलमबजी परम प्रिय अनुज भवत् छोटे भाई हैं। पूतना के बोबन का इरण करने वाले तथा तकटासुर का हनन करने वाले हैं। १४। नम्दगोप बहायन वर्षात् ब्रजवासी सनुष्यों को मानभ्य देने वाले और सत्-चित् (जान) तथा आनन्य के शरीर वाले हैं मर्थात् सन्-चित् और बानन्य ये तीनों ही बस्तुएँ उनके हारीर में विश्वमान हैं। नवनीत (मक्खन) से विलिप्त बज़ों वाले हैं जिस समय में मशोदाजी बिध मन्यन कर रही थी उस समय में बिधभाष्य का भयंकर नवनीत अपने समस्त अञ्जों में लपेट किया था। नवशीत के लिए नट हैं अर्थात् योड़ा सा मननीत पाने के लिए गोपा क्रनाओं के वहां अनेक नृत्य आदि की सोसायें करने वाले हैं। अनम अर्थात् निष्पाप स्वरूप वाले हैं।२५। नवनीत के मोड़े से भाग का आहार करने वाले हैं अर्थात् विश्व और मक्खन के विक्रम करने वाली बजा भूगाओं को मार्ग में रोककर नवनीत का आहार किया करते हैं। राजा भुचुकुन्द के कपर कृपा करने बाले हैं। जिस समय जरासन्छ से मुद्ध हो रहा यातवस्थवं भाष कर यहाँ पर पहुँच नवे के जहाँ पर विद्रित मुचुकुन्द गुफा में यह बरदान लेकर सी रहा वा कि उसे जो भी जगानेना बहु भस्म हो जायगा । उस पर अपनी पीताम्बर कासकर बाप छिप गये वे भरासन्द्र ने उसे श्रीकृष्ण तमझ कर जगाया और भस्म हो गया वा फिर भगवास ने वर्णन देकर असको असन्त किया था। सोसह सहस्र स्त्रियों के स्वामी हैं-निभन्नी हैं अर्थात् चरण-कटि और प्रोदा तीनों को तिरछा करके मंत्री वादन करने वाले हैं तथा परमाधिक मधुर आकृति से समन्वित है 1२६। अभृत के समान को मुकदेव की बाजी रूपी सागर है उसके बाप चन्त्र हैं अर्थात् मुक्देव जी के द्वारा की मद्भागवत की रचना हुई उसके प्रकाशन चन्त्र हैं। गोविन्दों के पति हैं। यब आप बालक वे तब बज में गोवस्त्रों का पासन करने के सिए बन में सञ्चरण करने वाले हैं तथा मेनुक नामक कस

के द्वारा प्रेषित अपुर का पर्वन करने बाते हैं।२०। मुणावर्त अपुर को तृण के समान हनन करके डाल दिया है और जो दो अर्जुन दूशों का जोड़ा शाप दम दृक्ष हो गये ने उनका भंजन कर कुक्षों की योगि छुड़ा देने वाले हैं। बहुत ही ऊंचे तालों के भेदन करने बाले हैं तथा तमाल कुक्षों के सहण स्यामल आफूति वाले हैं।२६।

गोपगोपीण्वरो तोगी सूर्वकोटिसमप्रभ । इलापति. परंज्योतिर्मादवेंद्रो यदूद्वहः ॥२६ वनमाली पीतवासाः पारिजातापहारकः । गोवर्द्धनाचलोद्धत्तां गोपालः सर्वपायकः ॥३० अजो निरंजनः कामजनक कत्रलोचनः। मधुहा मयुरानायो द्वापकानायको बली ॥६१ व् दावनांतसंचारी तुलनीवानभूषणः। स्यमतकमणेईत्ता नरनारायणात्मकः ॥३२ कुक्जाकृष्टांबरधरो मायी परमपूरव । मुष्टिकासुरचाण्रमस्लयुद्धविधारद ॥३३ संसारवैरी कंसारिमु रारिनंरकांतकः। अनादि अहाचारी च कृष्णान्यसनकर्षकः ॥३४ शिशुपानशिरम्छेत्ता दुर्योघनकुलांतकृत् । विदुराक्रूरवरदी विश्वरूपप्रदर्शकः ।।३५

कर में समस्त गोप और जो गोपियां की उन सकते ईम हैं—महा योगी और करोड़ों सूर्यों को प्रमा के समान प्रदीप्त प्रभा से समस्वित हैं।

इसा के पति न्यरम ज्योति स्वस्य याववाँ में प्रमुख और यह कुल के उद्द-हम करने वाले हैं।२६। वनमाला के धारण करने वाले-पीत वर्ण के वस्त्रों के पहिनने वाले तथा पारिजात का महेन्द्रपुरी से बाहरण करने वाले हैं— गोबर्जन गिरि के उजसा अर्थात अपनी जातिन पर जराने बाले—गीओं के

गोबद्ध न गिरि के उद्धर्सा अर्थात् अपनी व गुलि पर उठाने बाले—गौओं के पालन-पोषण करने वाले और समस्त वरकवरों के पालक हैं। ३०। अजन्मा-निरंजन-कामदेव के जन्म दासा तथा कमलों के सहस्र क्षोचनों वाले हैं। मधु नामक बैस्म के हनन कला — मधुरापुरी के नाव-द्वारका के स्वामी और अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्ण प्रेमामृत का कवन

रदर्श

बलशाली हैं।३१। दृन्दावन के मध्य में सङ्चरण करने वाले-तुलसी की माला से सुक्षोभित बर्कात् तुलसी की बाला के भूषण वाले हैं। स्यमन्त्रक नाम वाली मणि को जाम्बवान से हरण करने वाले तथा नर और नारायण के स्वरूपधारी हैं।३२। कुरूकर जो कस नृप की चन्दन सेविका की वह बी तो परम सुन्दरी किन्तु टेड़े-मेड़े करीर वासी थी। उसके द्वारा समाकृष्ट वस्त्रों के धारण करने वाले हैं। कुन्जा श्रीकृष्ण पर मोहित हो गयी थी-महतारपर्य है। मायी और परम पुरुष हैं। कंस के मल्ल चाणूर और मुहिक असुर थे उनके साथ यस्त्र युद्ध में परम कोविद हैं 1331 इस संसार के वैरी हैं अर्थात् संसार में होने वाले दु:खों के विनाशक हैं-कंस के निपात करने बाले-- मुर देश्य के नाजक कोर नरक नामक असुर के अन्त कर देने वासे है। जनादि ब्रह्मचारी है जर्वात् ऐसे ब्रह्मचारी है जिनका कभी कोई आदि नहीं है तथा कृष्ण-द्रौपदी के श्यसन के श्रपकर्षण करने वाले हैं अर्थात् दुशासन के द्वारा चीर बींचकर दुर्शोधन की सथा में उसको मण्जित किया जारहामा उस समय चीर का बर्धन करके उसकी जज्जा की रका करने बाले हैं 18४। राजा कि सुपाल के सिर के छेदन करने वाले हैं और राजा कौरवेश्वर दुवाँशन के जुल का अन्त कर देने वाले हैं। विदुर और अक्रूर को बरवानों के प्रदाता है और विश्वक्य अर्थात् विराद् स्थक्य के प्रदर्शक F 13X1

संस्थवाक्सत्यसंकल्पः सत्यभामारतो जयी।
सुम्रष्टापूर्वजो विष्णुभीष्ममुक्ति वायकः ।।३६
जगद्गुरुजंगन्माचो वेणुवाद्यविकारदः।
वृषमामुरविष्ट्यंसी वकारिवांणवाहुकृत् ।।३७
युधिष्ठिरप्रतिष्ठाता वहिंबह्यंतंसकः।
पार्थसारिवक्यक्तो गीतामृतमहोदिष्टः ।।३६
कालीयफणिमाणिक्यरंजितः श्रीपदांबुजः।
दामोदरो यज्ञमोक्ता दानवेहविनाश्यनः ।।३६
नारायणः परं बह्य पन्नगाश्चनवाहनः।
जलकीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकः ।।४०
पुण्यक्लोकस्तीर्यंपादो वेदयेद्यी दयानिधिः।
सर्वतीर्थात्मकः सर्वग्रहरूपी परात्परः ।।४१

इत्येवं कृष्णदेवस्य नाम्नामष्टोत्तर शतम् । कृष्णेन कृष्णभवतेन श्रुत्वा मीतामृतं पुरा ॥४२

सदा सत्य वचनों काले तथा सत्य संकल्पों वाले हैं । सत्यभामा नाम वाली अपनी पटरानी में रित रखने वाले और जवजील हैं सुभदा के वहें भाई हैं--भगवान् साकात् विष्णु का स्वरूप हैं तथा भीव्यपितायह की मुक्ति वेसे वाले हैं। ३५। इत सम्पूर्ण जनत् के नुक हैं--इस जगत् के नाम हैं और केणु (बंजी) के बादन करने में भहापंदित हैं। बृषभासुर के विद्यंस करने शले हैं -वकासुर के निव्नता और वाजासुर की बाहुओं के कलान करने बाले हैं।३७। राजा मुखिछिर को राज्य नक्वी पर प्रतिश्वित करने वासे हैं और मयूर की पंचा के भूवण वासे हैं। पार्च पृथा के पुत्र अर्जुन के रच के बहुन कराने वाले सारथि हैं। इनका ऐसा स्वक्प है जो अध्यक्त है अर्थात् जिसको कोई पहिचान ही नहीं सकता है-बीता के उपयेगों से जो कि अमृत के समान हैं यह महोवधि हैं। अने अनुन समुद्र से उत्पन्न हुना या वैसे ही पीता के उपदेश इनके ही हुथय ने निकले हैं।३८। कालिय नाग के मस्तक पर मृत्य करने है माणिक्य मणि से रिज्यत श्रीपद कमल बाले हैं। धाम से बद्ध उदर वाले हैं। दॉझमम्थन के महत्त्वाच्य का मञ्ज कर देने पर मगोदा माता ने पकड़कर डोरी से बांध दिया था तभी छैदामोदर नाम हुआ है। यशों के भोक्ता और कनवेन्द्रों के जिनाशक है।६९। आप साक्षात् कीरशायी नारायण-पर बहुत जोर पत्थाों के अजन करने वाले गरुण के माहन वाले हैं। यमुना के जन में विगम्बर होकर क्रीड़ा करने वाली बज वाला गोपियों के बस्त्रों का अपहरच करने वाले हैं। जाप पुष्य अवित् परम पुनीत यज्ञ वाले हैं-तीर्थं के समान चरणों वाले वेदों के द्वारा जानने के सोग्य और दया के निधि हैं। समस्य नीयों के स्वरूप बाले-सब प्रहों से रूप बालो और पर से भी पर हैं।४०-४१। इस प्रकार से स्वीकृष्ण देव के एक सी आठ नाभों का यह सतक है। आंक्ष्म के सत्ता कृष्ण ने अर्थात् देद म्यासजी ने पहिलो गीताभृत का अवश विद्या था ।४२।

स्तोत्र कृष्णत्रियकरं कृष तस्मान्भया श्रुतम् । कृष्णत्रेमामृतं नाम परमानन्ददायकम् ॥४३ अत्युपद्रवदुःखच्नं परमायुष्यवद्वं नम् । दानं वर्तं तपस्तीयं यस्कृत त्वह जन्मनि ॥४४ अंगस्त्य द्वारा श्रोकृष्ण त्रेसामृत का कंवन ]

बन ] [ २६५

पठतां श्रुण्वतां चैव कोटिकोटिगुणं भवेत् ।
पुत्रप्रवसपुत्राणामगतीनां गतिप्रदम् ।।४५
धनवाहं दरिद्राणां वयेच्छ्नां जयावहम् ।
शिष्मां गोकुलानां च पृष्टिदं पुण्यवद्धं नम् ।।४६
सालरोगग्रपादीनां गमन शांतिकारकम् ।
अ'ते कृष्णस्मरणदं मवतापत्रयापहम् ।।४७
असिद्धसाधक भद्रे जपादिकरमास्मनाम् ।
कृष्णाय यादवेद्वाय ज्ञानमुद्वाय योगिने ।।४६
नावाय विमणीणाय नभो वेदांतवेदिने ।
इमं मंत्र' महादेवि जपन्नेव दिवानिशम् ।।४६
कृष्ण व पायन महामुनि ने यह धोकुष्य के प्रिय को न
र चित किया था । उन्हीं से इसका श्रवण मैंने किया था । य

कुष्ण इति महामुनि ने यह श्रीकुरूव के प्रिय को करने दाला स्तोत्र रचित किया था। उन्हीं से इसका श्रवण मैंने किया था। यह श्रीकृष्ण प्रेमाभृत नामक स्तोत्र परमाधिक आनश्य के प्रवान करने वाला है।४३। यह भरमधिक उपद्रव और दुवों का हमन करने वाला है सथा इसके अवण और पटन से अक्षिकाक्षिक आयुका वर्धन होता है। इस लोक में जन्म ग्रहण करके जो भी कुछ धान-जल-सप-तीचे आदि किया है वह सभी इस परम पुनीत स्तोत्र के पढ़ने कालों तथा अवग किया है वह सभी इस परम पुनीत स्तोत्र के पढ़ने वालों तथा अवन करने वालों को करोड़ों गुना फस वेने वाला होती है। जो पुत्रों से रहित है उनको यह पुत्रों के प्रदान करने करना है तथा जिनकी सब्गति का कोई भी साधन महीं है उनकी भुगति अर्थात् उद्धार के प्रवान करने जाला है।४४-४५। जो धन से महीन महान् दरिद्र है उनको धन का वहन कराने वासा है और जो सर्वत्र युद्ध स्वल में अपनी विजय के इच्छुक हैं उनको जय देने वासा है। यह स्तोत्र शिशुओं की और गोकुलों की पृष्टिका बढ़ाने वाला है।४६। वालरीग और बही धादिका शमन करने वाला तथा मरम जान्ति के करने वाला है। यह समय में श्रीकृष्ण की स्पृति का देने वाला तथा संसार के तीनों (आध्या-रिमक-आधिभौतिक-जाधिदैविक) तापों का अपहरण करने वाला है।४७। हे भदे! यह स्तोत्र अपने असिद्ध जप अरदि के साधन करने वाला अर्थीं ( सिद्धि कारक है। पादवेन्द्र-कार की मुद्रा वासे-योगी---रुविमणी के स्वामी-

बह्याण्ड पुराष र=६ ] वेदान्त के वेदी नाय श्री कृष्य के सिए नमस्कार है—हे महादेवि ! यह मन्त्र है इसका अहर्तिक जाप करते रहना चाहिए।४०-४१। सर्वश्रहानुग्रहभानसर्वेत्रियतमो भवेत् । पुत्रपौत्रं परिवृतः सर्वसिद्धिसमृद्धिमान् ॥५० निषेव्य भोगानंतेऽपि कृष्णसायुज्यमाप्नुयात् । अगस्त्य उन्नाच-एताबदुक्तो भगवाननतो मूर्त्तिस्तु सकर्षणसंज्ञिता विभो ॥५१ घराघरोऽल जगतां धरायै निर्दिश्य भूयो विश्शम मानदः। ततस्तु सर्वे सनकादयो वे समास्यितास्तत्परितः कथाहताः । आनंदपूरणी बुनिधी निषय्नाः सभाजवामासुरहीक्वरं तम् ॥५२ ऋषय ऊच्-नमो ममस्तेऽखिलविश्वभावन प्रपन्नभक्ता-त्तिहराव्ययात्मम् । **अराधरायापि कृपार्णवाय केपाय विश्वप्रभवे नमस्ते ॥**५३ क्ष्णामृतं न<sup>्</sup> परिपायितं विमो विध्**तपापा** मनता कृता वयम्। भवाद्दशा दीनवयालवो विभो समुद्धरंत्येव निजान्हि संनतान् ॥५४ एवं नमस्कृत्य फणीश पादवोर्मनो विधायाखिलकामपूरयोः । प्रदक्षिणीकृत्य धराघराघरं सर्वे वयं स्वावसथानुपागताः ॥५५ इस परमोत्तम एवं विव्य स्तोत्र का सेवन करने जाला पुरुष समस्त ग्रहों के अनुप्रह को प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सभी का परम त्रियं बन आया करता है। इस अष्टोत्तर शतक कृष्ण स्तोत्र के अथण तथा पठन करने से भगन पुत्र-पीत्रादि 🛊 परिवृत होता है और उसके सभी प्रकार की सिद्धियों की समृद्धि हो जावा करती है। ५०। वह मनुष्य इस लोक में सब प्रकार के सुखों का उपभोग करके भी अन्त समय में भगवान स्रीः

अगस्त्य द्वारा श्रीकृष्ण प्रेमामृत का कवन 🔝 500 कृष्ण के सायुज्य की प्राप्ति किया करता है। अगस्त्य मुनि ने कहा--हे विभो ! इतना कहकर भगवान् अनन्त देव चुप हो गये वे जो कि संकर्षण की संज्ञा वाली मूर्प्ति थी। यह भगवान् समस्त जगतों की इस धरा के छारण करने में पूर्णतया समर्थ वे। मान के देने वाले प्रमु ने पुनः झरा के लिए निर्देश किया था। इसके अनन्तर कथा का आदर करने वाले समकादिक मुनिगण सब ओ उनको चारों ओर से वेरकर समवस्थित वे आनन्द से परि-पूर्ण सागर में नियम्न हो गये वे और उन सबने अहीस्वर प्रभु को सभाजित

किया था। ११ - ५१। ऋषिगणों ने कहा — हे प्रभो ! आप तो इस सम्पूर्ण विश्य पर अनुक्रम्या करते हुए इसका परियासन किया करते हैं। है अध्यय

स्वरूप बाले ! आप तो सरण में समागत अपने भक्तों की आर्ति के हरण करने वाले हैं आपके लिए हमारा सबका वारम्बार प्रजान है। आप इस घरा के बारण करने वाले होते हुए भी परम क्रुपा के सागर हैं और आप समग्र विश्व की समुत्याल करने वाले हैं। ऐसे केव भगवात आपकी सेवा में हमारा प्रणिपात है। १३। हे नियो ! आपने हम सबको श्रीकृष्य के नामीं

का जो बहोत्तर सतक रूपी अमृत है उसका मली माति से पान कराया है और आपने हम सबको पापों से रहित कर दिया है। हे बिभी ! आप सरीके महापुरुष ही दीनों पर दया की बृष्टि करने वासे होते हैं जो कि

अपने चरणों की नरण में समागत अपने भक्तों का मली मौति उद्घार किया करते हैं। ५४। इस रीति से नमस्कार करके और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भनवान् नेय के चरनों में मन लगाकर तथा अराधर को परिक्रमा करके हम सब अपने-अपने निकास स्थानों को उपागत हो गये के १५५। इति तेऽभिहित राम स्तोत्रं प्रेमाम्ताभिन्नम् ।

कृष्णस्य परिपूर्णस्य राघाकांतस्य सिद्धिदम् ॥५६ इदं राम महाभाग स्तोत्रं परमदुर्लमम्। श्रुतं साक्षाञ्जगवतः शेषात्कथययः कथाः ॥५७ यावंति मन्त्रजालानि स्तोत्राणि कवचानि व ॥५६ त्र लोक्ये तानि सर्वाणि सिद्धघारयेवास्य शीलनात् । वसिष्ठ उवाच— एवमुक्स्या महाराज कृष्ण<sup>ः</sup> मामृतं स्तथम् । यावद्वयर सीत्स भुनिस्तावस्स्वयानमागतम् ॥५६

चतुर्भिरद्भुते सिद्धे कामरूपेमंनोजवेः। अनुपातमधोत्त्लुत्य स्त्रीपु सो हरिणो तदा । अगस्त्यचरणो नत्या समाध्यहतुर्मुदा ॥६० दिव्यदेहधरो भूत्वा सख्यकादिचिह्निती। गती च वैष्णवं लोकं सबंदेवनमस्कृतम् ।

पश्यतां सर्वभूतानां भागंवागस्त्ययोस्तया ।।६१ अगस्त्य महामुनि ने कहा कि हे राग ! श्री राधा के कान्त-परिपूर्ण

मगवान् श्रीकृष्ण का यह समस्त सिद्धियों का प्रदान कर देने वाला प्रेमामृत

नाम बाला स्तोत्र मैंने आपको बता विया है। १६। हे महामाग राम । यह स्तोत्र अरयस्त दुलंभ है । मैंने कथाओं का बर्जन करते हुए साक्षात् भगवात् गेंथ के हो मुख से इसका भवन किया है 1201 इस लोक में जितने भी मन्त्री के समूह है तथा स्तोत्र और कवच आदि है इस त्रिभुवन में वे सभी इस स्तोम के ही परिश्रीतन करने से सिद्ध हो जाया करते हैं। वसिक्रजी ने कहा—हे महाराज । इस रीति से ओक्रव्य प्रेमामृत स्तव को वतलाकर जब तक अगस्त्य भुनि विरत हुए ये सभी तक वहाँ स्वर्ग से एक यान आ गया था। १६-५६। उस मान में चार स्वेच्छवा स्वक्ष्य धारण करने वाले — मन के ही समान केग से समन्त्रित और अतीक अक्षुत सिक्षीं से युक्त था। इसके अनन्तर ने दोनों हरिण और हरिणी स्त्री एवं पुरुष के स्वक्प में होकर अगस्त्य मुनिको प्रचाम करके उस समय में परम हुवं से उछल कर उस यान में समारूढ़ ही नये।६०। वे दोनों परम दिव्य देह के छ।रथ करने वाले हो गये वे वो सङ्ख-वक्त आदि चनवान् के विह्नों से संयुत्त वे। इसके पश्चात् वे समस्त देवमणों के द्वारा बन्दित भगवान् विश्वु के लोक में चले गये थे। उस समय इस विसक्षण चटना को नहीं पर संस्थित सभी प्राणी तभा भार्गवराम और जगस्त्व मुनि भी देख रहे वे उन सबकी आँखों के ही सामने ऐसा हुआ बा १६१।

## मार्गव चरित्र (१)

वसिष्ठ उवाच— हष्ट्वा परजुरामस्तु तदाक्चर्य महाद्धुतम् । जगाद मर्ववृत्तांत मृगयोस्तु यथाश्रुतम् ॥१ भार्गव-चरित्र (१) ] ( २८६

तच्छु त्वा भगवान्साद्वादगस्त्यः कुंभसंभवः ।
मोदमान उवाचेदं भागवं पुरतः स्थितम् ॥२
अगस्त्य उवाचश्रृणु राम महाभाग कार्याकार्यविशारद ।
हितं वदामि यत्तेऽद्य तत्कुरुष्व समाहितः ॥३
इतो विदूरे सुमहत्स्थानं विष्णोः सुदुर्लभम् ।

इतो विद्रे सुमहत्स्थानं विष्णोः सुदुर्लभम् । पदानि यत्र रथयंते न्यस्तानि सुमहात्मना ॥४ यत्र गंगा समुद्भूता वामनस्य महात्मनः । पदापारकमनो लोकांस्तद्वलेस्तु विनिग्रहे ॥५ तत्र गत्वा स्तवं चेदं भासमेकमनम्यधीः । पठस्य नियमेनैय नियतो नियताज्ञनः ॥६ यत्वया कवचं पूर्वमध्यस्तं सिद्धिमण्छता । शत्रूणां निग्रहार्थाय तच्च ते सिद्धिदं भवेन् ॥७

श्री विश्वानी ने कहा — उस समय में पण्युराम ने इस महाम आक्यर्य को देखकर उन दोनों इरिज-हरिजियों का सम्पूर्ण शृतास्त जैसा भी सुना गया था अगस्त्य मुनि से कह दिया चा।१। ताक्षाद कुम्भ से समुरपत्ति प्रमुण करने वाले अगस्त्य भगवान् ने इस वृत्तास्त का अवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्त होते हुए अपने समझ में संस्थित भागेंच राम से यह कहा

था। २। अगस्त्य जी ने कहा—ह राम! जाप तो महान् माग वाले हो और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए—इस दिवय में जाप बहुत विद्वान हैं। जाज मैं जो आपके हित को बात है उसको आपको जतलाता हैं। उसे आप बहुत हो सावज्ञान होते हुए कर डालिए। ३। इस स्वल से विशेष हूरो पर भगवान विष्णु का परम दुर्लंग एक बड़ा मारी स्थान है जहां पर भगवान् के कमनीय कोमस चरकों के चिह्न दिखलाई दिया करते हैं जहां पर महान् आत्मा बाले प्रभु ने उस अपने चरकों को रक्या या। ४। यह दह स्थल है जहां पर प्रभु ने वामन का अवतार लेकर राजा बाल को विनिगृहीत करने के कार्य में अपने चरण के अग्रमाग से समी कोकों को समाकान्त कर लिया था। उस समय में बह्याकी ने मगवान के चरणों को

प्रक्षालित किया था और अहाँ पर महात्मा बामन के चरणों के अससे पङ्गा

१६० ] का समुद्भव हुआ था।१। अब अस्प उसी स्थल में जाकर अनन्य हुद्धि वाले होते हुए एक मास तक इस स्तोत्र का पाठ करो और पूर्ण नियम से ही नियत तथा नियत अभन (मोजन) वाले होकर रहो।६। आपने सिद्धि की इच्छा रखते हुए जिस कवच का पूर्व में अस्यास किया वा और अपने समस्त

नियत तथा नियत अभन (मोजन) वाले होकर रही ।६। आपने सिद्धि की इच्छा रखते हुए जिस कवच का पूर्व में बक्यास किया वा और अपने समस्त सञ्चा के निग्रह करने की कामना से ही किया था वही अब आपको सिद्धि के देने वाला हो जायगा ।७। वसिष्ठ स्वाच-

बसिष्ठ उवाच-एवमुक्तो ह्यगस्त्येन राम शकुनिबर्हण । षमस्कृत्य मुनि शक्ति निर्जगाश्रमाद्बहिः ॥ ८ पुनस्तेनेव मार्गेण संप्राप्तस्तत्र सत्वरम् । यत्रोत्तरास्पदस्यासान्निगंता स्वणंदी नूप ॥१ तत्र बासं प्रकल्पासावकृतवणसंयुतः। समध्यस्यत्स्तवं विव्यं कृष्णप्रेमामृताभिद्यम् ।।१० नित्यं वतपतेस्तस्य स्तोत्रं सुष्टोऽभवद्वरिः । जगाम वर्गनं तस्य जायवग्न्यस्य भूपते ।।११ षतुर्व्यु हाधिप साक्षारकृष्ण कमललोचन । किरीटेनार्कवर्षेन कुंडलाम्यां च राजितः ॥१२ कौस्तुभोद्भासितोरस्कः पीतवासा घनप्रभः। मुरलीवादनपरः साक्षांन्मोहनरूपमृक् ॥१३ र्तं हष्ट्वा सहसोत्याय जामदग्न्यो मुदान्वितः।

प्रणम्य दं हवव् भभी तुष्टाव प्रयतो विभुम् ।।१४

बसिष्ठजी ने कहा—इस प्रकार से अवुजों के निवर्हण करने बाले राम
से जब अगस्त्य मुनि के द्वारा कहा गया वा तो फिर राम ने मुनि को
नमस्कार करके जो महा मुनि परम जान्त स्वभाव वाले वे उस आशम से
राम बाहिर निकलकर चला बया वा ।६। हे भूप ! फिर उसी मार्ग से वह बहुत शीझ वहाँ पर पहुँच नया वा अहाँ पर उत्तर पद के ग्यास से स्वगै

मञ्जूत शाध्य वहा पर पहुंच नया वा अहा पर उत्तर पद का ग्यास स स्था गङ्गा निकली की ।१। उस स्वल पर उस परशुराम ने अकृतदाण के साथ ही रहकर निवास करने का अपने मन में संकल्प किया का और श्रीकृष्ण प्रेमान

भागीय-चरित्र (१) - २६१ मृत नामक दिव्य स्तव कर भली-भौति अभ्यास किया था।१०। हे भूपते ! बंज के स्वामी उन भगवान श्रीकृष्ण उस पर परम प्रसन्त हो गये ये और उन्होंने जमदनिन के पुत्र के सिए अपना दर्शन दिया या ।११। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है जिस रूप से राम को उन्होंने दशेन दिया या-उनके नेव कमलों के समान परम सुरदर वे --- भगवान कृष्ण साक्षात् चतुष्यु हो के अधिय वे-सूर्य के वर्ष के सहन आज्वत्यमान किरीट और दोनों कानों में कुण्डलों की मोमा से समन्वित वे 1221 वक्ष:स्वल में कौस्तुभ महामणि धारण किये हुए वे जिसकी प्रमा से उनका डर:स्वल समु-इभासित हो रहा या-पीताम्बर का परिधान करने वासे नील जलद के समान प्रभा वाले के। उनके करकथलों में बंबी थी जिसका बादन वे कर रहे ये तथा वे साक्षात् मोहन करने वाले स्वरूप की धारण करने वाले थे। l १३। ऐसे उन भगवान् भी कृष्ण के दर्शन करके अमदन्ति के पुत्र परशुराम में तुरन्त ही अपने आसन से उठकर नाकोरबान विया वा और वह कहत ही हुवं के समन्त्रित हो गये थे। उस राम ने उनके सामने वरणों में दण्ड की भौति गिरकर इन विभूको प्रणाम किया या और फिर बहुत ही प्रणत होकर जनकी स्तुति की बी ।१४। परशुराम उवाध-नमो नमः कारणवित्रहास पपन्नपालाय सुरातिहारिणे। बह्ये मविष्णिवद्रमुखस्तुताय ततोऽस्मि निस्यं परमेश्वराय ॥१४ यं वेदवादेविविधप्रकारैनिर्णेतुमीशानमुखा न गननुषुः। तं त्वामनिर्देश्यमजं पुराणमनंतमीडे भव मे दयापरः ॥१६ यस्त्वेक ईशो निजवांष्ठितप्रदो घत्ते तनूर्लोकविहाररक्षणे । नानाविद्या देवमनुष्यनियंग्याद सु भूमेर्मरवारणाय ॥१७ तं स्वामहं भक्तजनानुरक्तं विरक्तमत्यंतमपीदिरादिषु । स्वयं समक्षं व्यभिचारदुष्टचित्तास्विपि प्रेमनिवद्धमानसम् ॥१व यं वै प्रसन्ना असुरा सुरा नराः सकिन्नरास्तियँग्योतयोऽपि हि ।

२६२ ] [ बह्माण्ड पुराव

गताः स्वरूपं निखलं बिहाय ते देहस्त्र्यपत्वार्थम-मत्वमीश्वर ॥१६

तं देवदेवं मजताममीप्सितप्रदं निरीहं गुणवर्षितं च ।

अचित्यमव्यक्तमधीधनाशनं प्राप्तोऽरण

व्रमनिधानमादरात ॥२०

सर्पेति तापैनिविधैः स्ववेहमन्ये तु यज्ञीविविधैर्यज्ञीत । स्वप्नेऽपि ते रूप्रमलीकिकं विभो पश्यन्ति

परजुराम ने कहा-भक्तों की सुरक्षा करने के कारणों से करीय

भारण करने वाले -- अपनी भरणायति में सन्त्राप्त जनों का प्रतिपालन करने

मैवार्यनिवद्धवासनाः ॥२१

बासे और सुरगणों की पोड़ा का हरण करने वाले आपके लिए मेरा बार-म्वार नमस्कार है। बह्या-किय-विच्यु और इन्द्र जिनमें प्रमुख हैं ऐसे समस्त देवगणों के द्वारा जिनका स्थवन किया गया है ऐसे परमेश्वर प्रभु के लिए मैं निस्य ही प्रणाम निवेदन करने वाला है।१५। शिव आदि प्रमुख देव भी अमेक प्रकार के वेवों के बादों के द्वारा जिनके स्वक्ष्य का निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ करते हैं उन निर्यंगन करने के योग्य-अजन्या-पुराण पुरुष तथा अनन्त प्रमु का मैं स्तबन करता है। आप मेरे ऊपर दया में परायण हो बाहए।१६। जो एक ही इंज हैं और नित्य हो अपने अक्तों के अमोवाज्यितों को प्रवान करने वाले हैं के जाप इस धूमि के भार को उतारने के लिए ओकों में विहार और उनकी रक्ता करने के वास्त अनेक प्रकार के देव-मनुष्य-तियंगु तथा यक जीवों में सरीर धारण करके अदलार ग्रहण किया करते हैं।१७। ऐसे उन प्रभु आपको मैं स्वयं साक्षात् वेख रहा है जो अपने ही भक्तों में जनुराग रकने वाले हैं और इन्दिरा बादि में भी बत्यक्ष विरक्त

रहते हैं तथा व्यभिचार से दुष्ट चित्त वालियों में भी प्रेम से निवद मन वाले हैं ।१६। हे ईस्वर ! जिन आपके स्वरूप की प्राप्ति परम प्रसन्त होते हुए सम्पूर्ण अपने देह-स्त्री-सन्तित और वैभव की ममता का स्थागकर असुर-सुर-तर-किन्तर-और तियंग् बोनि वाले भी कर चुके हैं ।१६। उन्हीं देवों के भी देव-भजन करने वालों के निये अभीष्यत प्रदान करने वाले-निरीष्ट्र गुणों से रहित अर्थात् रजोगुणादि से रहित-न चिन्तन करने के योग्य-अध्यक्त और अभों के समुदायों के विनाम करने वाले-जरण तथा प्रेम के निधान

भागेव-करित्र (१) 📑 ६३५ ो आपको मैंने आदर से इस समय साक्षात् प्राप्त कर शिया है 1२७। अस्य जन तो नाना भौति के अपभवर्ष जनित तापों से अपने देह को संसप्त किया करने हैं और विविध बजों के द्वारा कापका वजन किया करते हैं। है विभी ! इस प्रकार के परम क्लिष्ट विधानों के करते हुए भी वे सब किसी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए निवद्ध वासना बाले आपके इस अलीकिक स्वरूप का दर्शन स्वयन में भी नेत्रों ने भहीं किया करते हैं।२१। ये वै स्वदीयं चरणं भवश्रमान्त्रिवण्णचिना विधिवत्स्सरंति । ममन्ति भक्तचाऽव समर्चयन्ति वै परस्परं संसवि थर्णयंति भावव तेनैकप्रस्मोद्भवपंकभेदनप्रसक्तविता भवलोऽझिपद्मे । सरंति चान्यानपि तारयंति हि भवीषधं नाम सुघातवेण ॥२३ अहं प्रभी कामनियद्धविनो भवंतभावं विविधप्रयस्मैः। आराधये नाथ भवानभिज्ञः किते ह विज्ञाप्यमिहास्ति जीके ॥२४ वसिष्ठ उवाच--इत्येवं जामदग्न्यं तु स्तुवंतं प्रणतं पुरः। उवाचामाध्या वाचा मोहयन्त्रिव मायया ।१२५ कृष्ण उञ्जान-हंत गम महाभाग सिद्ध**ं ने कार्यमुत्तम**म् । कवचस्य स्त्वस्यापि प्रभावादवद्यारय ॥३६ हस्वा त कार्सवीयं हि राजान इप्तमानसम्। माधयित्या पितृर्वेरं कुरु निःक्षत्रियां महीस् ।। २७ मम चक्कावतारो हि कार्त्तवीयों धरातले । कतकार्यों द्विजश्रोष्ठ तं समापय मानद ॥२८

विद्यापक पुराप 568 जो-जो भी भक्तगण जापके करणाम्बुर्जी का इस संसार के बारम्बार जन्म-मरभ के घोर अस से वैराव्य वाले होकर विधि के साथ स्मरण किया करते हैं-भक्ति की परम पूर्व भावना से नमन करते हैं और बापके चरणों का भली माति अर्चन किया करते हैं तथा परस्पर में एक-दूसरे सभा में इनका वर्णन किया करते हैं। २२। उस रीति से आपके चरण कमल में एक जन्म में समुत्यन्त पक्क के भेदन करने में प्रसत्ता जिला वाले जक्तजन स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को तार दिया करने हैं। हे ईश ! जामका परम पुनीत नाम निश्चित रूप से इस सौसारिक शेग के दूर करने के लिए अमृत स्वरूप महीयध है। २३। हे प्रमी ! मैं तो कुछ कामना से निवह जिल वाला बाला है। मैंने पपम स्रोहणम आपकी विधिपूर्वक प्रवल प्रयत्नों के साथ भाराधना भी यी। हे नाच ! काप तो स्वयं ही इसके अभिन्न हैं अर्थात् मापको सभी कुछ ज्ञात है। आपके लिए इस लोक मैं क्या बात विज्ञापित करने के योग्य है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है ।२४। वसिष्ठ भी ने कहा— इस प्रकार से स्तवन करते हुए अपने चरणों में आगे प्रचत होने वाले परगुराम से माया से मोहित करने हुए के नमान ही जनाब बाणी से बचु में कहा था ।२५। स्रीकृत्व चन्द्र भगवान् ने कहा-अही ही प्रसन्तता की बात है है रास ! आप भद्दृष्ट्र भाग्य वाले हो । आपका उत्तम कार्य सिक्क हो गया है । इसकी सिद्धि कदच और स्तव के ही प्रभाय से हुई है—इसको मन में समझ सीजिए।२६। वहुत ही वर्ष से युक्त सन वाली राजा फार्ल की में का हनन करके अपने पिता के साथ किये हुए कृत्सित अववहार के बैर का बदला रोकर इस भूमि को अवियों से रहित कर डालिए ।२७। इस धरातल में यह कार्त्त वीर्य मेरे ही चक्र का जवतार है है मानद द्विजल 🛢 ! उसकी समाप्त करके माप सफल हो जाइए।२८। अञ्च प्रभृति लोकेऽस्मिन्नंशावे शेन मे भवात् । चरिष्यति यथाकाल कर्ता हत्ती स्ययं प्रभु. ॥२६ चतुर्विशे युगे वत्म त्रेतायां रघुवंशजः। रामो नाम मिबब्धामि चतुर्व्याहः सनातनः ॥३० कौसल्यानन्दजनको राज्ञो दशरयादहम्। त्तदा कौशिकयज्ञ तु साघवित्या सलक्ष्मणः ॥३१ गमिष्यामि महाभाग अनुकस्य पुरं महन् । तत्रेशचाप निभंज्य परिणीय विदेहजाम् ४३२

भागंब-चरित्र (१) X38

तवा यास्यन्नयोध्यां ते हरिष्ये तेज उन्मदम्। थसिष्ठ उवाच⊸

कृष्ण एवं समादिश्य जामदग्न्यं तपोनिधिम् ।

पश्यतोऽतदेधे तत्र रामस्य सुमहात्मनः ॥३३ आज से ही आरम्भ करके जाप इन लोक में मेरे ही अंश के वेश से चरण करेंने और यका समय जान स्वयं ही कला और हला प्रभु हो आयमे ।२६। हे वत्स<sup>ा</sup> आग चीवीस**में** युग में कम त्रेतायुग हीमा तन मैं राजा रेष्ट्र के वंश में चतुष्यू है सनातन राम नाम बाका हो के मा अर्थाल् मेरा रामा-मतार होगा ।३०। मैं राजा वशम्य के बीवें से उसकी रानी कीशल्या के गर्भ से जन्म ग्रहण कर उसके आनग्द को उत्पन्न करने वासा आस्मज होऊँगा। उस समय में ज़दमण के साथ की जिला विकासित महर्षि के यहां की पूर्ण कराकर जिसमें वानव बाधा काल रहे थे मैं फिर हे महाभाग । राजा जनक के महान् नगर को अध्कार्या। वहां पर धनुवनाका में समस्त बीर नृपों के मध्य में शिव के धनुष का भव्यान करके विदेह की पुत्री आनकी के साम बिवाह करूँगा । ३१-३२। उस समय में अपनी राजधानी अयोध्यापुरी के लिये गमन करते हुए आपके उस्मवतेज का हमन कर वूँगा। वसिष्ट जी के कहा-- इस रीति से भगवान् श्रीकृष्ण ने अमदिष्य के पुत्र परशुरास को अपना आरोश भली-भाति वेकर जो कि राम तप को निश्चिये। बहीं पद महाश्मा राम के देखते-देखते हुए ही भगवान कृष्ण अन्तर्हित हो गये थे ।३३।

मार्गब-वरिष (२) वसिष्ठ उवाच-अंतर्कानं गते कृष्णे रामस्तु सुमहायणा । समुद्रिक्तमथात्मान मेने कृष्णानुभायत: ।।१ अकृतंत्रणसंयुक्तः प्रदीप्ताग्निरिय उवलन् । समायाती भागंबोऽसी पुरी माहिष्मर्ती प्रति ॥२ यत्र पापहरा पुण्या नर्मदा सरितो वरा । पुनाति दर्शनादेव प्राणिनः पापिनो ऋषि ॥३

पुरा यत्रहरेणापि निविष्टेन महात्मना । त्रिपुरस्य विनाजाय कृतो यत्नो महीपते ॥४ तत्र कि वर्ण्यते पुष्यं नृषा देवस्यरूपिणाम् । स दृष्या नर्मदां भूप भार्षयः कुलनन्दनः ॥५ नमश्चकार सुन्नीतः सनुसाधनतत्परः ।

नमश्चकार सुप्रीतः सनुसाधनतत्परः । नमोऽतु नर्मदे तुभ्यं हरदेहसमुद्दभवे ॥६ क्षिप्रं नाशय शत्रून्मे वरदा मव शोभने । इत्येवं स नमस्कृत्य नर्मदो पापनाशिनीम् ॥७

भी वसिञ्च की ने कहा—भनवान् की कृष्ण के अन्तद्रांग ही जाने पर

सुमहान् यस वासे परस्राध ने इसके उपरान्त अपने जापको श्रीकृष्ण चन्त्र के अनुभाव समुद्रिक्त मान सिया वा अर्थात् अपने आपको उच्चस्तरीय व्यक्ति मान लिया था ।१। अकृतप्रण से समस्थित होकर जनती हुई अपिन के ही समान जनता हुना वह भागंच राम गाहिस्मती शगरी की ओर आ गया बात । १। यह पूरी वहाँ पर भी जहाँ पर समस्त सरिताओं में परम मो ह-पुण्य प्रचा और पापों का हरण करने बाली नर्मदा गाम वाली नदी बहुती है। यह नदी बहुती है। यह नदी केवल वर्णन मात्र ही से महापापी प्राणियों को पुनीत बना दिया करती है।३। है महीपते ! प्राचीन कांश में जिपुर के हनन करने वाले भववान् कम्भुने भी जो कि यहान् आत्मा वाले हैं यहीं पर निविष्ट होते हुए जिपुरासुर के विनाश के लिये बला किया या । अ। बहाँ पर जो भी मनुष्य हैं वे महापुष्य सामी वेवों के समान स्वरूप बाले हैं। उनके महान् पुष्य का क्या वर्णन किया जाने वर्षात् उनका पुष्य तो अवर्णनीय है। उस मार्गव परजुराम ने जो अपने कुल को अभिनन्दित करने बाले थे, हे भूप ! उस पुष्पमधी परम पावनी नदी का दर्शन किया था।५। फिर राम ने जो अपने महासञ्ज कार्त्तवीर्य के साधन करने मैं परा-यण वे परम-प्रीनिमान् होकर नर्गदा को प्रणाश किया वा और सविनय प्रार्थना की थी कि हे नर्मदे ! आप तो साक्षात् भगवान् सकूर के देह से सरीर धारण करने वाली हैं। आपकी सेवा में भैरा प्रणिपात स्वीकार होते ।६। हे योभने ! मेरा यही विनम्न निवेदन है कि आप मेरे शत्रुओं का बहुत ही मोझ दिनाश करने की मेरें क्यर बनुकम्पा की जिए और मेरे लिए वर-

भागैय-वरित्र (२) 250 दान देने वाली हो जाइए। इस प्रकार से अध्यवना करते हुए उस परशुराम ने पापों के विनास कर देने बाली नर्मदा के लिए नमस्कार की भी।७। दूरां प्रस्थापयामास कार्त्तवीर्यार्जु नं प्रति । दूत राजा त्वया वाच्यो यदहं वश्चिम तेऽनघ ॥६ न संदेहस्त्वया कार्यो दृतः क्वापि न वध्यते । यद्बलं तु समाश्रित्य जमदग्निमुनि नृप: ॥१ तिरस्थं कृतवानमूढ तत्पुत्रो योद्धुमागतः । शीघ्रं निर्गच्छ मंदात्मन्युद्धं रामाय देहि तत् ॥१० भागंबं रुवं समासाय गच्छ लोकांतरं स्वरा । इत्येवमुक्त्वा राजानं धृत्वा तस्य वश्वस्तथा ॥११ शीध्रमागच्छ भन्नं ते विलम्बो नेह शस्यते । तेनंबमुक्तो वृतस्तु गतो हैहवभूपतिम् ॥१२ रामोदितं तत्सकलं श्रावयामास संसदि । स राजात्रेयभक्तस्तु महाबलपराक्रमः ॥१३ चुकोध श्रुत्वा बार्च्यं तद्दृतमुत्तरमावहत्। कार्सवीयं उवाच⊸ मया भुजवलेनीव वत्तवत्तेन मेदिनी ।।१४ उसके अनन्तर वहीं से एक वृत की काल बीवें जुन के राजा के पास भेजा था। उन्होंने उस दूत से कहा का कि हे दूत ! कुमको वहाँ पहुँच कर उस राजा काल बीग से ग्रह कहना बाहिए हे अनेच ! बर्बात् निस्पाप ! जो कुछ भी मैं इस समय में तुमको बोल रहा है।=। ऐसे कहने में तुमको बरना महीं चाहिए और अपने लिये पाये जाने वासे किसी तरह के दण्ड का हृदय में कुछ थी सन्देह नहीं करना चाहिए क्योंकि राजाओं के यहाँ पर ऐसा नियम है कि जो दूत बनकर बाता है वह काहे मीसी ही सूचना लेकर क्यों न आया हो उसका वध किसी भी दसा में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। उस राजा से तुम कह देना कि हे नृप ! जिस बल का समाध्य लेक र तू ने जमवरित महामुनि का महास् तिरस्कार किया था हे मूढ़ ! उसी मुन्हि का पुत्र तुझसे युद्ध करके बदला मैने के लिए समायत हुआ है। हे मन्द

२१८ }े **( शहाण्ड पुराज** आत्मा वाले ! अस तनिक भी मिलाब न करके बहुत ही जीच अपनी नगरी से बाहर मिकलकर जा आओ और राम के साथ युद्ध करो।६-१०। उस भागेंब राम के समीप में पहुँच कर शीधा ही दूसरे लोक को गमन कर अर्थात् मृत्यु के मुक्ष में चका जा। इस तरह से स्पष्टतया उस राजा से कह वैना और वह इसका उत्तर क्या देता है उसके बचनों का स्नवण करना ।११। हे दूत ! तुम बहुत ही शीख थापिस था जाना । तुम्हारा इसमें ही ही कल्याण श्रोगा। इस काथ में बिलस्य बिल्कुल भी न होये- इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। जब इस रीति से उछ दूत से कहा गया था तो वह दूत सुरन्त ही हैहुग भूपति के समीप में वहाँ से चला गया था। १२। उस राजा की सभा में उस बूत ने जेना भी जो कुछ पश्च राम के हारा गया का वह सब उसी प्रकार से उसने राजा को सुना दिया था। वह राजा कार्सवीय तो दत्तानेय महामुनि का परव भक्त था—इसका भी उसको बढ़ा अभिमान था और वह महास् वल-पराक्रम से भी संयुक्त था। १३। जब असने दूक के द्वारा परशुराम का कहा हुवा सन्देश सुना तो उसको बहुत ही सक्रिक क्रोध आ गया या और उसमें उस दूत को इसका उशर विया या। कार्ल नीर्य राजा ने कहा---मैंने इस सम्पूर्ण मेदिनी की बलात्रेय के द्वारा प्रवान किये हुए भपनी भुआओं के ही बल-पराक्षम से अपने अधिकार में किया है।१४। जिता प्रसन्ध भूपालान्बद्ध वानीय निशं पुरम् । तद्बलं मिय वर्रोत युद्धं दास्ये तवाधुना ।। १४ इरयुक्त्वा विससञ्जाश् दूरां हैहयमूपति: । सेनाष्यक्षं समाह्रय प्रोवाच वदतावरः ॥१६ सज्जं कुरु गहाभाग सैन्यं मे वीरलंसत । योत्स्ये रामेण भृगुणा विलांबी मा भवत्विति ।।१७ एवमुक्तो महावीरः सेनाध्यक्षः प्रतापनः। सैन्य सङ्ग विधायामु चतुरगं न्यवेदयत् ॥१८ सैन्यं सङ्भं समाकर्ष्यं कार्रावीयों नुपो मुदा। सूतोपनीतं स्वरथमाहरोह विशापते ॥१६ द्भस्य राज्ञः समंतात्तु सामंता मंबलेश्वराः । अनेकाक्ष्मीहिणीयुक्ताः परिवार्योपतस्मिरे ॥२०

भागव-चरित्र (२) । ( २६६ नागास्तु कोटिशस्तश्र हयस्यदनपत्तयः । असख्याता महाराज सैन्ये सागरसन्तिमे ।।२१ मैंने इस समस्त भूमि को जीत सिया है और बलात् समस्त भूपालों

मैंने इस समस्त भूमि को बीत सिया है और बलात् समस्त भूपालों को बाँछकर अपने पुर में में से आया हूँ। वह सभी बल मुझमें विद्यमान है। एत्तर्व अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करू मा। १५। इतना कहकर उस हैहय पति ने उस दूत को अपने यहाँ से जी झ ही विदाकर दिया था। और किर बोलने वालों में परम खेळ ने अपनी समस्त सेना के अध्यक्ष को बुला कर उसकी आदेश दिया था। १६। है महाशाम! आप को महान् वीरों के द्वारा माने हुए बीर हैं। इसी समय केरी अपनी सब सेना की सिक्जत करिए। में अभी भृगु राम के साथ युद्ध करू या जतः इस कार्य में निजम्ब महोने। १७। जब इस रीति से भी झ ही सेना के सुलिखत करने के सिये सेनास्थक से कहा गया था तो उस प्रतापन नामक सेनास्थक ने बतुरिक्वणी सेना को बहुत ही जी झ सिज्जत कर के राजा से निवेदम कर विया था कि सब सेना प्रस्तुत है। १६। हे बिलांदते! जिस समय में कार्ल बीर्य नृप ने

आनम्द से युक्त होते हुए अपनी सेना को पूर्णतया सुसांज्यत सुना था तो वे सार्शि के द्वारा नाथे हुए अपने रच पर समास्त्र हो गये थे ।१६। उस राजा कार्ल बीयं के बारों बोर अनेक अभी हिणी यों से समस्वित होकर बड़े-बड़े सामन्त मंद्रलेखर उस राजा को परिवारित करके स्थित हो गये थे ।२०। है महाराज | वहां पर सेना में करोड़ों को संख्या में हाथी-अश्व-रथ भीर पंत्रत सैनिज थे जिनकी कार्द भी संख्या नहीं थी और वह सेना एक महान् सागर के ही सहज भी ।२१।

सैमिज थे जिनकी काई भी संक्या नहीं थी और बहु सेना एक दे से हो सहस थी। ११।

हश्यन्ते तत्र भूपाला नानावंशसमुद्भवाः ।

महावीरा महाकाया नानायुद्धविभारदाः ।। २२

नानाशस्त्रास्त्रकुशला नानावाहगता नृपाः ।

नानालंकारसंयुक्ता मत्ता दानविभूषिताः ।। २३

महामात्रकृतीहेशा भांति नागा ह्यनेकशः ।

नानाशातिसमुत्पन्ना ह्याः पदनरहसः ।। २४

प्लवंतो भांति भूपाल सार्विभः कृतशिक्षणाः ।

स्यन्दनानि सुदीर्घाण जवनाश्वयुकानि च ।। २५

चक्रनिर्घोषयुक्तानि प्राकृष्मेयोपमानि च।
पदातयस्तु राजंते खड्गचमंधरा नृप ।।२६
अहंपूर्वमहंपूर्वमित्यहंपूर्वकान्विताः।
यदा प्रचलितं सैन्यं कार्त्तवीर्यार्जुनस्य वै।।२७
तदा प्रास्कादित स्योम रजसा व दिलो दशः।

नदा प्राच्छादित ध्योम रजसा व दिशो दश । भानावादित्रनिर्घोषेह्यानां ह्रे वितेस्तथा ॥२८ वहाँ पर उस सेना में अनेक बंशो में समुत्पन्त हुए भूपान दिश्वसाई दे रहे में जो परम महान् बीर-बड़े विशास शरीर को धारण करने थाले तथा अनेक प्रकार के बुद्ध करने के कीलम में विशास वे ।२२। वे सब भूप विशिध प्रकार के शस्त्रों और जक्ष्यों के बसाने में प्रकीय थे और बहुत

के बाहुनों से युक्त के । वे सब नृप भागा भारत के अलकू ारों से भूषित के । इस सेना में बड़े भदमरा हाथी के जो भद से विभूषित के ।२३। उस सेना में अनेक प्रकार के नाग नोभा दे रहे थे । जिनका उद्देश बड़े-बड़े कार्य करना ही या । विविध प्रकार को जानियों में समुरपनन होने वाले अवन में जिनकी गित का वेण बायु के ही सहभ था ।२४। हे भूषान ! उन अवनों को उनके साईसों के द्वारा ऐसी शिक्षा दी गयी की कि वे ध्वनन करते हुए मोभा दे रहे थे । उस सेना में बड़े-बड़े सुविज्ञान और सम्बे-बीड़े रक में जिनमें ऐसे बोड़े खुड़े हुए के जो बड़ी ही शीझता से गमन किया करते थे ।२५। रथों के पहियों के कानने के समय में बड़ी जोरदार ध्वनि होती भी जो ऐसे ही प्रतित हो रहे थे मानों वर्षा कान के सेम नजेते क्ले का रहे होगें। हे नुम ! ओ देवल सैनिक के वे सब हाल और उनवार धारण करने वाले के ।२६। वे देवल सैनिक के रहत हाल और उनवार धारण करने वाले के ।२६। वे देवल सैनिक परस्पर में काने के लिये में आगे चलू या—मैं सबसे

पहिले बहुँगा—इस प्रकार से सभी आगे-आवे बहकर सेना में युद्ध के लिये बीर भावना से समन्वित ने। इस रीति से जिस समय में राजा काल बीयें की वह सुमहान विकास सेना युद्ध के लिए वहाँ से चल वी की उस समय से सम्पूर्ण दशों दिशाएँ और आकाश सेना के सैनिकों और उनके गहनों के चलने से उठकर उडी हुई धूलि से आक्छादित हो गये ने अर्थात् चारों ओर रज छा गयी थी। सेना के प्रस्थान के समय में अनेक तरह के बाजे बज रहूं ये इनके शोध से तथा अन्वों के हिन-हिनाने से आकाश मण्डल क्याप्त हो गया का अर्थात् नम में बुंज उठ रही थी।२७-२६।

यजानां वृ'हितै राजन्य्याप्तं गश्रनमंडलम् । मार्गे दक्षमं राजेंद्रो त्रिपरीतानि भूपते ॥२३ णकुनानि रणे तस्य मृत्युदौत्यकराणि च । भुक्तकेशां क्रिन्ननासां स्टर्सी च दिगं**वराम्** ॥३० मृष्णबस्त्रपरीधानां विनितां स ददर्भे ह । कुचैलं पतितं भग्नं नग्नं कावायवाससम् ॥३१ अगहीन दवशांसी नरं वु खितमानसम्। गोधां च शक्तकं जल्य रिक्तकुम्भं सरीमृपम् ॥३२ कार्यास कच्छपं तेतां सदणं चास्थिकंडकम् । स्यदक्षिणे शृगालं च कुर्वतं भैरवं रवम् ॥३३ रोगिणे पुरुकसं चैव दुवं च व्येनभल्लुकी। हष्ट्वापि प्रययौ योद्धु कालपाशावृतो हठात् ॥३४ नमंदोत्तरतीरस्यो हाकृतवणसयुत.। वटञ्छाबासमामीनो रामोऽपश्यदुपागतम् ॥६५ है राजन् ! हावियों की जिवाकों से सम्पूर्ण गगम मण्डल भर कर गूँज गयाथा। हे भूपते ! जिस समय वह राजेन्द्र अपनी महसी सेना को लेकर परमुराम से युद्ध करने ने लिए मधन कर रहा या उस समय में मार्च में विपरीत बहुत से सकुन देसे ये जो कि रण स्थल में मृत्यु के होने की सूचना देने वाले दूतों के ही समान वे । यहां से आगे उन कुरे असगुनों के विषय में बतलाया जाता है औ-जो उस राजा ने मार्ग में देखे ये-चस राजा ने एक ऐसी नारी को देखाबा जो अपने किर के केशों को खोले हुई थी— बहरदन कर रही भी और जिल्कुस नम्न भी।२१-३०। वह काले वर्ण का यरिधान की हुई बी। इसका तालार्य यह है कि ऐसी स्त्री मार्ग में मिले तो महाही बुरा समुन है। ऐसा पुरुष भी यदि मिल जावे तो वह भी बुरा सगुन है जैसा उस कार्त्त बीय ने देखा था। उसे एक ऐसा पुरुष दिखाई दिया था जो बहुत ही मैले-कुचैले बस्त्र पहिने हुए बा-भूमि पर पड़ा बा-उनका सरीर जीणं-शीमं था और कावाय (गेहुआ) रङ्ग के वस्त्र घारण

किये हुए या १३१। वह पुरुष अञ्जूषे से हीन या और उनके मन में बड़ा ही

३०२ ]

अधिक दुख था। कामा-नकटा-भूषा-जँगड़ा मनुष्य जो किसी भी अपने
अक्षु से हीन हो वह शुभ कार्य के करने के समय में मार्ग में भिस्त आवे तो
असमुन होता है। मार्ग से तात्पर्य अपने स्थान से निकलते ही मिल जाने से
है। उस राजा ने इसके अतिरिक्त अन्य भी बुरे-बुरे असमुन थे। उनके
माम बसाये आते हैं—असने मोझा (गोह)—कार्य (खरगोश)—मत्य जल
से रिक्त कलश और सरोसुम को देखा था। ३२। उसमें फिर कमास-कच्छसेल-लवण-हड़की का दुवड़ा और अपनी दाहिनी ओर भैरव सम्द करते हुए
अंगाल को देखा था। ३३। इनमें से कोई भी एक एदि सार्ग में गृत से निक-

से रिक्त कलम और सरोष्ट्रप को देखा था। ३२। उसमे फिर कपास-कण्ठ-सेल-लवण-हड़की का दुकड़ा और अपनी दाहिनी और भेरव मध्य करते हुए भूगाल को देखा था। ३३। इनमें से कोई भी एक एवि मार्ग में गृह से निक-सते ही देखने को मिल जाता है तो असगुन होता है जिसमें उस राजा ने इन सभी थुरे सगुनों को देखा था। फिर राजा ने पुरुकस—रोगी ममुख्य-मृष-ध्येन और महलुक को देखा था। इन सब बुरे-बुरे असुगुनों को आर-आर देखकर भी हठ के वज वह राजा गुद्ध करने के लिये चल ही दिया था क्यों-कि वह तो काल के पास ने समावृत था। ३४। राम अकृतवण के सहित भर्मधा मदी के उत्तर की ओर तट पर स्थित था और एक वट दुझ को छाया का नमध्यम बहुष कर रक्का था। उस परशुराम ने इत राजा कार्ल भीर्य को सेना सहित आया हुआ देख निया था। ३४। कार्ल वीर्य को सेना सहित आया हुआ देख निया था। ३४। सहस्राक्षीहिणीयुक्त हह दा हुछ। बभूव ह । ३६

भश मे सिद्धिमायातं कार्यं चिरसमीहितम् ।

यदृष्टिगोचरो जातः कार्सवीयों नृपाधमः ॥३७

इत्येवमुक्त्वा चोत्थाय धृत्या परमुमायुधम् ।

व्यंज्भतारिनासाय सिहः ऋदो यथा तथा ॥३६

हष्ट्वा समुद्धतं रामं सैनिकानां वधाय च ।

चकंपिरे भृभं सर्वे मृत्योरिव भरीरिणः ॥३६

स यत्र यत्रानिचरंहसा भृगुश्चिश्चेष रोषेण युतः परम्थधम् ।

सतस्ततिभ्छन्नभूजोरुकधरा नामा हथाः शूरनरा

निपेनः ॥४०

यथा गर्वेद्रो मदयुक्समंत्रतो नार्ल् वने मह्यति प्रधावन् ।

तथैव रामोऽपि मनोनिजीजा विमहें यामास
नृपस्य सेनाम् ॥४१
इष्ट्वा ममिस्यं प्रररतमोजसा रामं रणे गश्त्रभृतो वरिष्ठम् । उद्यम्य चापं महवास्थितो रणं सञ्यं च कृत्वा

किल मत्स्यराज ॥४२

परजुराय ने श्रेष्ठ मृप काल बीर्याजुन को बेबा या जो सौ करोड़ राजाओं के साथ संयुत का और सहका अवसीहिणी सेनाएँ भी उसके साथ थीं-ऐसे विज्ञाल समुदायों को देखकर परजुराम मन में बहुत ही प्रसन्न हुए थे। हर्वातिरेक का कारण वहीं था कि जब मेंदनी को अभियों से हीन ही करना है तो इस समय में एक ही साथ बहुत से क्रश्रिय समागत हो गये हैं।३६। परशुराम ने अपने मन में विचार किया कि बहुत समय से बाहा हुआ मेरा कार्य आब सिब्धि को प्राप्त हुआ है कि यह महान् अधम मृप कार्रा बीर्य मेरी एडि के सामने आ गया है। ३०। अपने मन में यह कहकर बह बहाँसे उठकर काड़े हो गये वे और अपने आयुध परजुको छारण कर सिया या। फिर अपने सबु के विनास करने के सिए परमुराथ ने गर्जना भी भी जिस तरह से अपूर्व हुना सिंह नर्जा करता है। रूप फिर समस्त है।३८: फिर समस्त सैनिकों के कब करने के लिए समुकृत हुए परश्रुराम भी देखकर सभी मृत्यु से गरीर धारियों के हो समान बहुत ही अधिक काय गये थे।३६। उन महाबीर परशुराम ने रोच से युक्त होकर जहाँ जहाँ पर अपने परशुको फैंककर प्रहार किया वा को कि वायु के देग के ही समान किया गया या वहाँ-बहाँ पर ही कटे हुए बाहु-बकः स्थल और गरवन वाले करी-अन्न और सूर जीर ममुख्य मरकर सूमि पर गिर गये थे। इ०. जिस तरह से भद्र से यत्त कोई गर्जेन्द्र कीड़ चगाता हुआ नाल वनका मर्दन कर दिया करता है ठीक उसी भाँति से परजुराम ने भी मन और वायु के सहश भोज से मुक्त होकर उस तृप की सेना का मदंन कर कर दिया या।४१। उस रणस्यक्ष में इस रीति से अपने ओज के द्वारा प्रहार करते हुए मस्त्रवारियों में परमध्येष्ठ परशुरास की देखकर मस्बद्धाय नामक राजा ने अपने घनुष को बठाया यातथा फिर वह अपने किकान रच पर सनास्थित हो गया MI 1851

ब्रह्माण्ड पुराण 308 अःकृष्य वाणाननलोग्रतेत्रसः समाकिरन्भार्गवमःससाद । दृष्ट्वा तयायांतमधो महात्मा रामो भृष्ठीत्वा धनुषं महोग्रम् ॥४३ वायव्यमस्त्र विदये रुषाप्तुतो निवारयन्भंगलबाणवर्षम् । स चापि राजाऽतिबलो मनस्वी सक्षजं रामाय तु पर्वतास्त्रम् ॥४४ सस्तभ तेनातिबसं तदस्य वायव्यमिष्यस्यविधानदक्षः ।

रामोऽपि तत्रातिबलं विदित्वा तं मत्स्यराजं विविधास्त्रपूर्वः ॥४५ किरतमाजी प्रसभा मुमोच नारायणास्त्रं विधिमन्त्रयुक्तम्।

भारायणास्त्रे भूगुणा प्रयुक्ते रामेण राजन्त्पतेर्वधाय ॥४६ दिशस्तु सर्वा मुभूमं हि तेजसा प्रजञ्दलुर्मतस्यपतिश्चर्यपे । गामस्तु तस्याध विलक्ष्य कम्पं वाणैण्यतुपि-निजधान बाहान् ॥४७

शरेण चैकेन व्यवं महास्मा चिच्छेद चापं च शरद्वयेन । बाणेन चैकेन प्रसद्धा सार्राच निपात्य भूमी रथमाईयश्विभः ॥४८

त्यवस्या रथं भूमिगतं च मंगतं परण्यधेनाम् अघान मूर्द्धेनि । स घिन्नज्ञीकों रुक्षिर जमन्मुहुमूँ च्छमिवाप्याथ ममार च क्षणात् भ४६ तत्सैन्यनस्त्रेण च सप्रदग्धं विनाशमायादय भस्मसात्क्षणात् ।

तस्मिन्तिपसिते राज्ञि चन्द्रवंशसमुद्धवे ॥५० मंगले नृपतिश्वेष्ठे रामो हर्षमुपागतः ॥५१ उस राजा मत्स्यराज ने अपने धनुष की प्रत्यरूपा की चींचकर

इसने अपिन के समान चन्न तेज बाले काणों की आयों और मली-मौति क्यां करते हुए भागंच के समीप में वह प्राप्त हो यया था। इसके अमन्तर

188-081

महात्मा परशुरास ने भी अपने ऊपर बाइसमा करके आये हुए उसको देख कर अपने महान उस धनुष को बहुण कर सिया था।४३। राम ने भी क्रोध से आप्लुत होकर उस अगस वानों की वृष्टि का निवारण करते हुए अपने वायम्य कस्य का प्रयोग किया था। वह रख्या मस्स्यराज भी बहुत अधिक बली था और बड़ा मनस्वी वा उसने परशुराम के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया या अर्थात् राम के ऊपर छोड़ दिया या ।४४। वाणों और क्षस्त्रों के विधास में परम दक्ष उसने उस राम के अति बलवाली वायव्य अस्त्र को स्तम्भित कर दिया या अर्थात् अहाँ की तहाँ रोककर क्रियाहीन बना दिया था। परजुलाम ने भी वहाँ पर अस मस्त्यराज को अत्यधिक बल-विक्रम वाला समझकर विविध भांति के अस्त्रों के समुदाओं की मत्स्यराज पर वर्षा करते हुए फिर रणभूमि में विश्वि के साथ मन्त्र से युक्त बलपूर्वेक नारायणास्त्र को छोड़ दिया या। हे राजनु । उस राजा के बस के लिए भृगुराम के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग करने पर सर्वत्र दाह उत्पन्न हो गया था।४५-४६। उस अस्त्र के तेत्र से समस्त दिलाएँ वहुत ही अधिक प्रज्वलित हो गयी की और वह मस्स्य देश का राजा भी उस भीकण दशा को देखकर कौप गया था। परशुराम ने जब उस राजा के कम्य को देखा तो फिर उसमें चार वाणों से उसके बाहनों का हनन किया था।४७। उस महारमा ने एक बाज से उसकी अवजा को काट दिया था और दीशरों से धनुका छेदन किया या तथा एक बाग से बस पूर्वक सारिय का निपातन करके तीन काणों से भूमि पर रच को भूमं कर दिवा या ।४=। अपने रथ का स्थाम करके भूमि पर स्थित मंगल के मस्तक में भी हो परशु से प्रहार करके उसका हनन कर दिया या। जब उसका शिर भन्न हो गया था तो वह रुधिर का वमन करता हुआ बार-बार मूच्छि प्राप्त करके एक ही क्षण में मृत्यु के मुख में चला गया बा।४६। उसकी समरश सेना भी अस्त्र से प्रदेश्य हो गयी थी और क्षण भर में ही इसके उपरान्त भस्मसास् होकर विनाश को प्राप्त हो गयी थी। चन्त्रवंत्र में समुत्यन्त नृषों में श्रेष्ठ उस राजा मञ्जल के निपतित हो जाने पर राम को परम हवं प्राप्त हुआ

-x--

## मार्गेय-चरित्र (३)

वसिष्ठ उवाच--

मत्स्यराजे निपतिते राजा युद्धविशारदः ।

निषधाधिपनिश्चैव मगद्याधिपतिस्तथा ॥२

आययु समरे योद्धुं भागवेंद्रेण भूपते। **वर्ष**तः शरजालानि नानायुद्धविकारदाः ॥३

बीरामिमानिन सर्वे हैहयस्यः जया सदा।

पिनाकहस्तः स भृगुज्यंसदिगक्षिक्षोपमः ॥४ किथेप नामपासं च अभिमंत्र्य भरोजमम् ।

तदक्त्रं भागेंबेन्द्रेण किप्तं संग्राममूद्धं नि ॥५

तत क्यां महाभागे राम जज्ञिदारण ॥६

रुष्ट्रपरीत गलेन सोमदरा अचान है। बृहेद्वलं च गदया विदर्भ मुहिना तथा ।।७

ने नागपाम नामक एक मन्त्र या उत्ते उत्तम भर को अधिमनित्रत करके

वसिष्ठजी ने कहा—सरस्वराज के सर जाने दर युद्ध करने की कला

के महामनीषी--- महान वसकानी कार्स वीर्यने फिर वहाँ रणभूमि में अन्य राजेन्द्रों की भेजा था। ११ मिथिला का स्वामी विदर्भ सोमदत्त बहुत श्रधिक यलं यालाया। स्विध देश का अधिपति और मगध देश का स्वामी— से

गये थे। ये मभी अनेक प्रकार के बुद्ध करने में परम पश्चित थे और ये थही अपने वाणों के जालों की वर्षा कर रहे थे 12-३1 ये सभी बीरला के असि-

मान रक्षने वाले ये और इस समय में राजा हैहय की आजा पाकर ही युद्ध करने के लिए आहे थे। वह भृषु परमुराम अपने हाथ में अनुष प्रहण किये

राजेंद्रान्धेरयामास कात्तंवीयों यहाबलः ॥१

वृहद्बल मोमदत्तो विदर्भो मिथिनेश्वरः।

चकर्त्त गारुपास्त्रेण सोमदलो महायलः।

सब है भूपते । भागवेन्द्र परकुराम के साथ मुद्ध करने के लिए समागत हो

थे तथा जलती हुई अग्नि के समान परम तेजस्वी थे । हा भागेंवे दू परशुराम

भागंत-चरित्र (३) 300 संग्राम में फेंका वा ।५। किन्तु भार्यदेन्द्र के द्वारत प्रक्षिप्त किये उस अस्त्र को महा बलवान् सोमबत्त ने काट दिया था और उसको समने गरुड़ास्त्र से ही अण्डित कर दिया था। इसके जनस्तर महामाग राम अस्यस्त अटुट हुए थे जो कि अपने शश्रुओं का विदारण करने वाले वे १६। इसके पश्चात् परशुन राम ने भगवान व्य के द्वारा दिये हुए शूख में सोमदत्त का हतन कर दिया मा---गदासे वृहद्वल का और मुष्टि के प्रहार से विवर्ध का निपातन कर दिया पा ।७। मैथिलं मुद्गरेणैव शक्तचा अ निषधाधिपम् । मागध चरणाघातैरस्त्रजालेन सैनिकान् ॥< निष्टत्य निखिलां सेनां सहाराग्विसमीरणे । दुद्राय कार्शवीर्यं च जामदग्यो महाबल: ।। ६ हर्वा सं योद्युमायातं राजामोऽन्ये महारयाः। कार्याकार्यविधानजाः पृष्ठे कृत्या च हैहयम् १११० रामेण युव्धुक्ष्वैय वर्जयंतक्र्य सीहदम् । कार्यकुरुजास्य गत्रगः सीराष्ट्राऽवंतयस्तया ॥११ चक्रुश्च शरजालानि रामस्य च समंशत । णरजाला*वृत्तन्तेषां राम<sup>ः</sup> संग्राममूर्द्धं नि*ा।१२ म चार्यन राजेंद्र तवा स स्वकृतवणः । सस्मार रामचरित गदुक्तं हरिणेन वै ॥१३ कुणलं भागेंबेंद्रस्य याचमानो हरिं मुनिः। एतस्मिन्नेव काले तु रामः अस्त्रास्त्रकोविदः ॥१४ राम ने मिथिला के नृप का इनन मुद्गर के द्वाराओं र शक्ति से निषम् देश के तृप का वध तथा समझदेशाधिपति का निपासन चरणों के आचातों से एव उनके सब सैनिकों का वन्न अपने अनेक अस्वों के प्रहारों से कर दिया ।=। इस रीति से परशुरामजी ने वहाँ पर स्थित सम्पूर्ण सेना को मारकर महान् बतवाम् जामदिन्त के पुत्र ने उस संहार की अग्नि के समीरण मैं राजा कार्त्त वीर्य पर दोष्टकर बहक्कमण किया का 164 उस समय में महा-रंषी अन्य राजाओं ने जो कि कार्य और अकार्य के विद्यान के शांता ये जक

ब्रह्माण्ड पुराण \$ou | यह देखा कि परशुरास क। लांबीयं से युद्ध करने के लिए बा रहे हैं तो उन सबने उस काल वीमें को अपने पीठ पीछे कर दिया वा । १०। और हैहय राजा के प्रति कपना सीहार्दे दिखसाते हुए वे सब परजुराम के साक युद्ध कर रहे में । इन राजाओं में काम्य कुन्ज-सीराष्ट्र और सैकडों ही अवस्ति कें भूप थे। इश इन सभी ने परसुराम पर समी ओर अपने सरों के जालों की ऐसी घोर वर्षा की बी कि उस समय में परश्रुराम उनके बाकों से उस संग्राम भूमि में कारों और से बक गये वे ।१२। हे राजेन्द्र ! इस बाणों की वृष्टि से राम दिकाई नहीं दे रहे थे। तब उस अकृतवण ने उस श्रीराम के चरित का श्मरण किया वा जो हरिण के द्वारा कहा गया था। १३। इस मुनि में भववान् श्रीहरि से भागवेग्द्र परभूराम के कुशस रहने की बाचना की थी। इतने ही बीच में ऐसा हुआ कि समस्त जस्त्रों और अस्त्रों के महा-पण्डित परशुराम ने अपने महान् आयुधों का प्रयोग किया का ।१४१ विध्य शरकालानि वायव्यास्त्रेण मंत्रवित्। उदतिष्ठद्रणाकांकी नीहारादिक मास्करः ॥१५ त्रिरात्रं समरे रामस्तैः साद्धं युथ्धे बली । द्वावशासौहिणीस्तत्र चिष्छेव समुविक्रमः ॥१६ रम्भारतम्भवनं यद्भत् परस्वसवरायुधः। सर्वोस्तानभूपवर्यांक्य तदीयाक्य महासम्: ११५७ दृष्ट्वा विनिह्तां तेन रामेष सुमहात्मना । आजगाम महावीयैः सुचन्द्रः सूर्यवशकः ॥१८ लक्षराजन्यसंयुक्तः सप्ताक्षीहिणसंयुक्तः । तत्रानेकमहावीरा गर्जनस्तोयवा इव ॥११ कपयंती भुवं राजक् युयुष्ट्रभागवेण च । तैः प्रयुक्तानि शस्त्राणि महास्त्राणि च भूपते ।।२० क्षणेन नाणयामास भागविन्द्रः प्रतापवान् । गुहीत्या परशुं दिव्यं कालांतकयमोपमम् ॥२१ मन्त्रों के परमञ्चाता राम ने अपने अस्त्र के द्वारा समस्त शरों कें समुदाय को दूर करके कुहरे से निकले हुए धनवाल् सूर्य देवकी मांति वहाँ

भागंव-चरिक (३) 90€ पर रण करने की इच्छा वाले उठकर खड़े ही तये थे 1१%। महान् वसवास् उन परशुराम ने उन सबके साथ तीन दिन और रात्रि पर्यन्त समराञ्चण में घोर युद्ध किया या। और परभ लच्च विक्रम वाले परभुराम ने वहाँ पर भारह अक्षीतिणी सेमाओं का क्षेदन कर दिया वा अर्थात् सबको काटकर भार गिराया था । १६। जिस तरह से केमाओं के वन की कादकर गिरा विया आया करता है उसी भौति से परम में है परमुराम ने अपने परणु से उन सब भूपों को और उनकी बड़ी भारी सेनाओं को काटकर मार दिया था। जब सूर्येवंज में समृत्यन्त महान् वीयं वाले सुचन्द्र नामक तृप ने यह वेखा था कि उस महारमा राम ने सब सेना को मार गिराया है तो वह वहीं पर युद्ध करने के लिए स्वयं सामने आयवा था (१०-१६) उसके साथ साथीं अन्य राजा ये और सात अक्षीहिनी सेना भी थी। उनमें बहुत से ऐसे महात् कीर ये जो यनयोर मेयों के ही समान गर्जन कर रहे ये। १६। हे राजन् ! ने अपनो गर्जना-तर्जना से सम्पूर्ण भूमि के प्राणियों को कपा रहे ने भीर उन्होंने वहाँ बाकर परजुराम के साथ भीर युद्ध किया था। है भूपते ! उन्होंने अनेक गस्त्रों और अस्त्रों का वहाँ पर प्रयोग किया था।२०। तब एक ही अग में महान् प्रताप वाले परमुराम ने कालान्तक बगराज के सहक अपने परम दिश्य परम् (फर्का) का ग्रहण करके उन सबका विनास कर विया था ।२१। कालयन्सकलां सेनां चिच्छेद भूगुनन्दनः । कर्षकस्तु मधा क्षेत्रे पक्वं धान्यं तथा तृणम् ॥२२ निःशेपयति दात्रेण तथा रामेण तत्कृतम् । लक्षराजन्यसैन्यं तद्रष्ट्वा रामेण दारितम् ॥२३ सुचन्द्रः पृथिवीपालो युयुधे संगरे नृप । सायुभौ तत्र संकुन्धौ नानाजस्त्रास्त्रकोविदौ ॥२४ युयुक्षाते महावीरी मुनीशनृपतीश्वरी। रामोऽस्मै यानि जस्त्राणि चिक्नेपास्त्राणि चापि हि ॥२४ तानि सर्वाणि <del>चिण्छेद</del> सुचंद्रो युद्धपंडितः । तत कुद्धो रणे राम सुमंद्रं पृथिवीश्वरम् ॥२६

३१० ] [ सहराण्य पुराण

कृतप्रतिकृताभिन्नं ज्ञात्वोपस्पृश्य वार्यंथ । नारायणास्त्रं विजिधे संदधे चानिवारितम् ॥२७ तदस्त्रं भतसूर्याभं क्षिप्तं रामेण श्लीमता । हृशेत्तीयं रयात्सदाः सुचंद्रः प्रणनाम ह ॥२६

उस सम्पूर्ण सेना को काटते हुए भृगुनन्दन ने छिन्त-भिन्न करके मार गिराया या जिस तरह से कोई बेतिहर किसान अपने बेत में पकी हुई फसल को तथा घास फूँस को काट दिया करता है। २२। क्रवक अपनी दरौत से जैसे काट देता है वैसे ही परमुरामजी ने उस सेना को काट दिया था। जब लाखों राजाओं की सेना को राम के परतु के द्वारा विदीर्ण हुई देखा गया था। २३। तो हे नृप ! राजा सुचन्द्र ने समर में परजुराम के लाब स्वयं ही समागत होकर युद्ध किया था। वे दोनों ही बहुत अधिक शुक्त हो रहे में और योगों सनेक सस्त्रास्त्रों के प्रयोग करने में बहुत ही कुशस पंडित में ।२४। में योनों मुनीत्थ और राजा महानू बीर ने और और बुद्ध कर रहे पै। परमुराम ने जिन-जिन भरतों सथा अस्तों का भी उस पर प्रमेष किया मा ।२५। युद्ध में परम प्रवीच पश्चित उस सुचम्द्र नृपने उन सभी शहनास्त्रों को काट गिया था। इसके जनकार परसुराम को उस रण में बहुत अधिक क्रोध भागमा वा और परनुराम को ऐसर ज्ञान हुआ वा कि यह सुवना नृप ऐसा कुनल है कि जिसका भी इस पर प्रयोग किया जाता है उसी का प्रतिकार करना यह अच्छी तरह से आनता है तो उस समय में जल का छपस्पर्शन किया जा जीर फिर विशिक्ष नारायण शस्त्र का सन्द्राम किया थ। जो कि किसी भी प्रकार से निवारित नहीं हो सकता था ।२६-२७। यह गारायणास्य संकड़ों सुयों की बाधा वाला वा जिसका कि प्रक्षेप बुद्धिमान् परशुराम ने सुकत्र पर किया था। उस समय में इस नारायकारत को देख कर सुचन्द्र तृपं सुरन्त ही अपने रच से नीचे उतर बया था और उसने उस अस्य को प्रचाम किया चा ।२०।

सर्वास्त्रपूज्यं तच्चापि नारायणविनिर्मितम् । तमेवं प्रणतं स्यस्त्वा ययी नारायणांतिकम् ॥२६ विस्मितोऽभूत्तदा रामः समरे अनुसूदनः । इष्ट्वा व्यर्थं महास्त्रं तद्भूपं स्वस्यं विलोक्य स ॥३० रामः शक्ति च मुसलं तोमरं पिट्टशं तथा ।

गदां च परशुं कोपाण्चिक्षेप नृपमूर्द्धं ति ॥३१

जग्राह तानि सर्वाणि सुचंद्रो लीलयंव हि ।

चिक्षेप शिवशूलं च रामो नृपत्तथे यदा ॥३२

वभूव पुष्पमालां च तच्छूलं नृपतेर्गले ।

ददशं च पुरस्तस्य भद्रकालीं जगरप्रसूम् ॥३३

चहतीं मुंडमालां च विकटास्यां भयंकरीम् ।

सिहस्थां च विनेत्रां च तिशूलवरधारिणीम् ॥३४

हष्ट्वा विहाय अस्त्रास्त्रं नमस्कृत्य समैदत ।

राम उवाच-

नमोस्त, ते मंकरवल्लभायं जगत्सवित्रये समलंकृताये ॥ ३५ भीर वह अस्य भी समस्त अस्त्रों में परम पूज्य वा क्योंकि सामात्

भगवान् नारायण ने ही उसका निर्माण किया था। जब उस सुभाव को इस भौति से प्रणाम करते हुए देखा तो वह जस्त्र ससकी छोड़कर भगवान् नारायण के ही समीप में बला क्या वा ।२६। अपने शनुओं के विनास करने वाले परशुराम को उस समय में समर स्थल में बहुत ही अधिक बिस्मय ही गया था जबकि उन्होंने यह देखा था कि उनके द्वारा प्रयोग किया हुआ वह महान् अस्त्र भी अपर्व हो नया या और कुछ भी हात्रु का न करके उसी कप में स्वस्य वह कना रहा था।३०। फिर राम में अमेक मक्ति-मुसल-तोमर-पट्टिश-गदा और परजु आदि का उस सुकन्द्र पर प्रक्रेप बड़े ही क्रोध पूर्वक किया या ।३१। किन्तु इन सबका कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं हुआ वा और उसने उन सबको यों ही सीमा से ही शहण कर लिया था। जिस समय में परज्ञुराम ने उस सुचम्द्र पर जिनमूल का प्रक्षेप दिया था ।३२। तो वह शिव शूल भी आकर उस राजा के गने में पुरुषों की माला होकर गिर गया था। उस समय में परजुराम ने यह देखा बा कि उसके आगे समस्त अगत् की जननी भद्रकाली संस्थित हो रही है ।३३। वह बद्रकाली देवी नरमुण्डों की माला कष्ठ में पहिने हुई थीं तथा उसका मुख बहुत ही भीषण था और सबको भव देने दाली बी। वह एक सिंह के ऊपर सवार रही ची-सीन उसके नेत्र दे और हार्वों में त्रिशूल धारण कर रही बी

ब्रह्माच्ड प्राण ३१२ ी ।२४। ऐसी भगवती भद्रकाली का दर्शन करके परश्रुराम जी ने अपने सभी शस्त्र-अस्त्रींका परिश्यागकर दियाया और देवी के चरणों में प्रणाम करके फिर उसकी भली भाँति स्तृति की वी। परसुराम ने कहा—आप सो भगवान् सन्दूर की त्रियबल्लमा है और इस सम्पूर्ण जगत् को जन्म देने वाली हैं। आपके लिए भेरा नमस्कार है ।३५। नानाविभूवाभिरिभारिगावै प्रपन्नरकाविहितोश्चमाये । दक्षप्रसूरयै हिमबद्भकायै महेक्कराडौगसमास्थितायै ॥३६ कार्त्यं कलानाचकलाधरावे भवनप्रियाये भुवनाधिपाये । **ताराभिधायै** शिवतत्परायै गणेश्वरा**राधित**पादुकायै ॥३७ परात्परायै परमेष्टिदाये तापत्रयोनमूलनचितनायै। जगद्धितायास्तपूरवयायै बालादिकायै त्रिपुराभिधायै ॥३८ समस्तिविद्यासुविलासदायै अगज्जननयै निहिनाहितायै । बकानमायै बहुसीख्यदायै विध्वस्तमानासुरदानवायै ।।३१ वराभयालंकृतदोलंताये समस्तगीर्वाणनमस्कृताये। पीतांबराये पवनाणुगाये जुभन्नदाये जिवसंस्तुताये ॥४० नागारिगायै नवसण्डपायै नीलाचलाभागवसस्प्रभायै । लघुक्रमाये सलिकाभिधाये संखाधिपाये लवणाकराये ॥४१ लोलेक्षणायै लयवजिनायै लाक्षारसालकृतपंकजायै । रमाभिधायं रतिसुत्रियायं रोगापहायं रचिताखिलाये ॥४२ आप विविध प्रकार के आधूषणों से समलंकृता हैं और इभारि के द्वारा गान की गयी हैं। आपकी शरणागति में प्रयन्त हो जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिये आप उद्यम करने वासी हैं। आपने प्रजापति दक्ष के धर में अन्म आरण किया है और हिमवान् के यहाँ भी आप समुत्पन्न हुई हैं। आप साक्षात् महेश्वर की पाणिपरिणीता प्रिय पत्नी बनकर उनके अर्द्धीकू में समास्यित हुई है।३६। आप कना नाथ को कला के धारण करने नासी 👸 अपने भक्तों की श्रिय कालो हैं और समस्त भूवनों की स्वामिनी हैं। तारा नाम बाली हैं- मगवान् शिव की सेवा में सबदा तत्पर रहा फरती हैं

भागंब चरित्र (३) ] और विश्वेश्वर गणेश आपकी पाटुकाओं का समाराधन किया करते हैं ।३७। आप पर से भी परा हैं-परमेश्री के पद को प्रदान करने वासी **है और** आध्यारिमक-आधिदैविक-आधिभौतिक-इन तीनों प्रकार के तापों का जन्मूलन करने वाला आपका चिन्तन हुआ करता है---इस जगत् के हित के लिए ही आपने त्रिपुरासुर को निहत किया था। वाला से आदि लेकर अनेक अरापके क्रुभ नाम हैं तथा आपका परम क्रुध श्रिपुरा--- यह भी नाम है। ऐसी आपके लिये मेरा प्रणाम है ।३८। आप समस्त विद्याओं के सुविलास के प्रदान करने वाली हैं---इस सम्पूर्ण जगत् के जनन देने वाली जननी हैं---आप अहित करने वाले मत्रुओं को लिहत कर देने वाली हैं —आप बकानना है अर्थात् वयुलामुखी हैं -आपके अनेक असुरी और धानवीं का निहनन किया है और अस्पधिक सीख्य प्रदान किया है।३६। आपके कर कमलीं में बरदान और अभयदान रहते हैं और इनसे आपकी भुजनताएँ भूषित रहा करती हैं-समस्त देवगणीं के द्वारा आपके घरण कमल वन्दित हैं-आप पीताम्बरा अर्थात् पीतथणं के वस्थ धारण करने वाली हैं--आप पवन के

ही समाम अपने मक्तों नी पीड़ा दूर करने के लिये गीझ गमन करने वाली हैं-आपका संस्तवन भगवान कन्द्रर भी किया करते हैं तथा आप आप सबको गुभ प्रवान करने बाली हैं-ऐसी अ।पकी चरण सेवा में मेरा अनेक बार प्रणियात है।४०। आप नागारि के द्वारा गान की गयी हैं---नब कण्डों वाले विषय का पालन एवं रक्षण करने वाली हैं तथा नीलाचल की आभा वाले वंगों की प्रमा से कोशित हैं। अध्य लच्छना-ललिता नाम झारिणी-

आप लय से विजल हैं और आपके चरकों में काकारस लगा हुआ है जिससे आपके चरण कमल समलकृत हैं। आपका सुध नाम रमा है-साप सुरति से प्यार करने वाली हैं -आप सभी रोगों का अपहरण करने वाली हैं और कापने ही सबकी रचना की है-ऐसी आपके लिए येटा प्रणाम निवेदित है ।४२। राज्यप्रदायं रमणोत्सुकायं रत्नप्रभावं रुचिरांबरायं।

लेखाधिया और जवणाकारा हैं—1४१। आपके नेत्र परमाधिक चरुचल हैं-

नमो नमस्ते परतः पुरस्तात् पावर्वाधरोष्ट्यं च नमो नमस्ते शक्ष सदा च सर्वत्र नमी नमस्ते नमी नमस्तेऽखिलविग्रहायै। प्रसीद देवेशि मन प्रतिज्ञा पुरां कृता पालय भद्रकालि ॥४४ स्वमेव माता च पिता स्वमेव जगज्ययस्थापि नमो नमस्ते ।

यसिष्ठ उवाथ-एवं स्तुता तदा देवी भद्रकाली सपस्विनी ॥४१ उवाश्व भागंबं श्रीसा वरदानकृतोस्सवा ।

भद्रकाल्युवाच-वस्स राम महाभाग प्रीतास्मि तव सांप्रतम् ॥४६

वर वरव मसी यस्त्वमा चाभ्यधितो हृदि । राम उवाच-

मातवंदि वरो देवस्त्वया में भक्तवस्त्रले ॥४७ तत्सुचद्रं जये युद्धे तवानुबह्धभाजनम् ।

इति मेडिशिहित देवि कुर प्रीतेन चेतसा ॥४८ भाग राज्य के प्रथान करने वाली हैं--आप रमण करने के लिए

रुचिर बर्भों के परिधान करने वासी हैं—ऐसी आपके सिए बारम्बार मेरा नमस्कार है।४३। आपकी सेना में बेरा सवा और सर्वत्र अनेक बार नमस्कार है। आप समस्य प्रकार के शरीर को धारण करने वाली हैं। आपकी सेवा में बारम्बार प्रणियात है। हे देवेजि ! अध्य सेरे कपर अनु-कम्पा करके प्रसन्त हो जाइए और हे मद्रकासि ! मैंने जो समग्र मूमि को

परम समुस्युक रहा करती है-आपकी रश्यों के सहस प्रभा है और आप

क्षित्रियों से हीन कर देने की पहिले प्रतिका की है उसको परिपूर्णे करा दीजिए। १४४। आप ही मेरी माता-पिता हैं और मेरी ही क्या इन तीन जगतों की माता हैं और आप ही पिता हैं—ऐसी जापके चरकों में मेरा बार-बार प्रणाम निवेदित है। वसिष्ठ जी ने कहा—उस समय में परमाधिक वेगवाली महकाली देवी इस प्रकार से संस्तुत की गयी थी। ४५। तो वह देवी परम प्रसन्त होकर वरदान द्वारा आनन्द देने वाली होती हुई मार्गेव परसुराम से

बोनी—भद्रकाली ने कहा—ह बत्स राम ! आव महान भाग बाने हैं। अब इस समय में मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्त हो गई है। ४६। बाप मुझसे वर-दान प्राप्त कर को जो भी कुछ तुमने अपने हुदय में विकार करके मेरी प्रार्थना की है। परशुराम ने कहा—है अक्तबत्सके ! यृद्धि आप है माता ! भागेंद-चरित्र (३) 311 मुझे कोई वरदान ही देना चाहती हैं को मैं यही वरदान चाहता है कि यह राजा सुचन्द्र से इस युद्ध में मेरा जय हो जावे तभी में बापकी अनुकम्पा का पात्र होऊँगा। है देवि ! यहाे मेरा निवेदन आपकी सेवा में मैं ने किया है सो आप परम प्रसन्त बित्त से हो कर बीजिए।४७-४८। येन केनाध्युपायेन जनम्मातनंमोऽस्तु ते । भद्रकाल्युवाच-आग्नेयास्त्रेण राजेंद्र सुचंद्र नय मब्गृहम् ॥४६ ममातिप्रियमधैव पावंदो मे भवत्वयम्। वसिष्ठ उवाच-इत्युक्तमाकर्ण्यं स सार्गवेंद्रो देव्याः प्रियं कतुं मयोचतोऽभूत् ।।५० प्राणान्नियम्याचमनं च कृत्वा सुचंद्रमुद्दिस्य च तत्समादधे । अस्त्रं प्रयुक्तं नृपतेर्वधाय रामेण राजन् प्रसमं तवा तत् ॥५१ दम्ध्या वपुर्भृतमयं तदीयं निनाय लोकं परदेवतायाः । ततस्तु रागेण कृतप्रणामा सर भद्रकाली जगदाधिकर्शी ।। ५२ अंतर्हिताभूवय जामवन्त्यस्तस्यी रणे भूपवधाभिकांक्षी ॥५३

ततस्तु रामेण कृतप्रणामा सा अद्रकाली जगदाधिकर्शी १११२ अंतर्हिताभूयय जामवस्त्रस्ता रणे भूपविद्याभिकांकी ।।१३ हे जगद् की माता ! जिस किसी भी उपाय से मेरा विजय हो जावे यही मेरी ६ च्छा है । मेरा आपके लिए नमस्कार है । भद्रकाली देवी ने कहा—राजेन्द्र सुचन्द्र को सुम आग्नेयास्त्र द्वारा ही मेरे स्थान में पहुँचा थी ।४६१ यह मेरा अत्यिक्षक प्रिय भक्त है सो आज ही यह मेरे गृह में पहुँचकर मेरा पार्चद हो आवेगा । विस्त्र जो ने कहा—उस भागंव परशुराम जी ने यह इतना ही देवी के द्वारा कहा हुआ अवन करके इसके अनन्तर वह देवी का प्रिय कार्य करने के लिए समुद्धत हो गया था ।१०। फिर परशुराम जी ने प्राचीं का आयाग करके आचमन किया था जीर फिर राजा सुचन्द्र को उद्दिष्ट करके यह अस्त्र धारण किया था उस अस्त्र का है राजन ! राम ने नृप के वह के लिए बलपूर्वक उस समय में प्रयोग किया था ।११। उसके उसै

भौतिक सरीर को अपने अस्य से भस्मीभूत करके उसको फिर पर देवता के सोक को पहुँचा दिया था। इसके अनन्सर परशुराम के द्वारा प्रणिपात

व्ह्याच्य पुरान

388 की हुई वह जगत की अधि कर्की भद्रकाली देवी वहाँ पर अन्तर्हित हो गयी नी और परमुराम उस रण स्वल में भूप के वध की आकांक्षा वाला होकर स्थित हो गये वे । १२-१३।

## --x-

## परशुराम द्वारा कार्तवीर्य-वध

वसिष्ठ उवाच-सुचन्ने पतिते राजान् राजेंद्राचां शिरोमणी। तस्पुत्रः पुष्कराक्षस्तु रामं योद्धुमथागतः ॥१ स रथस्थी महावीयं सर्वशस्त्रकोविदः। अभिवीक्य रणेत्युगं रामं कालातकोपमम् ॥२ चकार गरजासं च भागेबेंब्रस्य सर्वतः। मुहुत्तं जामदग्न्योऽपि वाणैः संछादितोऽभवत् ॥३ ततो निष्क्रम्य सहसा भार्भवेद्रो महाबलः । शरबंधान्महाराज समुदेक्षत सर्वतः ॥ ८ रह्मा तं पुष्काराक्षं तु सुचंद्रसनयं <mark>तदा</mark> । क्रोप्रमाहारयामास दिवक्षन्तिय पावकः ॥५ स कोधेन समाविद्यो वादणं समयासृजत् । ततो मेघाः समुत्पन्मा गर्जतो भरवानुवास ॥६ ववुषुजॅलधाराभिः प्लावयंतो धरां नृप । पुष्कराक्षो महावीयों वायव्यास्त्रमवासृजत् ॥७ श्री यसिष्ठजी ने कहा—हे राजन् ! अब राजा सुचन्द्र का निमातन

हो गया या जो कि सभी राजेन्द्रों को फ़िरोमणि या तब उसका पुत्र पुष्कराक्ष परशुरामशी से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आगया वा ३१। वह महान यल वीयें वाला का और अपने रच पर संस्थित का और सभी प्रकार के जस्त्रायस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत बढ़ा पविद्वत वा तथापि उसकी हृष्टि में परभुराम रण में अतीव उम्र और कासान्तक यम के समान विखाई विये में ।२। यस पुष्कराक्षा ने ऐसी बाजों की वृष्टि उनके सभी और की भी एक

परशुराम झारा कार्तेनीय-नध 480 भड़ी के लिए परशुरामजी को सरों के जाल से मली मौति इक दिया या ।३। इसके अनन्तर भावं देन्द्र जो महान बज से समन्त्रित के उस बाणों के जाल से सहसा वाहिर निकल आये और है महाराख ! उसने गरों के बन्धों को सभी बार देखा था।४। उस समय में परमुराम ने सुचन्द्र के पुत्र पुष्क-राक्ष के अपर अपनी दृष्टि डासी वी और उनको बढ़ा भारी क्रोप्त उत्पन्न हो गया था। उस समय में क्रोच से वे अलती हुई अग्नि के ही समान दिखाई वै रहे थे। १४। उस फान में क्रोध के समानिष्ट होकर वारुण अस्य की छोड़ा था। इसके अस्त्र के प्रधाद से सभी बोर से महान भैरव गर्जना करते हुए मेच समुरपम्न हो गये थे १६। हे नृष ! उन मनों ने जल के आरा सम्पात से इस पृथ्वों को प्लावित करते हुए बड़ी चोर वृष्टि की थी। पुष्कराक्ष महान बीर्य वामा का उसने भी उस नयय में बायव्य अस्त्र को छोड़ दिशा मा १७१ तेम तेऽदर्शनं नीता. सद्य एव बलाहकाः । भय रामो भृषं कुद्धो बाह्यं तत्राभिसंदधे ॥ द पुष्कराक्षोऽपि तेमैव विचक्षं महाबलः । षाह्यं सोऽप्याहितं इष्ट्वा दंबाहत इवोरगः ॥६ घोरं परमुमादाय नि स्वसंस्तमधावत । रामस्याधावतस्तत्र पुष्कराको धनुर्धरः ॥१० संदन्ने पंचविणिखान्दीप्सास्यानुरगानिव । एकैकेन च बाणेन हृदि जीचें भुजदये ॥११ शिखायां च कमाद्भित्त्वा तस्तंत्र पृश्वमातुरम्। स चैवं पीडितो रामः पुष्कराक्षेण संयुगे ॥१२ क्षणं स्थित्वा भूभ धावम्परश्ं मूब्न्येपातयत् । शिखामारभ्य पादातं पुष्कराक्ष द्विधाऽकरोत् ॥१३ पतिते एकले भूमौ तत्कालं पश्यताः नुणाम् ।

आश्चर्यं सुमहज्जात विवि जैव दिवीकसाम् ॥१४ उसने वायव्य अस्य के द्वारा उन सभी मेथों को तितर-वितर करके तुरन्त ही दूर मगा दिया था जो कि वहाँ विल्कुल मी दिखाई न दे रहे थे।

इसके अनन्तर परमाधिक क्रुद्ध हुए और उन्होंने ब्रह्मास्य अभिसन्धान किया था। 🖙 महान बली पुष्कराकः में भी उसी समय में बहा अस्त्र का ही प्रयोग करके उसको निकृष्ट कर दिया था। तब वह इतना क्रोधित हो गया था जैसे दण्ड से आहत सर्व हो जाया करता है ऐसा जब परशुराम ने उसको देखा था। है। फिर उच्च क्यास लेते हुए राम ने अपना महान घोर परश्रु ले लिया या और उसकी बोर दौड़े वे। अनुधारी पुष्करास ने वहाँ पर दौड़ते हुए परशुराम के ऊपर पाँच बाज छोड़े के जो परम दीप्त उरगों के ही समान थे। उसने एक-एक बाध से परशुराम के सरीर का वेधन किया पा भीर एक हुवय में---एक शिर में वो भुजाओं में भीर एक शिका में मारकर इनका भेदन कर दिया वा तथा बहुत ही आतुर करके स्तम्भित कर दिया था। वह राम इस प्रकार से प्रपीड़ित हो यये ये और युद्ध स्थल में पुष्कराक्ष ने उनको जहाँ तहाँ रोक दियाचा।१०-१२। पर क्षण मर स्थित रहक र बहुत ही बहुत अधिक बल से दौड़कर उन्होंने फिर उस पुष्कराक्ष के मस्तक में अपने परम् का प्रहार किया था और पोटी से लेकर पैरों तक उसके दो हुक कुंकर विये थे। १३। दो अध्यों में कटकर उसके भूमि पर निपतित हो जाने पर जो भी मनुष्य बहाँ पर देखा रहे ये उनको तथा देवस्रोक में देवीं को बहुत बड़ा आश्यम हुआ था कि इतन बड़े बसवाली को किस तरह से दुकड़े कर भार गिराया है।१४। विदार्थ रामस्तं कोम्रात्पुष्कराक्षं महाबलम् । तत्सैन्यमदहरकुद्धः पावको विपिनं यथा ॥१५ यती यती धावति भागंबेंद्रो मनोऽनिलीजाः प्रहरन्परप्रवधम् । ततस्ततो बाजिरथेभमानवा निकृत्तगात्राः शतशो निपेतुः ॥१६ रामेण तत्रातिबलेन संबरे निहन्यमानास्यु परश्वधेन । हा तात मातस्त्वित जल्पमाना भश्मीवभूवु. सुविचूर्णितास्तवा ॥१७ मुहूर्त्ताभावेण च भागंदेण सत्युष्कराक्षस्य बलं समग्रम् । अनेकराजन्यकुलं हतेश्वरं हुत तथाक्षौहिणिकं भृशातुर<del>म्</del> ॥१८

पतिते पुष्कराधे तु कार्ज्ञवीर्याजुँनः स्वयम् । आजगाम महावीर्यः सुवर्णरथमास्थितः ॥१९ परशुराम द्वारा कार्तकोर्य-कथ ]

नामाशस्त्रसमाकीणं नानारत्नपरिच्छदम् ।

दशनत्वप्रमाण च शतवाजियुतं नुपः ।३२०

बभी स्वलींकमारोध्यन्देहांते सुकृती गया ॥२१

गये ये थे उस समय में मूज्जित होकर पड़े हुए जीत्कार कर रहे थे और है तात । हे माता । हम मर रहे हैं---वह कहते हुए घरमी भूत हो गये थे ।१७। मुहल मान में ही अवति दो पवियों के समय में भागव ने उस पुष्कराक्ष की सम्पूर्ण सेना को तथा बहुत से राजाओं के समुदाय को जिसके स्वामी मिह्स सो गये हैं एवं अत्यन्त जातुर नी बसीहिशी सेश्य को शिक्ष्त कर दिया वा

।१८। जब यह देशा गया था कि पुष्कराक्षा जैसा महाबली मर गया तो कार्रा दीयाँ जुँन जिसका भहान बल-बीवे या स्वयं एक सुवर्ण से निमित रथ पर समास्थित होकर वहाँ पर युद्ध करने के लिए समागत हो गया था।१६। उसका यह ऐसा रच वा जिसमें अनेक भौति के अस्त्र मरे हुए वे और विविध भौति के रत्नों का परिच्छद था। उसका प्रमाण देशनत्व वा और

उसमें सी अन्द लगे हुए थे।२०। वह राजा भी अनेक जायुद्ध धारी सहस्र बाहुओं से युक्त या। उसकी उस समय में ऐसी मोभा हो रहो थी जैसे कोई पुष्यातमा वेह के अन्त समय में स्वर्गलोक को जा रहा होते। २१।

पुत्रास्तस्य महाबीर्या जतं युद्धविजारदा ।

कार्त्तवीर्यस्तु बलवान् । इष्ट्वारणाजिरे।

कालांतकयमप्रख्य योद्घं समुपचकमे ॥२३

सेनाः संब्यूह्म संतस्युः संग्रामे पितुराज्ञया ॥२२

युते बाहुसहस्रोण नानायुग्धधरेण च ।

परजुराम ने कोध करके उस धहाबसी पुष्कराक्ष को विदीर्ण करके

किर कुद्ध होकर उसकी को परम विकाल सेना भी उसको भी मस्मीभूत

करके जसा विया जिस तरह से दावानित बड़े मारी वन की असा विया

अपने परश् से जिनको बारकर गिरा दिया था अववा अधमरे होकर गिए

करता है ।१४। मन भीर बायु के सहस ओज वासे परसुराम बहा-जहाँ पर भी दौड़कर जाते ये और अपने फरका से प्रहार कर रहे ये वहीं-वहीं पर अप्रय-रच-हाची और मानव सेमिक कट-कटकर छिन्न भिन्न गरीर वाले सैकड़ों ही गिर गये थे।१६। जस्यन्त बल वाले राथ ने वहाँ युद्ध भूमि में

बह्याण्ड पुराण ३२० ] दक्षे पंचमतं बाणान्यामे पंचमतं धनुः। जग्राह भागंबेंद्रस्य समरे जेतुमुद्यतः ॥२४ बाणवर्षं चकाराय रामस्योपरि भूपते। यथा बलाहको बीर पर्वतोपरि वर्षति ॥२५ बाणवर्षेण तेनाजी सत्कृतो भृगुनन्दन । जग्राह स्वधनुर्दिव्यं नाणवर्षं तथाऽकरोत् ॥२६ साबुभी रणसंस्थती तदा भागंबहेहयी। चकतुर्यु द्वमतुर्ल तुमुलं लोमहर्वणम् ॥२७ बह्यास्त्रं च स भूपाल. संदर्ध रणभूद्धं नि । यधाय भार्गवेंद्रस्य सर्वशस्त्रास्त्रघुग्वली ॥२८ उस कार्स बीयं के पुत्र भी भी वे जो महान वीयं वासे ये और युद्ध करने की विचा में महान पण्डित थे। वे भी सब जपने पिता की आज्ञा है सेनाओं का संग्रह करके सम्राम में समर्वास्थत हो गये थे १२२। उस अल्लान कार्संबीर्य ने रामभूमि में अब परमुराम को देशा था उसकी उनका स्वकद ऐसा प्रतीत होता का कानों वह काला न्तक यम ही होवें फिर भी वह पुछ करने को प्रस्तुत हो गया था ।२३० भागंत को युद्ध में जीतगे के लिए उसके बाहिनी ओर पांच सी बाज वे और बामभाग में पांच सी अनुष थे ।२४। हे भूपते ! उस सहस्राजुन ने परमुगम के अपर बाधों का प्रक्षेप ऐसा किया मा जैसे नेम वृष्टि कर रहे होवें। जिल प्रकार बलाहक नेव किसी पर्वत पर भुँ आधार जल की वर्षा किया करते हैं।२४। उसने बाणों की वर्षा के द्वारा ही उस रणभूमि में भृगुनन्दन का सरकाद किया था। उसने अपना दिख्य

को जैसे नेम वृष्टि कर रहे होवें। जिस प्रकार क्लाहक मेन किसी पर्वत पर भु नामार जल की वर्षा किया करते हैं। २४। उसने वाणों की वर्षा के द्वारा हो उस रणभूमि में भृगुनन्दन का सरकाद किया था। उसने अपना दिख्य धनुष ग्रहण किया था। जौर उसी भौति से वाणों की थी। २६। वे दोनों ही कार्ल वीयं और मार्गव राम उस समय में रण करके के दर्प वाले के और उन वोनों ने अनुपम युद्ध किया था जा बढ़ा ही तुमुल और रोम हवंण था उस रण के प्राङ्गण में उस राजा ने ब्रह्माक्ष्य का सन्धान किया था। वह राजा सभी शक्तों और अक्तों के धारण करने वाला और बलवान था जिसने के वध के ही निष् इस अक्त का प्रयोग किया था। २०। रामोऽपि वार्यू परमृश्य ब्राह्म ब्राह्माय संदक्षे।

ततो व्योम्नि सदा सक्ते हे चाप्यस्त्रे नराधिप ॥२६

परशुराम द्वारा कार्तवीर्य-वध ] 321 षवृधाते जगस्त्रांते तेजसा ज्वलनार्कवत्। थयो लोकाः सपाताला हष्ट्वा तन्महदद्रभुतम् ॥३० ज्बलदस्त्रयुगं तप्ता मेनिरेऽस्योपसयमम् । रामस्तदा वीक्य चगरप्रणाशं जगन्तिवासोक्त-मथास्मरत्तदा ॥३१ रक्षा विधेयाऽद्य मयाऽस्य सयमो निवारणीयः परमाशवारिणा । इति व्यवस्य प्रभुरुपतेजा नेत्रद्वयेनाच तदस्त्रयुग्मम् ॥३२ पीत्वातिरामं जगवाकलय्य तस्यौ क्षण ज्यानगतो महात्मा । ध्यानप्रभावेण ततस्तु तस्य ब्रह्मास्त्रयुग्मं विगतप्रभावम् ॥३३ पपान भूमी सहसाध्य यस्क्षणं सर्व जनस्स्वामध्यमुपाजगाम । स आमदग्न्यो महता महीयान्बद्द्रं तथा पालयितुं निहंतुम् ॥३४ विभुस्तयापीह निज प्रभावं गोपायितुं लोकविधि चकार । धनुद्धं रः शूरतमो महस्वान्सदग्रणी संसदि तथ्यवक्ता ।।३४ इधर परसुराम जो ने भी जल का उपस्पर्तन करके बह्यास्त्र के शिराकरण करने के लिए बहुगस्त्र का ही सन्छान किया था। हे नराशिप ! उस समय में वे दोनों अस्त्र सदा ही अन्तरिका में प्रसक्त हो गये थे। २६। वे दोनों ही तेज से जारवस्यमान सूर्वों के सवान जग स्प्रान्त में विशेष रूप से बढ़ रहे थे। उस समय में पातास के सहित तीनों लोक इस महान बद्भुत अस्त्रों के पारस्परिक संघर्ष को देख रहे वे ।३०। वे दोनों बहुगस्त्र जाज्यस्य-मान ये और सभी सोग उनके तेज से संतप्त ही रहे थे। उस समय में इसका उपसंयम सभी ने माना था। यरषराम ने भी तब सम्पूर्ण जगत का प्रकृष्ट नाश देखकर उसी समय में जगन्निकास के कथन का स्मरण किया या।२१। आज मेरे द्वारा किसो भी रीति से सुरक्षा करनी चाहिए और इसका संयम करके निवारण करना ही चाहिए क्यों कि मैं तो परमांश का अर्थात् प्रभू के हो अ स का घारण करने वाला है जिसकी यह सृष्टि है। यह निश्चय करके अतीव उग्न देज वासे प्रभु ने अपने दोनों ने जों से उन दोनों

३२२ ] [ बहमाण्ड पुराण

नेत्रों से उन दोनों अस्त्रों का पान कर लिया था। ३२। जगत के कल्याण का विचार करके ही उनका पान किया और फिर महान आत्मा वाले उनने क्षण भर के लिए ध्यान में जनस्वित होकर चुपवाप वे खड़े रह गये थे। इसके उपरान्त उनके ध्यान के प्रवल प्रभाव से वे दोनों ही बहारिक प्रभाव हीन हो गये थे। ३३। फिर इसके जनकर थह दोनों अस्त्रों का जोड़ा भूमि पर गिर गया वा। ३४। वह परखुराम तो महान पुरुषों में भी परम महान थे और इस संसार के सुजन-पासन और निहनन करने में पूण समय थे। ११४। वे साक्षात विमु वे तो भी जपने वास्तविक प्रभाव को छिपाने के ही लिए इस मौकिक विधान को किया करते थे जिससे लोग उनके असली स्वरूप को न पहिचान पावें। वह ऐसा ही सबकी हिंह में दिशत किया करते थे कि वे बड़े समुद्रीरी-विकिट्यूर-तेजस्वी-सभा में प्रमुख और संसद में सध्य के बोलने वाले हैं।३५।

कलाकलापेषु कृतप्रयरनो विश्वासु जास्त्रेषु बुधो विधिनः एवं नुलोके प्रथयनस्वभावं सर्वाणि कल्यानि करोति नित्यम् ॥३६ सर्वे तुलोका विजितास्तुतेन रामेण राजन्यनिष्दनेत । एवं स शमः प्रथित प्रभावः प्रशासिक्षता तु त्रवस्त्रयुग्मम् ॥३७ पुनः प्रवृत्ती निधनं प्रकर्तुं रणांगणे हैहयवंशकेतोः । तूणीरतः पत्रियुगं गुहीत्वा पुंचे निष्ठायाय अनुष्यंकायाम् ॥३८ आलक्य लक्यं नृपकर्षयुग्मं चकत्तं चूडामणिहतु कामः । स कुत्तकर्णो नुपतिमंहारमा विनिजितानेधजगरप्रजीरः ॥३६ मेने निजं वीर्येमिह प्रणष्टं रामेण भूमीश तिरस्कुतारमा। क्षणं धराधीशतनुर्विवर्णां गसानुभावा नृपतेर्वभूत ॥४० लेख्येष सक्ष्मित्रकरश्युक्ता सुदीनचित्तस्य विलक्ष्यतेंऽग । ततः स राजा निजवीर्यवैत्रयं समस्तलोकाधिकतां प्रयातम् ॥४१ विचित्य पौलस्त्यजयादिलन्धं शोचन्त्रिवासीत्स जयाभिकांक्षी । दध्यो पुनर्मीलितलोचनो नुपो दत्तं तमात्रे यकुलप्रदीपम् ॥४२ परशुराम द्वारा कार्तवीर्य-वस ] \$93 जितनी भी कलायें हैं उन सबके जान प्राप्त करने के लिए प्रयस्न करने वाले हैं तथा समस्त विचाओं में एवं जरूनों में बुद है और विधि के काता हैं। इसी रीति से लोक में अपने प्रभाव एवं स्वभाव को दिखलाते हुए सभी कर्लों निस्य किया करते हैं ।३६। क्षत्रियों का निष्दन करने वाले परशुराम ने समस्त लोकों को जीत निवा है इस प्रकार से ही परशुराम प्रथित प्रसाव वाथे थे । उन्होंने उसी समय में उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को प्रसा-मित कर दिया था। ३७। फिर वे उस रच मूमि में हैहद वंश के केतु कार्स-बीयें का निधन करने के लिये युद्ध में प्रकृत हो गये थे। तूणीर से दो वाणों को होकर अनुव की प्रत्यक्या को खींचकर उसमें बार्कों को पढ़ाया था। ।६७। मृप की चूड़ामणि का हरण करने की कामना वाली रामने लक्ष्य पर निशाना जगाकर नृप के दोनों कानों को काट गिराया था। जिस कारी-भीमें ने जगत् में समस्त महान् बीरों को पराजित कर लिया था वह महारमा जब कटे हुए कानों वाला हो नया था तो अपने मन में भयभीत हो गया था तो अपने मन में भयभीत हो गवा था ।३६। उस समय में यह मान लिया भा कि हे भूमीण ! कह राम के द्वारा तिरस्कृत आत्मा बाला होगया है और अब उसका बीर्य-विक्रम सब नष्ट होनया है। हे नृपते ! एक ही अरग में चनका जरीर विवर्ण होकर भूमि पर गिर गया वा भीर बनके सभी सन्-भाष विगत हो गये थे।४०। उसके अनम्तर उस काल वीर्य राजाने देखा था कि समस्त लोकों में अधिकता को प्राप्त होने वाला जपने वीर्यविक्रम से सर्वेषा गया हुआ है और उस बीनिषक्त बासे का नरीर किसी अच्छे विज-कार के द्वारों निर्मित चित्र के ही समान हो। यथा है। ४१। वह अपने विजय की आकाङ्क्षा वाला राजा बड़ी जिन्तन करके कि मैंने पौलस्त्य रावण जैसे बलवान पर भी विजय प्राप्त को ची जब नेरी नया दशा हो रही है-यही सोच करता हुआ यह वहाँ पड़ा चा। फिर उन राजा ने अपने दोनों नेत्र मूर्वे लिये थे और बाजेंस कुल के प्रदीप बत्ताजेंस का उसने ध्यान किया था ।४२। यस्य प्रभावानुगृहीत ओजसा तिरश्रकारा-खिलयोकपालकान्।

यवास्य हृद्धेष महानुभावो दत्तः प्रयातो न हि दर्शनं तदा ॥४३

खिन्नोऽतिमात्रं धरणीपतिस्तवा पुनः पुनर्ध्यानपथ जगाम ।

३२४ ] वस्ताव्ह पुरावः

स ध्यायमानोऽपि म जाजगाम दत्तो मनोगोचरमस्य राजन् ॥४४ सपस्चिनो दांततमस्य साधोरनागसो दुष्कृतिकारिणो निभुः ।

एवं यदात्र स्तनयो महास्मा हष्टो न ब्यानपथे नृपेण ॥४१ तयाऽतिदुःखेन विदूयमानः शोकेन मोहेन युतो वसूय । तं शोकमग्न नृपति महास्मा रामो

त शाकमन्त नृपात महात्मा रामा जगादाखिलिचत्तदर्शी ॥४६

मा शोकभावं नृपते प्रयाहि नैवानुणोर्चित महानुभावाः । यस्ते वरायाभवमादिसमें स एव चाहं तव सादनाम ।।४७ समागतस्त्वं भव धीरिचतः संयामकाले न विवादचर्चा । सर्वो हि लोकः स्वकृतं भुनक्ति शुभागृभं

दैतकृतं विपाके ॥४०

अन्योन कोऽत्यस्य जुभाजुभस्य विपर्ययं कर्तुं मलं नरेश । यसो सुपुण्यं बहुजन्मसंचितं तेनेहं दत्तस्य बराहेपात्रम् ॥४६

जिस बलानेय के प्रभाव एवं अनुप्रत् से मैंने इतना अधिक अनुप्रत्र भोज प्राप्त किया था कि उससे मैंने समस्त बोकपाओं का भी तिरस्कार कर दिया था और दे भी मेरे सामने नहीं पढ़ते थे। जिस समय मैं यह यह महापुष्ठ मेरे हुव्य में विराजमान थे थे महानुभाव भी अब मेरे हुद्य का त्याग करके प्रमाण कर गये हैं क्यों कि उस समय में उनके भी दर्शन नहीं हो रहे थे।४३। वह राजा कार्ता वीर्य बहुत ही अधिक खिल हो गया था और बार-बार ध्यान करता था। हे राजन् ! बहुत ही अध्यो तरह से ध्यान किये गये भी वे बलानेय इस राजा के भन में गोथर नहीं हुए थे १४४। दलानेय मुनि उसके ध्यान में इसीकिए समागत नहीं हुए थे क्योंकि

भा आर बार-बार स्थान करता था। ह राजन् । बहुत हा अच्छा तरह स स्थान किये गये भी वे बताजेय इस राजा के मन में गोधर नहीं हुए थे १४४। देताजेय मुनि उसके स्थान में इसीकिए समागत नहीं हुए थे क्यों कि वे तो विशु वे और यह जानते वे कि यह परमाधिक दमन जील-तपस्ती-निरपराघ साधु अमदिग्न के साथ भी इसने परम-दुष्कृत किया है। इसी कारण से राजा के द्वारा बार-बार स्थान करने पर भी महान् आत्मा वाले अवि के पुत्र उसके स्थान में नहीं आये के और उस राजा को उनका देशन प्राप्त नहीं हुआ था। ४५। उस समय में यह कार्त बीयं अस्यिक दु.स से

परशुराम द्वारा कार्तवीय-वस ] **३२**५ विशेष परितप्त हो रहा वा बौर नोक एवं मोह से भी युक्त हो गयर वा। जब बहु इस रीति से राजा शोक में मध्न हो रहा था तो सबके जिलों की गति के देखने वाले महात्मा राम ने उससे कहा था।४६। हे राजन् ! अब तुम इतने अधिक मोक को मत करो। जो महानुभाव होते हैं वे कभी भी ऐसा शोक नहीं किया करते हैं आदि सर्व में जो तुसे बरदान देने के लिए हुआ या वही में अब तेरे सादत करने के लिए हुआ है।४७। वही तू यहाँ पर समागत हुआ है। अब तुम चित्त में धेर्व घारण करो। यह तो संग्राम करने का समय है। इसमें विचाद करने की तो कोई चर्ची का अवसर ही महीं भाना चाहिए। तुम तो जानीं हो वह भी भली भौति समझते ही हो कि सभी प्राणी कपने किये हुए ही कमी का योग बाहे वह शुभ हो या अजुम हो विपास हो जाने पर देव के द्वारा किये हुए का मोगा करते हैं। Ival है नरेल ! इस भूभ और अनुध का विपर्यंत करने के लिये बन्य कोई भी सामध्ये नहीं रखता है। जो भुछ भी बहुत से जम्मी में किये गये पुष्पः कभी का सक्वय था उसी का यह प्रभाव वा कि भगवान दलावेग महा-मृति का इस लोक में तुम वरदान के मीम्म पाच वन गये थे। तारपर्य मही हैं कि सभी कनाफन किये हुए कमों के ही अनुसार हुआ करते हैं यह सभी कर्माधीन है जिस का विचार कोई भी नहीं किया करता है।४३। जातो भवानश्च तु बुष्कृतस्य फलं प्रभुं ६व स्वमिहाजितस्य । गुर्शिवमस्यापकृतस्त्वया मे यतस्ततः कर्णनिकृत्तमं ते ॥५० कृतं मया पश्य हरंतमोजसा चूडामॉंग मामपहृत्य ते यशः। **इत्येवमुक्त्या स भृगुर्महात्मा नियोज्य वाणं च** विकृष्य चापम् ।। १११ विश्लेष राजः स तु लाधवेन च्छिरवा मणि सममुपाजगाम ।-तद्वीक्षय कर्माम्य मुने सुतस्य स चार्जुनो हैहयवंशवर्ता ॥१२ समुद्यतोऽभूत्पुनरप्युदायुष्टस्तं हंतुमाओ द्विजमारमन्नत्रुम् । शूलशक्तिगदाचकखड्गपट्टिशतोमरैः ।।५३

नानाष्ट्ररणेश्चान्यैराजधान द्विजात्मजम् । स रामो लाधवेनैव संप्रक्षिण्तान्यनेन च ॥१४ मूलादीनि चक्तांशु मध्य एव निजाशुरीः । स राजा वार्युपस्पृश्य ससर्वाग्नेयमुसमम् ॥१६६ अस्त्रं रामो वारुणेन शमयामास सत्वरम् । गांधवं विद्ये राजा वायव्येनाहनद्विमुम् ॥६६

माच्य साथको यह परम बुरकृत का ही कल प्राप्त हुना है। भव यहाँ पर जो भी पाप किया है उसका फल भोगिए क्यों कि यह दुष्कृत अपने ही को अभित किया है फिर इसका फम भी जाप ही को भोगना है। आपने मेरे गुढ जमवन्त्रिका अपभाग करके बढ़ा भारी अपकार किया है। यही कारण है कि जायके काशों का कुम्तन हुआ है। १०। तुम्हारे यस का अय-हरण करके मैंने भीज से तुम्हारी चुड़ामधि का अपहरण किया है यह तुम रेख भी। इतना कहकर उन महास्मा मृतु ने बान चढ़ाकर बनुच की प्रत्यक्ता को सीच निया था। १११ अन्होंने उस राजा के क्रयर उस बाण का प्रक्रीप किया था और यहे हो लावव से उस मध्य का केवन किया मा जिससे कि वह मान परभुराम के समीप में उपागत हो गयी थी। उस मुनि-मुमार के इस कर्म का अभिकी क्षण करके वह हैहब के बंग के छारण करने माने सहस्राजुन युद्ध को तैयार हो यथा चा । ४२। वह कालांबीयं राजा भागुर ग्रहण करके युद्ध में उस दिज सुत को जिसको वह अपना शत्रु सम-शता था मारने के लिये समुक्तत हो नया था। शूल-शक्ति-गदा-चक्र-खक्क-पद्दि और तोगर तथा अन्यन्य माना प्रकार के प्रहरणों से उस कार्स वीर्य द्विजवर के पुत्र परशुराम पर प्रकार किये वे किन्तु परमुराम ने उनके द्वारा ची भी अस्त्रों का प्रदेश किया गया वा वे सब बहुत ही लाघव से उन समको काट विया वा और जब तक वे अस्य लहम तक पहुँचने भी नहीं पाये थे तभी तक बीच में हो अपने बाजों के द्वारा उन सबकों राम ने काटकर मीझ ही गिरा दिया वा । उस राजा ने भी जल का उपस्पर्यन करके फिर अपने उत्तम आग्नेय अस्त्र को छोड़ दिया था। १३-१५। रामने अपने वारण अस्त्र के द्वारा श्रीझ ही उस जान्नेय अस्त्र का समन कर दिया था। फिर राजा नै गान्धर्व अस्त्र की छोड़ा का और अध्यक्ष अस्त्र से विश्व परशुराम के कपर प्रहार किया का ।५६।

तागास्त्रं गाव्डेतापि रामश्चिक्छेद भूपते ।

दत्तेत दत्तं यक्ष्र्लमव्यमं मंत्रपूर्वकम् ११६७

जग्नाह समरे राजा भागवस्य वधाय च ।
तक्ष्रलं गतसूर्याभमतिवायं सुरासुरे ।।१६६

जिन्नेप राममुहिग्य समग्रेण बलेन सः ।
मूर्ष्टिन तदभानंत्रस्याथ निष्णात महीपते ।।१६६
तेन गूलप्रहारेण व्यथितो भागवस्त्रवा ।
मूर्श्यामवाप राजेंद्र प्रपात च हरि स्मरम् ।।६०

पतिते भागवे तत्र सर्वे देवा भयाकुलाः ।
समाजग्मुः पुरस्कृत्य वद्यायिष्णुमहेश्वराम् ।१६१

संकरस्तु महाभानी भाजात्मृत्यु जयः प्रभुः ।

भागवे जीवयामास संजीवन्या स विद्या ।।६२

रामस्तु चेनमा प्राप्य दवसं पुरतः सुरान् ।

प्रणनाम च राजेंद्र भक्तथा बह्यादिकांस्तु तान् ।।६३

है भूपते । अपने मरु करन के बारा उस नागास्त्र का छैदन कर विया था। दलानंत महामूनि ने जो एक जून इस कालंबीमें की प्रवान किया था वह अध्ययं था अर्थात् उस का प्रयोग कभी भी व्ययं एवं असफल नहीं हुआ करता था। इस का प्रयोग मन्त्रोक्वारण के ही साथ हुआ करता था। इस का प्रयोग मन्त्रोक्वारण के ही साथ हुआ करता था। इस जून का प्रहण राजा कालंबीयं ने परशुरत्म जी के वह करने के लिए किया था। वह भूभ बड़ा ही तेज से युक्त था-सैकड़ों सूयों की आभा के ही समान उसकी आभा थी और यह ऐसा था कि जिसका प्रयोग किसी प्रकार से भी निवारित नहीं किया जा सकता था और सुर तथा अधुर की ई भी उसकी विकल नहीं कर सकते थे। इस वस कालंबीयं ने अपने सम्पूर्ण बल के बारा परशुराम का उद्देश्य करके इसको केंका था। है महीपते ! वह जून भागै वेन्त्र के मस्तक पर निरा था। एस। उस यूल के प्रकार से उस सथय में परशुराम बहुत व्यथित हो गये थे और है राजेन्द्र ! उनको इसके प्रवास प्रहार से मूल्की हो गयी थी। वे भी हरि का स्मरण करते हुए भूमि पर गिर गये थे। इ०। वहाँ पर जिस समय में भृगु वंशोद् मृत परसुर राम भूमि पर गिर गये थे। इ०। वहाँ पर जिस समय में भृगु वंशोद् मृत परसुर राम भूमि पर गिर गये थे। इ०। वहाँ पर जिस समय में समस्त देवगण यहान भय से

अह्याण्ड पुराण

३२व ]

समाकुल हो गये ये और वे सब बह्या-विष्णु और महेश्वर को अपने आये करके वहाँ पर समागत हो गये थे १६१। समवाम् सकूर तो महाशामी थे और भृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले साक्षात् प्रभु थे। उन्होंने तुरन्त ही अपनी संजीवनी निचा से भागंव को जीवन प्रदान करके जीवित कर विया था।६२। परशुराम जी को जब चेतना प्राप्त हो गयी थी तो सम्हलकर खड़े हुए थे और उन्होंने अपने आये सभी सुरमणों को देखा था। हे राजेन्द्र | उन्होंने बह्या आदिक उन महास् देवों के चरणों में बबे ही भक्ति के भाव से भ्रणाम किया था।६३।

ते स्तुता भागंबेंद्रेण सखोऽदर्शनमागताः ।
स रामो वार्युंस्पृथ्य जजाप कवचं तु तत् ॥६४
उत्थितश्च सुसंरब्धो निर्देहन्तिव चक्षुषा ।
स्मृत्वा पाशुपतं चास्त्रं शिवदत्तं स भागंवः ॥६५
सखः संहृतवांस्तत्तु कार्त्तं वीर्व महासलम् ।
स राजा दलभक्तस्तु विष्णोश्चर्कं सुदर्शनम् ।
प्रविष्टो भस्मसाक्त्रातं शरीरं वाद्वनन्दन ॥६६

प्रविष्टी भस्मसाम्जातं भरीरं वाहुनन्दन ।।६६
भागंवेश्व के द्वारा उनकी स्तुत्ति की नयी थी और फिर वे सभी सुरगण तुरक्त ही अन्तिहिन हो गये थे। उन परमुरान प्रभु ने जल का आयमन
करके उस समय में उस कवण का अप किया था।६४। और भली भौति
संरक्ष होकर वे उठ खड़े हुए थे। उस समय में उनके नेत्रों में ऐसा अद्भुतः
तेज हो गया था जिससे ऐसा प्रतिन्त हो रहा था मानों वे चक्षु से सब को
दश्व ही कर रहे होंवे। उन भागंव ने भगवान् शिव के द्वारा सुपा करके
प्रदान किये पासुपत जल्द का स्मरण किया था।६५। उस पासुपत अस्त्र ने
महान् यनवान् उस कार्त्र वीर्य को तुरन्त ही संद्रत कर दिया था अर्थात्
मार गिराया था। यह राजा दलात्रेय महामुनि का परम मक्त था और
भगवान् विष्णु के सुदर्गन चक्र में प्रविष्ट हो बया था और सहस्रों बाहुओं के
द्वारा आनन्द करने वाले उसका भरीर भस्मसात् हो गया था।६६।

## भागंत चरित्र वर्णनं (१)

वसिष्ठ उवाच-हब्द्वा वितुर्वधं बोदं तत्पुत्रास्ते सतं स्वरा । बारयामासुरस्युर्वं भागंबं स्ववलैः पृथक् ॥१

भागंध चरिश्र वर्णन (१)

वारयामासुरत्युर्व भागंबं स्ववलैः पृथक् ॥१ एकैकाक्षीहिषीयुक्ताः सर्वे ते युद्धदुर्भेदाः । संग्रामं तमलं चक्रः संख्यान्त पितर्वधात ॥

संग्रामं तुमुलं चक्रुः संरच्यान्तु पितुर्वद्यात् ११२ रामस्तु हष्ट्वा तत्तुत्राक्क्ररानृणविशारवात् । परश्वद्यं समादाय युयुधे तथ्य संगरे ॥३ तां सेनां भगवान्।मः शताकौहिणसंमिताम् ।

निजधान त्वरायुक्तो मुहूर्तद्वयमात्रतः ।।४ निःशेषितं स्वर्तन्यं तु कुठारेणैव लीलया । इष्ट्या रामेण ते सर्वे युयुधुर्यीर्यसंमताः ।।४

नानाविधानि दिव्यानि प्रहरंती महीजसः । परितो मंडलं चक्रुभागंवस्य महात्मनः ॥६ अय रामोऽपि चलवांस्तेषां मंडलमध्यगः । विरेजे भगवान्साक्षाक्या नाभिस्तु चक्रगा ॥७

भी बिस को ने कहा-उसके पुत्रों ने अब यह महान् घोर अपने पिता का वस देखा था तो उन शी पुत्रों ने पृषक्-पृथक् अपने सैन्य कलों लेकर अतीय उस भाग्य का बारण किया था ।१। वे सभी पुद्ध करने में अत्यन्त दुमेंस वे और सबके साम एक-एक असौहिणी सेना थी। अपने पिता के वस हो जाने से वे अत्यन्त ही कोश में भरे हुए ये और उन्होंने तुमुल संग्राम किया था।२। परशुराम जी ने देखा था कि उसके सभी पुत्र बड़े भूरवीर हैं और रण करने में बहुत कुमल हैं तब उन्होंने अपना फर्स उठा लिया था और उन सबके साम युद्ध केत्र में घोर युद्ध किया था।३। भगनान्

लिया था और उन सबक साथ युद्ध क्षत्र म घार युद्ध किया था।३। भगनात् राम ने सौ अक्षीहिणियों से सँयुत उसे समझ सेना को बड़ी ही त्वरा से युक्तै होकर दो हो भुहूर्त्त के समय में विहंतन करके मार गिराया था।४। महास् बीये से संगत उन्होंने जब यह देखा था कि परशुराम ने वपने कुठार के

ब्रह्माण्डे युद्धाण \$\$0 द्वाराक्षेत ही लेल में लीला छे ही बिना कुछ अधिक आयास किये सम्पूर्ण अपनी सेना को मारकर समाप्त कर दिया है तो सबने बड़ा भारी घोर युद्ध किया या । प्रा महान् आतमा वाले भागंत्र के चारों और विविध प्रकार के दिव्य अस्त्रों के डारा प्रहार करने हुए उन महान् ओन वालों ने सक्ष्मे एक मण्डल साबना लिया वा अधित् भव बोर से चेर कर बीच में दे लिया था १६। इसके अनन्तर महान् बलनाली परस्राम भी उन सबके मण्डल (वेरा) में सध्य में स्थित होकर वह साकात भगवान परम सुत्रोधित हुए ये जिस तरह से समस्त नाड़ियों के चक्र के मध्य में स्थित नाथि शोधा दिया करती है ।धा नृत्यन्त्रिवाजी विरराज रामः शत पुनस्ते परितो भ्रमतः । रेजुरुष गोपीगणमध्यसस्यः कृष्णो यथा ताः परिसो भ्रमस्य ॥ ८ तदा तु सर्वे दृहिणप्रधानाः समागताः स्वस्थविमानसंस्थाः । समाकिरत्मस्दनमाल्यवर्गः समततो राममहीनवीर्थम् ॥६ मः शस्त्रपावादुवतिष्ठन ध्वनिहं **कारगर्भो** दिवमस्पृशत्स वे । तीयंत्रिकस्येव जरक्षताति भातीव यद्व**म्बदतपाताः** ॥१० क्रदंनि शस्त्रं: अतिविक्षसांगा गायति यद्ररिकल गीतविज्ञाः। एवं प्रयुक्त नृष्युद्धमण्डलं पश्यति देवा भृणविस्मिताक्षाः ॥११ सतस्तु रामोऽवनिपालपुत्राञ्जिद्यासुराजी विविद्यास्त्रपूर्वः ।

पृथवचकारातियलास्तु मडलाडिन्छिय पक्ति

प्रभुरातचाप ॥१२ एकेकशस्तान्तिज्ञान वीराञ्छत सदा पंच त्सं पलायिताः । श्रूरो वृष्यस्यो वृषश्र्रसेनी जयध्वत्रश्रापि

विशिज्नैधैया । १३

महाभयेनाथ परीतिचित्ता हिमाद्रिपादांतरकाननं च । पृथग्गतास्ते सुपरीप्सवो नृषा न कोऽपि कास्थिहरशे भृणालं ।।।१४

उस संग्राम भूमि में परश्रुराम नृत्य करते हुए जैसे परमाधिक सीभा को प्राप्त हुए ने और एक सो वे काल नार्य के पुत्र किरते हुए चारों ओर मोभित हो रहे ने । उस समय में उन सब की बोमा ऐसी हो रही भी जैसी नित्य बिहार स्थल वृत्वावन की निकुञ्जों में बजाक्तना गोपियों के समुदाय के मध्य में महारास के समय में जगवान जो कृष्ण दिराजमान वे और उनके वारों ओर गोपाक्रनाएँ परिकारण कर रही थीं उनकी सोधा हो रही । दा इस तमय सब जिनमें इ हिन प्रमुख वे अपने-अपने विमानों पर समयस्थित हो छर वहाँ पर समागत हो यथे च जोर उन अहीनबीये वाले परशुराम के अपर सब भीर से मन्दन बन के कमनीय कुसुमीं की बर्बा कर रहेथे। इस प्रकार को सस्कों का पात उनके उत्पर हो रहा था तब व परशुराम उस मरों की वृद्धि में उठकर आहे हो नये वे और उनकी स्वनि हुन्द्वार करन वाली वी तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों वे स्वर्ग का ही स्पर्ण कर रहे होनें। उनके नरों के शत ऐसे मानून हो रहे ने जैसे नृत्यगीत करने शारी के वन्तों और मर्कों के पातों के ही जिन्ह विखाई वे रहे ही ।१०। ने शस्त्रों से अत निसंत अक्तों नाने क्रम्दन कर रहे ने मानों कोई गीतों के गान में थित पुरुष नान कर रहे होंदे। इसी रीति से दन मृपों के साथ गुढ़ का मध्यल प्रवृत्त हुआ वा जिसको देववन बस्यन्त विस्मित नेत्रों वासे होकर देख रहे में १११। इसके जनकार प्रमु राम ने अनुव प्रहण करके विविध अस्त्रों के समुदाय से उन राजा के पुत्रों का रण में हुनन करने की इच्छा बाला होकर यद्यपि वे अतीय बसवान् वे तो भी जनको उस अण्डल छे विश्वितन करके पंक्ति से पूबक् कर दिया था। १२। वे सौ बीर वे उनमें से एक-एक को पकड़कर उन्होंने मार डाला बा । उस समय में केवल उनमें से पांच ही ब ब गये वे जो वहाँ से जान गये वे । उन पांचीं का धंयं टूट गया था । उनके नाम शूर-बूबास्य-बूब-शूरसेन और जबध्वज वे थ ।१३। वे पायों नूप पृथक् होकर ही चले गये थे और ने सब तृप अपने प्राणों के बचाने की इच्छा वाले छ । उन में से बस्यन्त आर्त्त होकर किसी ने भी किन को भी वहाँ नहीं देखा था। तात्पर्व 🚜 है कि सबको अपनी रक्षा को पड़ी यी खौर कोई भी किसी को न देख पाया वा ११४।

रामोऽपि हत्वा नृपचकमाजौ राज सहायाधंमुपागतं च ।

समन्वितोऽसायकृतक्षणेन सस्नौ मुदाऽऽगस्य च

स्मारवा नित्यिकियां कृत्वा संपूज्य वृष्णध्यजम् ।

नर्मदायाम् ॥१५

प्रतस्थे द्रष्टुमुर्वीश शिवं कैलासवासिनम् ॥१६ गुरुपत्नीमुभां चापि सुतौ स्कन्दविनायकौ । मनोयायी महास्याध्सावकृतवषसंयुतः ॥१७ कुतकार्यो मुदा युक्तः कैलास प्राप्य तत्क्षणम् । ददर्शं तत्र नगरीं महतीयलकामिधाम् ॥१८ नान(मणिगणाकीणंभवनं ६पश्रीभिताम् । मानारूपधरैयँसै, होभिता विश्वभूषणैः ११९६ मानावृक्षसमाकोर्पर्वनैश्लीपवनेयु साम् । दीर्घिकाभिः सुदीर्घाभिस्तडागैक्षोपशोभिताम् ॥२० सर्वतोऽप्यादृतां बाह्ये वीतयालकनंदया । सत्र वेबागनास्नानमुक्तकु कुमपिजरम् ॥२१ भगवास् परशुराम ने भी उस रण में उस सम्पूर्ण नृपों के पक्ष का हमन कर दिया या तचा जो राक्षा की सहायता करने के लिये वहाँ छदागत हुआ था उसका भी हमन कर डाला वा। फिर यह अकुतवण के साथ रहकर नर्मदा नदी के समीप में समानत हुए वे और उस नदी में इन्होंने स्भान किया था ११५१ वहाँ पर स्तान करके जपना दैनिक इत्य समाप्त किया वा सदर फिर भगवान् वृषक्षक्षक का मनी भौति अर्थन किया या। इसके उप-रान्स कैसाश के निवासी प्रभुक्षिय का दर्शन प्राप्त करने के लिये वहाँ से परभुराम जी ने प्रस्थान किया था ।१६। अपने मन के ही समान सीझ गमन करने वाले परशुराम जी अपने पालित अकृतक्रण शिष्य के साथ गुरु पत्नी जगदम्बा उमा देवी-और उनके दोनों पुत्र स्कन्त और विनायक के दर्शनार्य वह महात्मा वहाँ पर गये थे । १७। अपने सम्भूषं कार्यों में सफल होकर

समस्त क्षत्रिय प्रात्रुओं को निहत्त करके नदी ही प्रसन्तता से युक्त होते हुए उसी क्षत्र में जैलास गिरि पर पहुँच नवे वे और व्यवत् सक्कर की अनका मार्गम-विश्व वर्णन (३) ] [ ३३६ नाम बाली नगरी को देखा वा जो नगरी बहुत ही विसास की १९८। सस मगरी की छटा का वर्णन किया जाता है—उस भगरी में अनेक पवन ऐसे बने भूए थे जो नाना भांति के रत्नों से संयुत्त थे, जन भवनों की मोभा से वह परम मुशोभित थी। उसमें नहत से यस निखमान थे जो विश्वित्र प्रकार के भूषणों के धारण करने बाले तथा विविध स्वक्षणों वासे थे। इनसे भी उसकी बड़ी भोमा हो रही थी।१६३ उस नगरी में बहुत तरह के दन और उपवन थे जिनमें अनेक प्रकार के बुख थे। वह नगरी अनेक विभाग वार्षियों (जावडियों) से तथा तालावों से भी परम सुन्नोशित थी।२०। उस पुरी का

बाहिरी सब भोर से सीता और असकनन्दा नाम वाली सुन्दर सरिताओं से समावृत था। वहाँ पर देवों की अञ्चनाएँ स्नाम कर रही थीं जिससे उनके अ क्रों में लगा हुआ कु कुम कूटकर उनके जल में प्रवाहित हो रहा था।२१। तृषाविरहिताआभः पिबन्ति करिणो मुदा। यत्र संगीतसंनावा श्रूयन्ते तत्र तत्र ह ।।२२ गम्धर्भेरप्सरोभिश्य सतत सहकारिभि.। तां हब्द्या भागेंची राजन्युदा परमया युतः ॥२३ ययी तदूष्वं भिखरं यत्र सैवपर गृहम् । ततो ददर्श राजेब स्मिग्धण्छाय महाबटम् ॥२४ तस्याधस्ताद्वरायासं सुसेव्यं सिद्धसयुक्षम् । ददर्शे तत्र प्राकारं शतयोजनसङ्ख्य ॥२५ नानारत्नाचित रम्यं चतुर्द्वारं गणावृत्तम् । नन्दी एवरं महाकालं रक्ताक्षं विकटोदरम् ॥२६ पिमलाक्ष विधालाक्ष विरुपार्थ घटोदरम् । मदारं भैरवं वाण हहं भैरवमेव च ॥२७ योरक वीरभद्रं च चंड मृङ्गि रिटि मुख्य ।

सिद्धें द्रनाथरुद्रांक्ष्च विद्याघरमहोरगान् ॥२८ उन सरिताओं में तृषा से विरहित करी बड़े ही आनन्द से उनका जल पी रहे थे। वहाँ पर बहाँ-तहाँ संगीत की परम मधुर ध्वितवाँ सुनाई दे रही थी।२२। वहाँ पर बहुत से गन्धर्व गण अध्यराओं को अपने साथ में

🕆 ब्रह्मांच्ड पुराम **∌**\$₹ ] क्षिए हुए निरम्तर रंगरेलियाँ कर रहे वे । भार्वव श्री परशुराम की ने जिस समय में उस परम सुम्बर पुरी का अवलोकन किया उनको अत्यन्त हुवं हुआ था।२३। इसके अनन्तर वे उसके ऊपर गये थे जिस शिखर पर ध्यावान् जिब का परम सुरम्द निवास करने का गृह वा। हे राजेन्द्र वह! पर एक महान विज्ञाल बहुत ही बनी छाया वाला वट का युक्ष उन्होंने देखा था।२४। उस वट मुझ के नीचे एक आवास मृह बना हुआ या जो भली मांति सेवन करने के योग्य था और बड़े-बड़े महात् सिद्धगणीं से समिन्तित था। वहाँ पर उसका एक प्रकार (वहार दीवारी) उन्होंने देखा या जिसका मण्डस (भेरा) एक सी वाजन शाला चा ।२५। उस नगर में अनेक प्रकार के रत्न खिषत हो रहे के तथा परम रम्य और चार प्रधान द्वारों से वह सम-श्थित या । वहाँ पर गभ सब ओर वे । अब उन प्रधान गणो में नग्दीस्वर-महाभाग-रक्ताक्ष और विकटोवर वे ।२६। इनके वितिरक्त पियसाक्ष-

विकलाक्ष-चटोवर-मन्दार-भैरव-बरण-इद-भैरव भी वे ।२७। जन गणों में बीरमद्र-चण्ड-रिटि-मुख भी थे। वहाँ पर सिखेश्द-नाथ और रह थे तथा विचाधर और महोरय भी विचयान में ।२६। भूतं तिविशासाध्य कृष्माक्षान्त्रहाराक्षसान् । वेतामान्दानवेदांक्य योगीन्द्रांक्ष षटाधरान् ॥२६ यक्षश्किपुरुषांश्चैव बाकिनीयोगिनीस्तथा ।

रष्ट्वा नंधाजया तत्र प्रविष्टोंऽतमु दान्त्रितः ॥३० ददर्श तत्र भुवनैरावृतं भिवमदिरम्। चतुर्योजनविस्तीर्णं तत्र प्राग्द्वारसस्यितौ ॥३१ हष्ट्या वामे कात्तिकेयं दक्षे जैव विनायकम् । ननाम भागवस्ती दी जिवतुस्यपराक्रमी ॥३२ पार्षदप्रवरास्तव क्षेत्रपालावच संस्थिताः । रत्नसिहासनस्थाश्च रत्नभूवणभूविता. ॥३३ भागंगं प्रविधन्तं तु ह्यपृच्छिज्ज्ञनसदिरम् । विनायको महाराज क्षण क्रिष्ठेख्याच हे ॥३४

निदिनो ह्युमया युक्तो, महादेवीं इधुनेति च ।

ईश्वराजा गृहीस्वाहमत्रागत्य क्षणांतरे ॥३५

भागेय-सरिध वर्णन (१)

1 \$ 3 X वहां पर इन उपयुंक वजों के अतिरिक्त बहुत से भूत-प्रेत-पिकाध कूष्मांड-ब्रह्मराक्षस-वेताल-दानवेश्व और जटाजूट छ।री बड़े-बड़े योगीन्द्र भी वे ।२१। वहां उस जिल की नगरी में यक्ष-किम्पुरुष-डाकिनी और योगि-नियों भी भी। इन सबका वहां पर परशुरामजी ने अवस्रोक्षन किया था। भगवान् गञ्जर के बाई और स्वामी कालिकेब और उनके बाई ओर विध्नेश्वर विनायक विराजमान थी। भाग वेल्क्स ने उन दोनों को प्रणाम किया या क्यों कि ये दोनों जिय के पुत्र कक्टूर के ही सभान पराक्रम वाले थो। इससे पूर्व परमुर। मजी ने नन्दी की आक्षा बहुण करके ही उस पुर के अन्दर प्रवेश किया या। अन्दर प्रवेश करने की आजा पाकर उनकी बहुत ही प्रसन्तराहुई थी। वहाँ पर भूवनों से सदाबृत शिवजी के मन्दिर की अवलोकन किया था। यह मन्दिर चार योजन के विस्तार बाला या (३०-३१-३२। वहाँ पर परम श्रीक्ष पार्वद और केत्रपाल भी समवस्थित भी ये लोग रत्न अदिस सिंहामनों पर रश्नों के विविध मुचलों मे विभूषित होकर विराजमः।न में ।३३। जिस समय में भानेव जिन मन्दिर में प्रवेश कर रहे में रामं जन समने इनसे पूछा वा हे महाराज ! उस समय में विनायक ने उनसे मही कहा या कि एक अण मात्र आप यहीं पर ठहरिए।३४। इस समग्र में महादेव जी अपनी प्रिय परनी जगदम्बा उसा के साथ सथन किये हुए हैं। मैं एक ही क्षण भर में ईश्वर की आजा प्राप्त करके यहीं पर समागत होता है । ५५३

त्वया सार्द्ध प्रवेक्ष्यामि भ्रासस्तिष्ठाच सांप्रसम्। विनायकश्येमं भुत्वा हायबिटं भागंवनंदनः ॥३६ प्रवक्तुमुपचकाम गणेशे स्वरवास्वि**त**ः। राम उवाच-मस्वा स्यतःपुरं भ्रातः प्रणम्य जगदीश्वरी ॥३७ पार्वतीशंकरौ सद्यो यास्यामि निजमंदिरम् ।

कार्नावीर्यः सुचन्द्रश्च सपुत्रज्ञलकाधवः ॥३८ अन्ये सहस्रशो भूषाः कावोजाः पष्टलवाः शकाः । कान्यकुरुजा कोशलेखां माथावन्तो महाबला १।३६

निहता समरे सर्वे मेया श्रम्पुत्रसादतः।

तिमम प्रणिपत्यैव यास्यामि स्वगृह प्रति ॥४० इत्युक्त्वा भागंवस्तत्र तस्थी गणपतेः पुरः । भोवाच मधुर वाक्यं भागंवे स गणाधिपः ॥४१ विनायक उवाध -

क्षण तिष्ठ महामाग दर्जनं ते भविष्यति । बद्य विश्वे स्वरो भ्रातभैवान्या सह वर्त्तते ॥४२

में फिर हे भाई! आपको साथ हो सेकर आपका प्रवेश वहाँ पर भपी करा दूँगा। अतएक वहाँ पर कुछ समय तक आप विकार। भागेंव मन्दन ने विनायक के इस वचन का अवन करके बड़ो ही शीछता से युक्त होकर श्री गणेशजी से कुछ कथन करने का उपक्रम किया था। राम ने कहा-- ह भाई ! आप अन्त. पुर में जाकर उन दोनों जनदीश्वरों को प्रणाम करिए अवर्ति मेरा प्रणिपात निवेदित कर दीजिए। पार्वती और बाकूर इन दोशों को प्रणाम करके में तुरन्त ही अपने मन्दिर को गमन कर्केगा। कार्सनीय और सुचन्द्र जो अपने पुत्रों-मैनिकों और बान्धनों के सहित थे एवं अभ्य भी सङ्झों नृप को कि काम्बोज-पहलव लक-कान्यकुरज-कोशल-श्वर वे जो कि बड़ी ही अधिक गावा वाले और महात् बलवात् ये 1३६-३७-६ - ६६। मैंने भगवास् अम्बु की ही क्या से तका परिपूर्ण प्रसाद से युद्ध में सबका निहनन किया है। अतएव सब मैं उन्हों प्रशु के चरणों में प्रणाम करके फिर अपने घर को चला आऊँगा ।४०। इतना निवेदन करके परशु-राम वहाँ पर गणपति के जाने स्थित हो यये थे। फिर उन गणाधिप प्रभू ने मार्गव से बहुत मधुर स्वर में कहा था।४१। विनायक ने कहा— हे महा-भाग ! एक मात्र आप वहाँ पर ठहरिए आपको मनवात् ऋकूर का दर्शन हो जायगा । हे भाई ! आज वे विश्वेष्यर प्रमु मवानी के साथ में विद्यमान हैं ।४२।

स्त्रीपु सीयुँ क्तयोस्तात सहैकासनसस्ययो । करोति सुखभंग यो नरकं स वजेद्ध्युवम् ॥४३ विशेषतस्तु पितरं गुरुं वा भूपति द्वित । रहस्यं समुपासीनं न पश्येदिति निभ्रायः ॥४४ कामतोऽकामतो वापि पश्येद्यः सुरतोन्मुखम् । भागेंब-चरित्र वर्णन (१) ] [ ३३७

श्रीणि वक्षःस्थलं वक्त्रं यः पश्यति परस्थियः । मातुर्कापि भगिन्या वा दुहितुः स नराधमः ॥४६ भागंब उवाच-अहो श्रुतमपूर्वं कि बचनं तव वक्त्रत. । भ्रांत्या विनिगंतं वापि हास्याचंमधवीदितम् ॥४७ कामिनां सविकाराणामेतच्छास्त्रनिदर्शनम् । निविकारस्य च शिमोनं दोषः कश्चिदेव हि ॥४८ मास्याम्यतः पुर भ्रातस्तव कि तिष्ठ वालक । यथाहर्षं करिष्यामि तत्र यस्समयोजितम् १४४६ है तात ! पति और पत्नी जब एक ही जासन पर संस्थित होकर संयुक्त होनें और साथ में निरत होनें उस समय में जो कोई भी सुरत-सुख का प्रकृतिया करता है वह निश्चन ही नरक में गमन किया करता है IV३। यह तो सर्व साधारण के लिए नियम है और विशेष रूप से है दिज ! को कोई अपने पिता-नुरु अवका भूपति को जबकि वे रहस्य में समुपासीन हों तो इनको कभी भी बाहा डालते हुए नहीं देखना चाहिए-शह निविधन सिञ्चान्त की बात है। ४४। चाहे इच्छा से वा बिना ही इच्छा के कहीं पर भी सुरत क़ीड़ा में उन्मुख पति-परनी को ओ कोई देखता है अर्थात् देखा करता

स्त्रीविच्छेदो भवेत्तस्य ध्रुवं सप्तसु जन्मसु ॥४५

है उसकी स्वी का विच्छेद सात जन्मों तक हो जाया करता है यह परम निष्यत है। ४४। यो पराई स्वी के भोजि-वक्षः स्वल और मुख को देखता है तात्ममें यह है कि बुरी हिंह से देखा करता है वह चाहे अपनी माता ही— मगिनी हो या दुहिता हो दवमें कोई भी हो तो वह नरों में बढ़ा ही अधम होता है। ४६। मार्गव ने कहा-अध्य मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व ही वचन सुने हैं। ये दबन भान्ति से ही निकल नये हैं अध्या आपने हास्य के ही लिये कहे हैं? १४७। यह तो सब विकारों से युक्त कामियों के मास्य का निवर्णन है अर्थात् कामवासना से वासित अन्त करण वासे ही ऐसे दिवय की चर्चा किया करते हैं। आप तो विकारों से रहित है और शिशु हैं स्वा बायको ऐसा कथन करने से कोई दोच नहीं होता है? १४८। है भाई! मैं हो अन्तः पुर में जाऊँगा। जाप तो बालक है, आपको इस कात से न्या ३३६ ] प्रयोजन है आप यहाँ पर ही रहिए । मैं वहाँ पर जैसा भी देखूँगा और ओ भी उस समय में अखित होगा, करूँ वा ।४६।

त्रत्रेय माता तात्रक त्यवा नाम निर्कापती ।

जगतां पितरौ तौ च पावंतीपरमेश्वरौ ।।५०

इत्युक्त्वा भागंवो राजन्नंतर्गन्तुं समुद्यतः ।

वाय्युद्ध च तयोरामीन्मियो हस्तविकर्षणम्।

विनायकस्तदोत्थाय वारयामास सत्वरम् ॥५१

दृष्ट्या स्कन्दस्तु सञ्चानी बोधयामास तौ तदा ।।५२

बाहुभ्यां हो समुद्गृक्ष पृथुगुस्सारितौ तथा। अथ कुळी गणेशाय भावंवः परवीरहा । परश्वधं समादाय संप्रक्षेप्तुं समुद्यतः ॥५३ तं रष्ट्वा गजाननो मृगुवरं कोधास्क्रिपंतं त्वरा स्वात्मार्थं परम् तदा निजकरेणोड्झ्त्य बेगेन तु । भूलींक भुव. स्वरपि तस्योध्यं महर्वेजनं लोकं श्वापि तपोऽध सस्यमपरं बेकु ठमध्यानयत् ॥५४ तस्योध्वं च निवर्जयनभृगुवरं गोलोकमी शातमओ निष्पात्या घरलोक सप्तकमपरिष दर्गयामा च । उद्धृत्याथ समो हि गर्भसलिले प्रक्रिप्तमात्रं स्वरा भीतं प्राणपरिष्सुमानयक्थो तत्रैव तत्रास्थितः ॥५५ वहीं पर माता जगदम्बा हैं और पिता गगवान गंकर हैं, आपने दोनों के नाम निरूपित कर ही दिये हैं। वे पार्वती और परमेश्वर की सम्पूर्ण जगतों के पिता-माता हैं ।५०। हे राजन 🕯 इतना भर कहकर भार्गक राम अन्दर जाने के लिए उद्धन हो नये थे। उसी समग्र में विनायक ने शीक्र ही उठकर उनका कारण कर दिया या अर्थात् अस्त पुर में आने से रोक दिया था। ५१। पहिले तो उन दोनों का बाग्युद्ध अवस् कहा सुनी हुई और फिर हाथों की खींच तान हुई, जब कालिकेय जी ने देखा ती उनकी बहुत सम्मान्ति हुई थी और उस समय में उन्होंने दोनों को समझाया मा ।५२। स्वामी स्कन्ध ने अपनी बाहुओं से एकड्कर उन दोनों को अलग-असग

भागंत-चरित्र वर्णन (२) ] { ३३६ भर दिया था। इसके अनस्तर अनु दीरों के हमन अरने वाले भागंत गणेश भी पर बहुत कुद्ध हो गये थे और अपनी परस्तु लेकर उसका प्रहार करने के

जी पर बहुत कुद्ध हो गये थे और अपनी परचु लेकर उसका प्रहार करने के खिए उसत हो गये थे १५३। गजानन ने जब यह वेसा था कि भृगुवर वड़ी भी झता से क्रोध में भरकर अपने लिए परचु को अखिप्त कर 'रहे हैं तो उन्होंने उसी समय में बड़े ही वेग से जपने हाच से परशुराभ को ऊपर उठा कर भूलोंक-भुवलोंक-स्थलोंक-और उसके भी ऊपर महलोंक-जनलोंक तप-लोक-सस्थलोंक और दूसरे बैकुष्ठ लोक में ने आये थे १५४। उन भगवान सम्भु के पुत्र गजानन ने उन भृगुवर उनके ऊपर गोलोंक को दिखाते हुए फिर गिराकर नीचे के सातों अतल-वितस-सुनल-जला-तल-रत्तातल-महातल और पाताल लोकों को विखा दिया था। फिर नीचे के लोकों से उसर उठाकर स्थल के गर्म में बीझता से प्रक्षिण किया था। जब यह देखा कि बहु भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने की इंग्छो वाले हैं तो फिर बहु पर उनको लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पर वे पहिले स्थित थे। १४।

मार्गव-वरिक वर्णन (२) वसिष्ठ उवाच-एवं संधायितो रामो गणाधीकेम भूपते। हर्ष भोकसमाविष्टो विचित्यातमपराभवम् ॥१ गणेशं चाभितो वीक्य निविकारमवस्थितम्। कोधाविष्टो भृश भूरवा प्राह्मिपरस्वपरश्वधम् ॥२ गणेशस्त्वभिवीक्याथ पित्रा दत्त परश्वधम् । अमीघं कर्त्तुं कामस्तु वामे तं दशनेऽग्रहीत् ॥३ स तु दतः कुठारेण विच्छिन्तो मृतलेऽपसन् । भुवि शोणितसंदिग्धो बज्जाहत इवाचल: ग४ दंतपातेन विष्वस्ता साब्धिद्वीपघरा धरा। चकंपे पृथिवीपाल लोकास्त्रासमुपागताः ॥५

हाहाकारो महानासीह वानां दिवि पश्यसाम् ।

कार्त्तिकेयादयस्तत्र चुकुत्रुष्टृं शमातुराः ॥६ अय कीलाहलं श्रुत्वा दंतपातव्वित तथा ।

पार्वतीशंकरी तत्र समाजग्मतुरीश्वरी ॥७

विश्व जी ने कहा - है भूपते ! इस रीति से गणाधीश के द्वारा परशुराम भली मौति स्नमिन किये गये थे। तब उनको बहुत से अद्भुत सोकों के दर्शन से हवं हुआ का और अपने बस पराक्रम की तुष्छता समझ कर बहा भारी कोक भी हुआ का ऐसे हवं और सोक से समाविह होकर

लोकों के दर्शन से हवं हुआ का बीर अपने बल पराक्रम की तुष्छता समझ कर बड़ा भारी कोक भी हुआ का ऐसे हवें बौर सोक से समाविष्ट होकर उक्होंने अपने पराभव का किन्तन किया का 121 उस समय में गणेश भी को भामने देखा था कि वे बिना विकार वाले अवस्थित हैं तो फिर अस्थस्स

भागने देखा या कि वे विना विकार वाले अवस्थित हैं तो फिर अत्यक्त कोध में घरकर परजुरामको ने अपने परजुको फेंककर बलाया वा।२। गणेशकी ने यह देखा था कि वह परजु अपने पिताजी के द्वारा राम को विया गया था। उस परजु के प्रहार को अमीब अर्थात् सफल करने की ही

विद्या गया था। उस परम्नुक प्रहार का अमाच अपात् सफल करन का हा इक्छा शाले गणेकची ने उस परम्नुको जपने वृद्धि दाँत पर ग्रहण कर लिया था।३। गणेक जी का वह बाँया बाँत उस कुठार से विक्छिम्न हो कर भूतल पर गिर गया था। दक्षिर से संदिश्स (सचयक) वह दाँत भूमि पर एक

पर्वत के ही समान गिर गया था। ।४। उस बौत का पात ऐसा भीषण हुआ या कि सम्पूर्ण लागरों और क्षीपों के लहिल यह बरातल विव्यस्त हो गया या और पृथ्विवीपाल कांप उठे के समा सभी लोकों को बढ़ा भारी पास उत्पन्न हो गया था। १। स्वनं में जो देवनन देख रहे के उनमें बढ़ा भारी

हाताकार सन गया वा जौर वहाँ पर कार्तिकेय आदि जो सन ये वे सभी भरमस आतुर होकर क्रम्दन करने लगे ये ।६। इसके अनम्तर जन वड़ा भारी वहाँ पर कोलाशन हो गया था तो उस दाँत के गिरने की स्विन को सुनकर ईम्दर पार्वती कथा थगवान सन्दूर वहाँ पर समागत हो गये थे।७।

हेरम्बं पुरतो हष्ट्या वक्रतुं हैकदंतिनम् ।
पप्रच्छ स्कन्दं पार्वती किमेसदिति कारणम् ॥द
स तु पृष्टस्तदा मात्रा सेनानीः सर्वमादितः ।
वृत्तांतं कथयामास मात्रे रामस्य शृच्यतः ॥६
सा शृत्वोदंतमखिलं जगतां जननी नृप ।

पार्वेव-परित्र वर्णेन (२) ] [ ३४१ उवाच शंकरं इष्टा पार्वेती प्रश्णनायकम् ॥१० पार्वेस्युवाच-अयं ते भागंवः शंभो क्रिच्यः पुत्रः समोऽभवत् । स्वत्तो लब्ध्या परं तेजो वर्म वैनोक्यजिद्धिमो ॥११ कात्तं वीर्याजुँ नं सबये जितवान् जितं नृपम् । स्वकार्यं साधिश्या त प्राटाश ध्यं च दक्षिणाम ॥१२

त्वता विष्ट्या पर तजा वस वनाव्याजाहमा ॥११ कार्त्त वीर्याजुँ नं सब्ये जितवानू जितं नृपम् । स्वकार्यं साधियत्वा तु प्रादाश्तुभ्यं च दक्षिणाम् ॥११२ तत्ते सुतस्य दशनं कुठारेण न्यपातयत् । अनेतैव कुशार्यस्त्वं धविष्यसि न समयः ॥१३

त्विममं भागंव जम्भो रक्षांतेवासिमत्तभम्।

तव कार्याणि सर्वाणि साधयिष्यति सद्गुरोः ॥१४ भगवान तकुर ने गणेतजी को अपने सामने देखा था जिनका मुख

तिरछा हो गया था और केवल एक ही दौत था। पार्वतीजी ने स्वामी कात्तिकेंग से पूछा था कि इस बूबंटना के चटित होने का क्या कारण था । द। माताजी द्वारा जब स्वामी कात्तिकेंग से पूछा गया तो सेनानी ने आदि से सम्पूर्ण कृतान्त माताजी को कहकर सुना दिया था। उस समय में वहाँ पर परनुराम भी इसको सुन ही रहे थे । ६। हे नृष ! जगतों की जनगी पार्वतीजी ने पूर्ण समाचार श्रवण करके यह होती हुई अपने प्राणनायक

भगवान शकुर से बोलीं 1१०। पार्वतीजी ने कहा—है शम्भो | यह भार्षक तो जापका ही शिष्य है और पुत्र के ही समान हुआ था । है विभी ! इसने आप ही ते ऐसा परम तेज और जैलोक्य को जीतने बामा वर्ग प्राप्त किया है 1११। इसने यहान अजित काल बीयाँ जूँ न नृप को युद्ध में जीत लिया है यह आप ही के द्वारा प्रदल्त बलविक्रम से इसकी विजय हुई है । इसने अपने

कार्य को साधित करके बधाद अपने जब का निष्ठनन करके अब यह आपकी सेवा में दक्षिणा दी है। १२। वह बही तो दक्षिणा है कि आप ही के पुत्र के दित को अपने कुठार से तोड़कर नीचे गिरा दिया है। आप इसी कार्य से कृतार्थ हैंगि—इसमें सेगमान भी संजय नहीं है। १३। हे ज़म्भो ! आप इस परम श्रेष्ठ अपने छात्र सथा किथ्य की रक्षा की जिए। आप इसके बड़े ही अब्दे अपने छात्र सथा किथ्य की रक्षा की जिए। आप इसके बड़े ही अब्दे अपने आप से नमस्त कार्यों को यह ही सिक्ष करेगा। १४।

अहं नैवात्र तिष्ठामि यस्त्रया विमता विभी । पुत्राम्या सहिता यास्ये पितु. स्वस्य निकेतनम् ॥१५

संतो भुजिष्यातनयं सत्कुर्वत्यास्मपुश्रवत् । भवता तु कृती नैव सत्कारी वचसाऽपि हि ॥१६ **आ**त्मनस्तनयस्यास्य तत्तो यास्थामि दुःखिता । वसिष्ठ उवाच-एराच्छ्रुत्वा तु वचनं पार्वेत्या भगवान्भवः ॥१७ नोवाच किचिद्वचर्न साधु वासाधु भूपते । सस्मार मनसा कृष्णं प्रणतक्लेशनागमम् ॥१८ गोलोकनायं गोपीयां नानानुनयकोविदम् । स्मृतमात्रोऽय भगवान् केशवः प्रणतासिहा । **जाजगाम दया**सिधुर्मक्तश्योऽखिलेश्वरः ॥१६ मेघश्यामी विशवववनी रत्नकेयूरहारी विद्युद्वासा मकरसहते कुण्डले संद्धानः। बर्हापीडं मणिणगयुतं विश्वदीषस्मिनास्यो गोपीनायो गदितसुयशाः कौस्तुभोदभासिवकाः ॥२० राधया सहितः श्रीमान् श्रीदाम्ना चापराजित ॥२१

राधया सहितः श्रीमान् श्रीदाम्ना चापराजितः ॥२१ है विभी ! मैं अब यहाँ पर नहीं रहुँगी क्योंकि आपने मेरा अपमान

कर दिया है अर्थाद मुसको अपनी नहीं समझा है, अब मैं तो अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर अपने पिताबी के घर में चली जाऊ गी ।१५। सत्पुरुष सो अपनी पुत्रों के पुत्रों को अपने ही पुत्रों के समझ सरकार किया करते हैं। आपने तो अपने क्षनों से भी कभी सरकार नहीं किया है।१६। मह तो आपका ही पुत्र है फिर भी कभी इसका आदर-सम्मान वाणी के द्वारा भी नहीं किया है। इसी कारण से मैं अधिक दु खित होकर ही चली जाऊ गी। विसष्ट औं ने कहा अपवान साकुर ने अपनी परम प्रिया पत्नी पावंती के इस यचन का अवण किया बा १९७। हे राजम् ! किन्दु इस वचन को सुनकर भी उन्होंने पावंती जी से अच्छा या बुख भी वचन उत्तर के स्वस्प में नहीं कहा था। और प्रणतों के वलेशों का विनाश कर देने वाले भगवान श्री सुरुण चन्द्र का मन में स्मरण किया था।१६। इस बान की गोपियों के नाथ और गोसोक के स्वामी तथा अनेक भांति के अनुनयो-विनयों के जाता महान

भागेत-अरित्र वर्णन (२) 3,4,3 मनीयी भगवान ने व्यान में मन के द्वारा स्मरण किया वा केवल स्मरण करने ही से अपने चरणों में जिर शुकाकर प्रचत होने वाले मक्तों की पीड़ा का हनन कर देने वाले केंशव भगवास् वहाँ पर आकर उपस्थित हो गये थे क्योंकि प्रभु तो समस्त चराचर के ईश्वर हैं—दया के सागर हैं और अपने भक्तों के बण में होने काले हैं। ११: जब भनवाद के सुरदर जगत मोहन स्यरूप का वर्णन किया जाता है - उनका वर्ण नील सजल मेघ के समान था---आएका मुख विकसित कमस के सहज वा और आप रतन जटित केयूर भौर हार धारण किये हुए वे। भौदामिनी विश्वत के समान पीताम्बर पहिने हुए वे और मकरों की बाकृति वाले दो कुण्डल कानों में धारण कर रहे ये । मयूर विरुष्ठों से निमित्त और अशेक मणियों से संयुत भस्तक पर मुकूट पहित रहे थे तथा उनके मुख कमल पर मन्ध मुस्कान सप्तक रही की। वे गोवियों के नाव जिनके यह का वर्णन किया है कौरतुष मणि से उद्भासित मक्ष स्थल बाले वे 1२०। अङ्गृत भी से सम्यन भीकृष्ण के साथ में रासेम्बरी राधा भी भी और जीवामा से अवस्थित में (२१) मुख्यस्तेजांसि सर्वेषां स्वत्वा ज्ञानवारिधिः । अर्थनमागसं हब्द्वा शिवः संहृष्टमानसः ॥२२ प्रणिवस्य यथान्यायं वृजयामास चागतम् । प्रवेश्याभ्यंतरे वेश्म राध्या सहितं विभुम् ॥२३ रत्नसिहासने रम्ये सदारं स न्यवेणयत् । अथ तत्र गता देवी पार्वती तनयान्विता ॥२४ ननाम चरणान्त्रभ्योः पुत्राभ्यां सहिता मुदा । अथ रामोऽपि सन्नैव गत्ना नमितकंत्ररः ॥२५ पार्वेत्याश्चरणोपाते ययानाकुलमानसः । मा यदा नाभ्यनदत्त भागेव प्रणतं पुरः ॥२६ तदोवाच जगन्नाथः पार्वती प्रीणयन्गिरा ॥२७ श्रीकृष्ण उवाच– अथि नगनंदिनि निदितचंद्रमुखि त्विमम अमदिग्नसुतम् । नय निजहस्तसरोजसमपितमस्तकमंकमनंतगुणे ॥२०

३४४ ] ( ब्रह्माच्ड पुराण

भगवान् श्रीकृष्य ज्ञान के महान् सागर ने और अपने दिव्य देह की कारित से सबके तेज को तिरस्कृत कर रहे थे। इसके अनन्तर जिस समय मैं भगवान् क्रीकृष्ण ने 'बहाँ पर पश्रपंत्र किया था तो उनका वर्शन करके भगवाम शिक्ष के सम मैं परमाधिक प्रसन्तता होई थी। 1221 उस बढाँ पश

म प्रमवान् काकुच्या ने बहा पर परापण किया था ता उनका बसन करक भगवाम् शिव के यन में परमाधिक असन्तता हुई थी ।२२। उस वहाँ पर समागत हुए प्रमुक्तो स्थाद के बनुसार बैसा भी महापुरुषों के लिये अभि-बादन किया जाता है प्रणिपात किया और बर्चन किया था। फिर बड़े ही

नावन किया जाता है प्राणपात किया जार जर्बन किया था। फिर बड़ हा भाषर से राधिकाओं के साथ प्रभु का जपने सदन में प्रथेष कराय। था।२३। बहाँ पर एक रत्न जटिल परम सुरम्य सिहासन पर राधिका जी के सिहत उनको विराजमान कराया था। इसके जनतार जब पावंती जी ने साक्षात् प्रभु का आगमन वेखा तो वह भी जपने बोनों पूत्रों के सहित वहाँ पर पहुँच

प्रभु का आगमन वेखा तो वह भी जपने बोनों पुत्रों के सहित वहाँ पर पहुँक गयी थीं (२४) बड़े ही हवोंत्सास के साथ इन्होंने अपने बोनों पुत्रों के सहित श्रीकृष्ण और श्रीराझा चरणों में श्रणाम किया था। इसके उपराग्त परशु-राम भी वहीं पर पहुँच गये थे और अपनी गरदन को नी के की बोर सुकाये हुए शाकुणित मन बाले होकर पार्वती थी के चरणों के समीप में ही भूमि में

गिर गये थे। किन्तु जब अपने आणे प्रणिपात करते हुए भागेंव को पार्थती जी ने अभिनिश्वित नहीं किया जा तो यह भगवान कीकृष्ण ने स्वयं उनके हृद्गत अवर्ष का अवलोकन किया जा। २५-२६। उस समय जगतों के नाय प्रमु जीकृष्ण ने अपनी परम सधुर वाली से पार्वती जी को प्रतन्त करते हुए उनसे कहा जा। २७। जीकृष्ण ने कहा—अिय ! नगराज की पूजि ! आप

तो इतमें अधिक सुन्दर मुख बाली हैं कि जिसकी छटा के सामने अन्द्र भी तुब्छ है। आपके अन्दर तो अनन्त गुज गण विश्वमान हैं। अब आप इस अमबन्ति के पूत्र परजुराम को अपने कर कमलों से इसका मस्तक एकड़ कर अपनी गोव में बिठा लीजिए। २८१

मवभयहारिणि शंभुविहारिणि कल्यवनाशिनि कु भिगते । तब चरणे पतित सततं कृतिकिल्विधमप्यव देहि वरम् ॥२६ शृणु देवि महामागे वेदोक्तं वचनं यम । यच्छु, त्वा हर्षिता नून भविष्यसि न संशयः । विनायकस्ते तनयो महात्मा महतां महान् ॥३० यं कामः क्रोध उद्देगो भयं नाविश्रते कदा ।

वेदस्मृतिपुराणेषु संहितासु च भामिति ।।३१

भागंत वरित्र वर्णन (२) **\$88** नामान्यस्योपदिष्टानि सुपुष्यानि महात्मिशः। यानि तानि प्रवक्ष्यामि निखिलाघहराणि च ॥३२ प्रमथानां गणा ये च नानारूपा महाबलाः । तेषाभीशस्त्वयं यस्माद्गणेशस्तेन कीर्तितः ॥३३ भूतानि च भविष्याणि वर्रीमानानि यानि च । ब्रह्मांडान्यखिलान्येव यस्मिँल्लंबोदरः स तु ॥३४ यः स्थिरो देवमोगेन च्छिन्नं संयोजितं पुनः । गजस्य शिरसा देवि तेन प्रोक्तो गजाननः ॥३५ है जम्भु के साथ विहार करने वानी देवि ! जाप तो समस्त सांसा-रिक मधों को दूर करने वाली हैं और समी प्रकार के कल्मचों का विनास कर देने वाली हैं। हे कुम्झिनते ! अर्थात् मत्तकरिणी के समान मन्द गति नाली ! यह परसुराम अब बापके चरवों में पड़ा हुआ आप को प्रणिपात कर रहा है। यद्यपि इसने निरन्तर जापके जपराध कपी पाप किया है तथायि इसको क्षमा करके अब बरदान दे दीजिए ।२१। हे देनि ! आप तो

महासुमान वाली हैं। अब बाप मेरे वेदों में कहे हुए बचन का अवण कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस बेरे बचन को सुनकर आप निश्चय ही परम हर्षित ही जायगी। इधमें नेजमान भी संशय नहीं है। यह विना-मक (गणेश) आपका पुत्र है और यह महान् आत्मा बाने तथा महान् पुरुषों में भी शिरोमणि महात् पुरुषों में भी जिरोभणि महात् है। ३०। इनके हुदय में कभो भी काम-क्रीय-उद्धेन और अब आदि का प्रवेश नहीं हुआ करता है। हे भामिति ! वेदों में स्मृतियों में पुराणों में तथा संहिताओं में सर्वन इनके शुभमानों का वर्णन है।३१। बड़े-बड़े महाश्माओं के द्वारा सुपुण्यमय इनके नामों का उपदेश दिया गया है। वे इनके परम शुभ नाम समस्त अघीं के दूर कर देने वासे हैं। जो मो वे नाम हैं उनको मैं अभी बापको बतला दूँगा। ३२। जो भी प्रमर्थों के गण हैं जिनके विविध स्वरूप हैं और जो महानुबल वाले हैं। उन शबके वह नजेश स्वामी हैं। यही कारण है कि इनका नाम 'गणेक' यह संसार में कहा जाया करता है ।३३। जितने भी जो भी भविष्य में होने बाले हैं और समस्त जो भी बह्माण्ड हैं जिनमें यहीं लम्बोदर हैं अर्थात् लम्बे विकास उबर वासे यही हैं।३४। जो भी इस समय में स्विर है यह पहिले एक बार देव के बोग से इनका मस्तक छिला हो गया

मा और फिर उसकी संयोजित किया वा जो कि एक यज के शिर से ही जोड़ दिया गया या । हे देखि । इसीलिए यह बजानन नाम दाले हैं।३४।

चतुर्ध्यामुदितण्यन्द्रो दिभणा गप्त आतुरः।

अनेन विद्युतो भाले भालचन्द्रस्तत. स्मृत: ॥३६ शप्तः पुरा सप्तभिस्तु युनिभि सक्षयं गतः। जासबेदा दीपिनोऽभूद्येनासौ भूपंकर्णकः ॥३७ पुरा देवासुरे युद्धे पूजिनो दिविषद्गणै. । विष्नं निवारयामास विष्यनश्यस्ततः स्मृतः ॥३६ अखायं देखि रामेण कुठारेण निपात्य 🔻 । **४णनं दैवतो भद्रे ह्येकदत कृतोऽमुना ॥३६** भविष्यस्यथं पर्याये बहुमधी हरवल्लामे । वक्रीभविष्यत् उत्वादकतु हः समृतीः बुर्धः ॥४० एवं तबास्य पुत्रस्य संति नामानि पार्वति । स्मरणास्पापहारीणि तिकालानुगतास्यपि ॥४१ अस्माञ्ज्ञयोदशीकल्पात्प्वंस्मिन्दशमीमवे । मयास्मै तु वरो दत्तः सर्वदेवाग्रपूजने ॥४२

चतुर्थी तिथि में चन्द्रमा उदित हुआ था और दर्शी के द्वारा इसको शाप दे दिया गया था तब यह जरवन्त आतुर हो गया था। उस समय में इन्हीं गणेश ने इसको अपने माल में धारच कर लिया था। तभी से इसका गाम भाल चन्द्र कहा गया है। ३६। प्राचीन काल में पहिले सात मुनियों ने एक बार इसको लाग ने दिया था। इसी कारच से यह जीजता को प्राप्त हो गया था। इनके द्वारा एक बार अतवेदा (अध्नि) दोपित किया गया था। इसी कारण से तभी से इसका मूपक्षकंक नाम हो गया था। ३७। पहिले समय में देवों और अधुरों का महान् मीयण देवानुर संग्राम हुआ या उसमें देवगणों के द्वारा इसकी बड़ी अवना हुई थी। उससे परम प्रसन्त होकर इन्होंने सभी विक्तों का निवारण कर दिया था। फिर तभी से इनका विक्त नाश—यह शुभ कृत पद गमा था।३६। हे देवि ! आज परशुराम के ईररा इसके ऊपर अपने कुठार की प्रहार किया गया है हे भन्ने! इसने देववकात इनका एक

भार्मवन्धरित्र वर्णन (२) 330 दाँत ट्टकर गिर गया है। इसीलिये इनने इसकी एकदन्त कर दिया है । २६। हे हर ! बल्लमे ! इसके अनन्तर यह बहुा के प्रयाम में होने । कुठार के ही प्रहार से इनका मुख कुछ वक सा हो गया है तभी से बुधों के द्वारा इतको वक्रतुण्ड कहा गया है ।४०। हे पार्वसि ! इसी मांति से आपके इस पुत्र (गणेश) के जनेक नाम हैं। जिनका तीनों कालों में अर्थात् प्रात:-मह्याह्न और सार्यकाल में स्मरण करने वाले होते हैं।४१। इस त्रयोदशी करप से पूर्व कदमीं भव में मैंने ही इनको यह बरदान दे दिया था कि समस्स वेवों के पूजन के पहिले इन्हीं का सर्वप्रयम पूजन हुआ करेगा।४२। जातकर्माविसंस्कारे गर्भाधानादिकेऽपि च। यात्रायां च विणिज्यादौ युद्धे देवार्चने सुभे ॥४३ संकष्टे काम्यसिद्धभर्षं पूजयेखोः गजाननम् । तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धघं स्थेव न संशयः ॥४४ वसिष्ठ उवाच-इरयुक्तं सु समाकर्थं कृष्णेन सुमहास्मनः । पार्वती जगतां नाया विस्मिताऽसीच्छुभानना ॥४५ यदा नैदोत्तरं प्रादात्पार्वती शिवसन्तिधी । सदा राधाऽववीहे वीं शिवरूपा सनासमी ॥४६ श्री राष्ट्रीवास— प्रकृतिः पुरुषश्चोभावन्योग्याअयविप्रहौ । द्विधा भिन्नौ प्रकाशेते प्रपचेस्मिन् यथा तथा ॥४७ त्वं चाहमावयोर्वेवि भेडो नैवास्ति कश्चन । विष्णुस्त्वमहमे**वास्मि जिनो दिगुणता गतः** ॥४६ शिवस्य हृदये विष्णुभैवस्या रूपमास्थितः । मम रूपं समास्थाय विष्णोश्च हृदये शिवः ॥४६ जातकर्म आदि धोडल श्रंस्कारों के कराने के समय में तथा गर्मे के आधान आदि कमों में —यात्रा के करते के समय में वाणिज्य आदि क्यसायीं के करने के काल में —संग्राम के जारम्य करने के समय में एवं किसी भी

ई४द ] ब्रह्माण्ड पुराण शुभ कार्य के करने के समय में तथा सङ्घट के जापड़ने पर और किसी भी कामना से युक्त कार्य की सिद्धि के लिए जो भी कोई इन गवानन प्रभु का पूजन करेगा उस पुरुष के समस्त कार्य अवश्यमेव सिद्ध हो जाया करते हैं---इनमें कुछ भी सशय नहीं है ।४३-४४। भी बसिष्ठकी ने कहा---परम शुभ मुख वाली जगतों की स्वामिनी पार्वती धीकुष्ण महान् आरमा वासे प्रमु के द्वारा इस प्रकार ने कहे हुए क्वन का श्रवन करके अस्यन्त विस्थित ही गयी थीं ।४५। जब भगवान् जिब की सन्निधि में पाबंतीजी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया था उस समय में सनातनी जिब के स्वरूप काली राधा जी ने देवी से कहा या । ४६। श्री राधाजी ने कहा—जिस रीति से इस प्रपञ्च में पुरुष और प्रकृति दोनों परस्पर में एक दूसरे के आधम में विग्रहों (स्वरूपों) की रखने वाले हैं और दो रूपों में भिन्न प्रकाशित हुआ करते हैं उसी रीति से हे देखि! तुम और मैं दोनों में दो रूप तो हैं फिन्तु बस्तुत कोई भी भेद महीं है। तुम विष्णु और में ही जिब है और दिवुणता को प्राप्त हुआ है lvo-cal भगवान् शिव के तुद्ध में विष्णु आपके रूप में समास्थित हैं और मेरे क्य में समास्थित होकर धनवान् विष्णु के हृदय में जिब है।४६। एव रामी महाभागे बैञ्जम सेंबता गत,। गणेशोऽयं शिवः साक्षाद्वैष्णवस्यं समास्थितः ॥५० एतयोरावयो. प्रश्वोश्यापि भेदो न हत्रयते । एवमुक्त्वातुसाराधाकोडेकृत्वागजाननम् ॥५१ मूध्न्यु पाद्राय पस्पर्श स्वहस्तेन कपोलके । स्पृष्टमात्रे कपोले तु कत पूक्तिमुदागतम् ॥५२ पार्वतीसुप्रसन्नाभूदनुनीताऽथ राधया । पादयो पतिनं राभमुत्थाच्य निजपाणिना ॥५३ कोडीचकार सुशीता मूध्न्युं पाद्माय पायंती। एवं तयोस्तु सत्कार दृष्ट्वा रामगणेशयो ।। ५४ क्रुष्ण स्कन्दमुपाकुष्य स्वांके रेम्णा न्यवेशयत् । क्षथ शम्भुरपि प्रीतः श्रीदामानमुपस्थितम् ।।५५ स्वोत्संगै स्थापयामास प्रेम्णा सत्कृत्य भानवः ॥५६

भागेय-चरित्र वर्णन (३) 388 हे महाभागे ! यह वैष्णव परभुराम सैवता को प्राप्त हुआ है अर्थात् पिक के स्वरूप को प्राप्त होजाने वाला हो गया है। और साक्षात् यह गणेश शिव हैं जो बैध्यवत्व को प्राप्त हुआ है अर्वात् विच्लु के स्वरूप में समास्थित

है। इन हम दोनो प्रभुओं का भी मेद दिखनाई नहीं दिया करता है। इस प्रकार से कहकर भी राखा ने अपनी गोव में बजानन को बैठा शिया था ।५०-५१। फिर वर्षक्षेत्री का मस्तक सूँच कर अपने हाच से उनके कपीलों का स्पर्ध किया था। उनके केवल कर कमल के स्पर्ध करते ही तस्क्षण जो भी दाँत के दूट जाने से क्षत हो गया या वह भरकर ठीक हो गया या ।५२। इसके अनन्तर श्री राक्षा की के द्वारा अनुनय की गयी पार्वतीजी भी परम प्रसम्म हो गयी थीं जोर जपने चरणों में मस्तक नवाकर पड़े हुए परशुराम को उन्होंने भी अपने करकमल से पक्क कर उठा सिया था। पार्वती जी ने परम प्रसन्न होकर उसको अपनी गोद में बिठाकर उसके पिर का उपधाण किया था। आर्य संस्कृति में बृद्ध एवं बड़े कोग अपने छोटे बासकों का शिर सूभ कर उनकी भागुकी वृद्धि किया करते थे। इस रीक्षि से उन दोनों राम और गणेश का सत्कार मगवान् बीक्कुड्य ने अपने नेत्रों से देखा था। तब अक्षिण्य ने भी स्कन्द को अपनी ओर खडाकर बहुत ही देस के साथ अपनी गोद में बैठा शिया था। इसके अनन्तर भगवान् शस्भुने भी परम प्रसम्म होकर वहाँ पर समुपस्थित श्रीदानः को अपनी गोद में संस्थापित कर लिया था और नाम प्रदान करने वाले प्रभुने उसका बड़ा संस्कार किया **町 | 秋寺-火水-火火-火台|** मार्गव-चरित्र वर्णन (३) वसिष्ठ उवाच-एवं सुस्मिग्धिक्तिलेषु तेषु तिष्ठत्सु भूपते ।

भवान्युत्सगतो रामः समृत्थाय कृतांजलि ॥१ तुष्टाव प्रयतो भूत्वा निर्विशेष विशेषवत् ।

अद्वयं द्वैतमायन्त्रं निर्मुष समुषास्मकम् ॥२ राम उवाच-

प्रकृतिविकृतिजातं विश्वमेतिकृषातु मम कियदनुभात वैभवं तत्प्रमातुम्।

अविदिशतनुसामाऽसीष्टवस्त्वेकधामाऽभवदय भव-

भामा पातु मां पूर्वकामा ॥३

प्रकटितगुणमानं कालसंख्याविधानं सकलभवनिदान कीर्त्यते गरप्रधानम् ।

तदिह निष्डिलतात संबभूवोक्षपात, कृतकृतकनिपातः

पातु मामच मातः ॥४

दनुजकुलविनामी लेखपाताविनामी प्रथम-

कुलविकाशी मर्वविद्याप्रकाशी । प्रसभरचितकाशी भक्तदशाखिलाशीरवतु विजितपाशी

मां सदा पण्मुखाओं ।। १ हरनिकटनियासी कृष्णसेवाविलासी

प्रणतजनविभासी गोपकन्याप्रहामी । हरकृतबहुमानी गोपिकेशेकतानो विदितबहुविधानी आयतां कीर्तिहा नो ॥६

प्रभुनियतमना यो नुन्नभक्तांतरायो हतदुरितनिकायो

ज्ञानदासापरायोः । सकलगुणगरिष्ठो राधिकांके निविधो मम

कृतमपरार्ध शंतुमहत्वगाधम् ॥७

भी वसिष्ठ जी ने कहा—हे चूपते ! इस रीति से उन सबके परमा-धिक स्नेह से युक्त फिल बाले हो जाने पर समबस्थित हुए देखा था तो परशुराम मवानी की गोद से उत्तर कर दोनों हाथों को जोड़कर पूर्णतथा प्रणत हो गये थे 1१। फिर परम प्रयत्नशील होकर विशेषता से रहित की भी विशेष की भौति न्सुति की बी। जाप द्वीत से रहित होते हुए भी अर्थात् एक ही स्वरूप वाले होकर भी इस समय में द्वीत भाव को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात हो स्वरूपों में डमंन दे रहे हैं। जास्तव में आप गर्थों से रहित ही तो

अवित् दो स्वरूपों में दर्भन दे रहे हैं। ब्रास्तव में आप गुर्खों से रहित हैं तो भी अब सगुण स्वरूप से संयुत हैं हि। परश्वेराभ ने कहा --थह सम्पूर्ण विश्व प्रकृति के विकारों से ही समुत्पन्ते हुआ है ह इसकी रचना करने के लिए जो भागेंब-वरित्र वर्णन (३) િ ધ્રપ્રધ भी आपका वेभव है उसके जानने के लिये मेरा बान कितना है अर्घास् में

बहुत ही मुच्छ कान बाला उसको नहीं जान सकता हूँ । जापका स्वरूप और नाम किसी को भी विदित नहीं हैं किन्तु फिर भी अप अभी ह वस्तुओं के एक ही बाम हैं। आप भगवान् अक्कर की भामिनी हैं और पूर्ण काम वाली

हैं। अरप मेरी रक्षा की जिए।३। सर्ध-रज और तम-इन पूर्णों का जान करने वाला--काल की सबधा का विद्यान करने वाला-इस सम्पूर्ण संसार का जो मूल कारण है वह प्रधान-इस नाम से की सिक्ष किया जाया करता है वह यहाँ पर पूर्णतवा कृतकृतक निपात बाबा उक्षपात जिससे हुआ बा

हे याता ! वह साप आज मेरा परिजाभ की जिए।४। सम्पूर्ण दमुओं के कुलों का विनाश करने वाने -- सेशा वातों में अविमानी-सपने कुल का सर्वप्रथम विकास करने वाले---समस्त विद्याओं के प्रकाश से समन्वित-अपने वल से

ही काशी की रचना के कलाँ-अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार का आशीर्वाद देने वाले और जिम्होंने पास को भी जीत सिया है ऐसे वण्युक्षों से अशन करने वाले स्वामी कार्त्तिकेय मेरी सदा-सर्वदा राजा करें।।। भगवान् हर के समीप में निवास करने वाले - श्रीकृष्ण की सेवा के विलास वाले-जो भक्त चरचों में प्रजत होते हैं उनको विशेष ज्ञान प्रवान करने वाले-गोपों की कश्याओं ने द्वारा प्रहास किये नये-भगवान् सक्तूर जिनका बढ़ा मान दिया

करते हैं गोपिकेस्थर के एक स्थान वाले और जिनको बहुत से विधान ज्ञान हैं ने मेरे निर्मित्ता होने ।६। को प्रमु के चरणों में नियत मन वाले है तथा भक्तों के अन्तः करण में जेरणा प्रदान करने वाले-समस्त पापों के समुदाय का हरण करने वासे-ज्ञान के प्रदान में तत्पर-सब प्रकार के गुणगणों में परमञ्जेष्ठ और भी राम्नाकाजी को गोद में विराजमान प्रभू मेरे किये हुए अगाध अपराध को सभा करने के वोग्य होते हैं।७।

या राधा जगदुद्भवस्थितिलयेष्ट्राराध्यते वा जनैः जन्द बोधयतोशवस्त्रं विगलस्त्रेमामृतास्वादनम् । रासेणी रसिकेश्वरी रमणहन्तिक्योनिजानिदनी नेशी सा परिपातु मामबनत राधेति या कीत्यंते ॥ द यस्या गर्भसमुद्भवो हातिविराडघस्यांशभूतो विराड् यन्त्राभ्यं बुरुहोद्भवेन विधिनैकातोपदिष्टेन वे सृष्ट सर्वेमिद चराचरमसं विश्वं च यदोमसु ब्रह्मांडानि विभाति तस्य जननी अश्वत्यसन्नाऽस्तु सा ॥६ पायाद्यः स चराचरस्य जयतो व्यापी विद्युः सिच्चदा-नदान्धि प्रकटस्थितो विलसति ध्रमांधया राध्या । कृष्ण पूर्णतमो ममोपरि दयाविलन्तांतरः स्यात्सदा येनाहं सुकृती भवामि च भवाम्यानंदलीनांतरः ॥१० वसिष्ठ उवाण-स्तुस्वैवं जामदग्न्यस्तु विरसाम ह तत्परम् ।

विज्ञाताखिलतत्त्वार्थो हृष्टरोमा कृतार्थं वत् ।।११ अथोवाच प्रसम्मातमा कृष्णः कमललोचनः । भागंव प्रणत भक्तचा कृपापात्रं पुरःस्थितम् ।।१२ कृष्ण उवाच-सिद्धोऽसि भागंवेद्व स्व प्रसादान्यम साप्रतम् ।

अद्य प्रभृति बरसास्मिँ स्लोके खेळतमो भव ।।१३ तुभ्यं वरो मया दत्त पुरा विष्णुपदाथमे । तरसर्वे कमतो भाष्यं समा बह्वीस्स्वया विभो ।।१४

अो भी राधा इस अगत् के सय-उद्भव और स्विति काल में भी जनों के द्वार समार:धित होती हैं—स्वामी के मुख से विगलित प्रेमक्पी अमृत के रमास्वाद का सब्द से सान कराती हैं—जो राम कीला की स्वामिनी हैं—रिसकों की ईश्वरी है अपने रमच कराने वाले के हृदय में निष्ठा वाली तथा सपने आपको जानन्व पाने वाली वह नेत्री सर्वात् गोपीगणधीश्वरी जिनका गुम नाम भी राधा कीत्तित किया जाया करता है वह अवनत मेरी की रक्षा करें। । जिसके गर्म से असि विराद स्वकृष का उद्भव हुआ था और जिसका वह विराद स्वकृप एक अ सभूत ही या—जिसकी नामि से समुत्पन कमल से समुत्पन हुए विधाता ने जिसको एकान्त में उपदेश दिया गय। था—इस स्थावर जङ्गम सम्पूर्ण विश्व की रचना की है और जिसके रोमों में ये समस्त ब्रह्माण्ड कोश्वत हो रहे हैं उस पूर्ण परमेश्वर को जन्म देने वाली जननी मेरे ऊपर निरन्तर मुसन्त होंगे। १०। जो इस घराचर जगत में व्यापक विभू है और जो सत्-चित्त और आसन्द का सामर प्रकट स्वकृप में स्थित होकर प्रेमान्ध श्रीराहा के साझ होता प्राप्त करता है वह मेरी रक्षा

भागेद-चरित्र वर्णेस (३) 27.2 करें। परम पूर्णतय परमेश्वर श्रीकृष्ण मेरे ऊपर करुणा से पसीजे हुए हुदय वाले मेरे अपर होवें जिसमे मैं कुछती हो जाऊँ और बानन्द में जीन अन्तः करण वाला बन जाऊँ।१०। वसिष्ठजी ने कहा—इस रीति से जमदिन महामुनि के पुत्र परशुराय ने अववान श्रीकृष्णचन्द्र की स्तुति करके फिर इसके पश्चात् वह विरत होकर चुप हो नए वे । वह सम्पूर्ण तत्वीं के अधी का शाला एक सफलता प्राप्त होने वासे के ही समान परम प्रसन्न पुलकोक्गम वाला हो गया था।११। इसके जनकार कमलों के सहश श्रीचनों वाले परम प्रसन्त सारमा से युक्त होते हुए श्रीकृष्ण ने बपने जाने उपस्थित-भक्ति भावना से प्रणत तथा करा के पात्र भागव से कहा--।१२। श्रीकृष्ण बोले-हे भागेंबेन्द्र ! सुभ इस समय मेरे प्रसाद (पूर्ण प्रसन्नता) से सिद्ध हो गये हो। हे बत्स ! तुम आज से सेकर इस लोक में सबसे अधिक अश्व हो गए ही।१३। पहिले समय में विच्यु महाजन में मैंने आपको बर दिया था। वह सब कुछ है निमो । क्रम से बहुत से बवों में पूर्ण होना चाहिए अचित् पूर्ण हो ही जायगा ।१४। दथा विधेया दीनेषु श्रं य उत्तममिण्छता । योगम्च साधनीयों वै शत्रूणां निवहस्तया ॥१५ रवरसमी नास्ति लोकेऽस्मिस्तेजसा व बलेन घ । ज्ञानेन यणसा वापि सर्वश्रेष्ठतमो भवान् ।।१६ **अय स्वगृहमासारा पित्रो. मुश्र\_वर्ण कृ**ष्ट । तपश्चर यथाकालं तेन सिद्धिः करस्थिता ॥१७ राघोरसंगात्सभृत्थाच्य गणेमं राधिकेश्वरः। आसिग्य गाउँ रामेण मैत्री तस्य चकार हु ।।१८ अथोभाविप संप्रीतौ तदा रामगणेश्वरौ । कृष्णाज्ञया महामागौ बभूबतुररिदम ॥१६ एतस्मिन्ततरे देवी राघा कुष्णिप्रया सती। उभाभ्यां च वरं प्रादात्प्रसन्नास्या मुदान्विता ॥२० राधोवाच-सर्वस्य जनतो वंद्यी दुराधपो प्रियावही । मद्भक्ती च विशेषेण भवंती भवता सुती ॥२१ अब मेरा तुम्हारे लिए यह उपदेश है कि परम श्रोयकी अभिकाषा रखने वाले आपको जो विचारे दीन प्रावी हैं उन पर दया करनी चाहिए। और तुमको योग की साधना करनी चाहिए तथा अपने अनुसों का निग्रह

**\$**XX ] विद्याण्ड पुराण भी करता चाहिए।१५। इस लोक में जापके समान अन्य कोई भी तेज-बल-ज्ञान और यश में समानता रखने वाला नहीं है और आप सबमें परम श्रीष्ठतम हैं।१६। उसके जनन्तर आप अपने निवास गृह में पहुँचकर अपने माता-पिताकी शुश्रूषाकरो । और जब भी समय प्राप्त हो तय तपश्चर्या करो । इससे सिद्धि आपके करतल में स्थित हो आयगी ।१७। फिर श्री-राधिका के ईश्वर ने भी राष्ट्राजी की गोद से वणेशजी को अपनी बाहुओं से स्वयं उठाकर अपने वक्ष स्थल से समा लिया था और भली-भाँति स्नेहा-लिङ्गन करके फिर उनकी निजता परसुराम के साथ करादी थी।१८। है शानुओं दमन करने वाले ! इसके उपरान्त उस समय में भगवान श्रीकृष्ण भी आशा से महान भाग बाले वेह्वोनों ही परसुराम और गणेस बहुत प्रीति भारते हो गये वे अपाँत् उन दोनों की बहुत हो गहरी प्रोतिमयी मिनता हो गयी भी भीर पहिले हुआ हो व भाव जिल्हुल ही उनके हृदयों से निकल गया था ।१६। इसी बीच में परम सती-साध्वी बीकृष्ण चन्द्र की निया भीराधा देवी अधिक आनन्द से समन्त्रित होकर प्रसन्न मुखकमल वाली ने उन दोनों कै लिए वर दिया था।२०। दीराधाजी ने कहा-हे पुत्रो ! इस सम्पूर्ण जगत के द्वारा वन्त्रता करने के योग्य—असद्धा तेज वाले और प्रिय कार्य का बाबाहन करने वाले तथा आप दोनों ही विशेष रूप से मेरे मक्त हो आयों 1२१। भवतोनीम भोकनार्यं यत्कार्यं यः समारभेत्। सिद्धि प्रयानु नत्सर्वं मत्त्रसादाद्धि सस्य तु ॥२२ अधीवाच जगन्मासा भवानी भववल्लामा ।

बरस राम प्रसन्नाऽहं तुभ्यं कं प्रवदे बरम् ।

त प्रवृहि महाभाग भयं त्यक्त्वा स्टूरतः । राम उवाच-जन्मांतरसहस्रेषु येषु येषु ज्ञाम्यहम् ॥२३ कृष्णयोर्भवयोर्भको भविष्यामीति देहि से । अभेदेन च पश्यामि कृष्णी चापि भवी तथा ॥२४

पार्वत्युवाच ~ एनमस्तु महाभाग भक्तोऽसि भवकृष्णयोः । भागंब-वरिश्र वर्णन (३) ] [ ३४४

चिरंजीवी भवाश्व त्वं प्रसादान्मम सुवत ॥२४ अथोवाच धराधीजः प्रसन्तस्त्रभुमापतिः।

प्रणत भागवेंद्रं तु वराह जगदीम्बरः ॥२६ णिव उथाच-

रामभक्तोऽसि मे वत्स यस्तै दली वरो मया। स भविष्यति कारस्त्येन सत्यमुक्तं न चान्यचा ॥६०

अद्यप्रभृति लोकेऽस्मिन् भवतो वलवत्तरः।

म कोऽपि भवताहत्स तेजस्वी च भवत्परः ।।२० जो कोई पुरुष भापके सुभ नाम का उच्चारण करके जो भी कुछ

कार्य का समारक्त्र किया करता है उसका यह कार्य मेरे प्रसाद से निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त हो आता है। १२। इसके उपरान्त भगवान भव (शिष) की बरुकमा भवानी देवी जो इस समस्त जगत को जन्म देने वाली माता है, बोली थीं। हे राम, हे बस्स ! मैं सुम से बहुत प्रसन्त है, मुझे सुम यह बतला वो कि तुम्हारे लिए मैं क्या बरवान दे हूँ । हे महान भाग वाले ! उसी वरदान को जो तुमको अभिकाषित हो मुझे स्पष्ट वनलादो और इसमें सर्वेषा भय मत करो तथा भय को तो एकदम बहुत दूर हटा दो। परशुराम जी ने कहा---मैं अपने सहस्रों जरमों में भी जिन जिने देहों में गमन करके समुत्पन्त होऊँ।२३। भी राखा कृष्ण भीर भवाती-भव का सनस्य मक्ष होर्जे यही बरदान आप मुझे प्रवान की जिए। श्री राखा कृष्ण और भव-भवानी--इन दोनों युगलों का मैं कोई भेद भी नहीं देखूँ अधिद् इनका एक ही स्वरूप मेरी दृष्टि में बना रहे ।२८। जनदम्बा पार्वतीजी ने कहा---है सहाभाग ! इसी प्रकार से होगा। तुष तो भगवान शंकर और श्रीकृष्ण-चन्द्र के परम मक्त हो । हे भुक्त ! जर्मात् परम भुन्दर बत वाले । मेरी कृपा के प्रसाद से तुम बहुत सीव्य चिरकाल धर्यन्त जीवित रहने वासे हो जाओ ।२५। इसके पण्यात् इस वसुम्बरा के स्वामी भगवान उमापति परमा-धिक प्रसन्त होकर उस राम से बोले और बगत के स्वामी ने जब देखा था कि वह भार्यवेन्द्र परमुराम उनके चरचों में प्रणत ही रहा है तथा वरदान

प्राप्त करने का परम योग्य पात्र है तो उन्होंने कहा--।२६। भगवान शिव ने कहा है वरस ! तुम मेरे राम के मक्त हो -- यह दरदान मैंने तुमको दिया था। वह दरदान सम्पूर्णतया कहा हुआ। सत्य ही होगा और इस वरमें ३४६ ] **बहारण पुराण** अस्तरा कर भी नहीं होगा कर्ना कर्मी कर भी अस्तर न होगा गांध है

अन्यया कुछ भी नहीं होगा क्यांत् इसमें कुछ भी अन्तर न होगा १२७। हे बत्स ! इस समस्त नोक में आज ही से बारम्भ करके आपसे अधिक बल-वान कोई भी नहीं होगा और न कोई जापसे अधिक तेण के धारण करते बाला तेजस्वी ही होगा १२६।

वसिष्ठ उवाय-

अथ कृष्णोऽध्यनुजाप्य शिवं च नगनंदिनीम् । गोलोकं प्रययौ युक्तः श्रीदाम्ना चापि राधया ॥२६

अथ रामोऽपि धर्मात्मा भवानी च भवं तथा। संपूज्य चाभिवादाय प्रदक्षिणमुपाकमीन् ॥३०

यणेमं कात्तिकेय च नत्वापृष्क्य च पूर्यते । अकृतद्रणसंयुक्तो निष्चकाम गृहातरान् ॥३१ निष्कम्यमाणो रामस्तु नंदीक्वरमुखंगेणे ।

ानिक स्थमाणा रामस्तु नदाश्वरमुखगण । नमस्कृती ययौ राजन्स्वगृह्ं परया मुदा ॥३२ वसिश्वजी ने कहा—इसके अनन्तर भगवान श्रीकृष्ण गिव और नग-राज की पूर्वी को अनुझापित फरके श्रीराधा और श्री दामा के साथ सपने

गेश्लोक धाम को चले गये वे ।२६। इसके पश्चात् धमरिया राम ने भी भग-बाग शिव और जगदम्बा का भली-मांति अर्चन करके और अभिवादन करके इसके अनम्बर उन्होंने प्रदक्षिणा करने का उपक्रम किया था ।३०१ हे चूपते ! फिर राम ने गणेशजी और स्थामी कर्तिकेश की सेवा में प्रणिपास करके तथा उनसे पूछकर उस गृह के मध्य भाग से बाहिर निष्क्रमण किया था

(३१) है राजन् ! जिस बेला में राम यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे थे उस अवसर पर नन्दीस्वर प्रभृति ज्ञिय के मुख्य वर्णों के द्वारा उनकी प्रभाम किया गया था और फिर बहु राम बड़ी ही प्रसन्तता से अपने गृहं को अले गये थे १३२

## सगरोपाख्यान (१)

राजन्तेवं भृगुर्विद्वान्पश्यञ्जनपदान्बहून् । समाजगाम धर्मात्माऽकृतवशसमन्दितः ॥१ संवरीपाष्यान (१)

निलिल्यु क्षत्रिया सर्वे यत्र तत्र निरीक्ष्य तम् । वर्जतं भागेवं मार्गे प्राणरक्षणतत्परा. ॥२ अयाससाद राजेंद्र रामः स्विपितुराश्यमम् । भातसत्त्वसमाकीणं वेदध्वनिनिनादितम् ॥३ यश्र सिहा मृगा गाची नागमाञ्जीरपूषकाः । समं चरंति सहृष्टा भयं त्यक्त्वा सुदूरतः ॥४ यत धुमं समीक्ष्यीव श्वाग्तिहीत्रसमुद्भवम् । उन्नवंति मयूराश्च भृत्यति च महीयते ।।५ यत्र साय तने काले सूर्य स्वामिमुख दिजे.। जलांजलीन्प्रक्षिपद्भिः क्रियते भूजेंलाविला ॥६ यत्रांतेवासिभिनित्यं वेदाः जास्त्राणि संहिताः । अभ्यस्य ते सुदा युक्त ब्रीहाचय वते स्थिते ।।७

भी वसिष्ठ महामुनि ने कहा—हे राजव् ! इस प्रकार से विद्वात् भृतु बहुत-से जन पर्वी का अबसोकन करते हुए वे अग्रांत्या राज सहत क्रम से समिन्यत होकर समागत हो नये वे ११। मार्ग में अहाँ पर भी दानिय मिले को वे सब उन परजुराम को देखकर छिप वये के क्योंकि मार्ग में राम गमन करते हुए उन्हें विकालाई पड़े को बौर वे किवारे अपने प्राणों की रक्षा में परायण होकर इबर-उबर भागे-भावे फिर रहे थे।२। हे राजेन्द्र । इसके पश्चात् परशुराम अपने पिता के आश्रम में पहुँच गए से जो आश्रम परम गान्त जीवों से चिरा हुआ था और जिसमें वेद बन्जों की स्वति गूँज रही थी। इस जाधम में स्वभाव जिल्हा वेर भाव भी भाम भाग को भी नहीं था और परस्पर में निसर्ग अनु कीव भी जैसे सिंह और मृग तथा गी-सर्व-पार्जार और मूचक भी सब मिले-जुले एक साथ सञ्चरण करते से धीर अपने स्वामाविक अञ्जा का भी भय दूर करके त्याग विया था।।। है महीपते ! जिस आश्रम में निरन्तर कव्नि होत्र के होते रहने से समुत्पन्न हुए धूम (धूँआ) को वेखकर ही मेमावरण की भ्रान्ति से वर्षात् वने धूम के द्वारा समावृत अन्तरिक्ष को मैचान्छन्न समझकर मयूर बहुत प्रसन्न हो रहे ये और अपने चित्रविचित्र पिण्छों को फीसा कर नृत्य कर रहे ये जहाँ पर सार्यकाल के समय में द्विजयन सूर्यवेष के सम्मुख में जल की वक्कजिल्यों

बह्याण्ड पुराण ३१α ] का प्रक्षेप कर रहे ये जिस जस से सारी भूमि आ विस हो गई वी अर्थात् भीगकर मटमैले रङ्ग की हो रही थी।इ। अही पर अध्ययन शील वट ब्रह्म-चारियों के द्वारा नित्य ही वेदों-शास्त्रों और संहिताओं का अध्यास किया आता या । ये सभी छात्र परमाधिक हुई से समन्त्रित सवा ब्रह्मचर्यं व्रत में समास्थित रहा करते थे। 🤃 अयं राम. प्रसन्नात्मा प्रश्यन्नाश्रमसंपदम् । प्रविवेश गर्न राजन्मकृ**तव**गसंयुत. ॥⊂ जयशब्दं समः जब्दं शोच्चरद्भिर्विजात्मजैः। द्विजेश्व संस्कृक्षी रामः परं हर्षमुपागतः ॥६ आश्रमाभ्यंतरे तत्र संप्रविश्य निजे गृहम् । ददर्श पित्र रामो जमदन्ति सपोनिधिम् ॥१० साक्षाद्भृगुमिनासीनं निग्रहानुग्रहक्षमम् । पपात चरणोपास्ते हार्सगालिगितावनिः ॥११ रामोऽहं तव वासोऽस्मि प्रोध्यरम्मिति भूपते । जग्राह चरणी चापि विधिवस्सज्जनुमणी: ।। १२ भय मातुश्च चरणावभिवाच कृतांत्रलिः। उवाच प्रणतो वाक्यं सयोः संहर्षेकारणम् ।।१३ राम खवाच-पितस्तव प्रभावेण तपसोऽतिदुरासदः। कार्त्त वीर्यो हतो युद्धे सपुत्रबलवाहनः १०१४ इसके अनन्तर उस परम पुनीत बाधम की अनिवंचनीय विशास विभूति का अवलोकन करने से प्रसन्न आस्मा वासे राम ने हे राजन् ! अपने पालित अकृत प्रण के सहित मन्दनति से उस आश्रम में प्रवेश किया या । व असे ही राम ने भीतर अपना पदार्यक किया का बैसे ही उनका दर्भन करके वहाँ पर स्थित द्विजों के बालकों ने जब-जबकार और नमस्कार की व्यतियों की प्रोच्चारण किया का और विश्रों के द्वारा भागवेन्द्र राम का थड़ा ही अधिक सम्भान-संस्कार किया गया यह । इस रीति से अपने स्थागत-समादर को देखते हुए राम को परमाधिक हवं हुआ था।१। उस बाश्रम के

समरोपाड्यान (१) 346 अन्दर अपने गृह में जब राम ने प्रवेश किया का तो वहाँ पर परबुराम जी

ने तपस्या के परम निधि अपने पिताशी जमदग्नि महामुनि का दर्शन किया था ।१०। वे असदिग्नि मुनि साकाल् अपने पूर्व पुरुष भृगु मुनि के समान वहाँ पर विराजभान में जो अपने तपोश्रल से विश्वह और अनुग्रह करने की विभास सामर्थ्यं धारण करने वासे ने । उनके समीप में पहुँचकर राम ने उनके परण कमलों के निकट में अपने बाड़ों बच्चों से मूर्मिका आजिकून करते हुए भिरं गये वे अर्थात् भूमि पड़कर साष्ट्राञ्च प्रणाम किया या ।११। हे मूपते ! परजुराम ने प्रणियात करते हुए—मैं आपका दासानुदास राम है-आपकी सेवा में घेरा सादर प्रकाम निवेदित है—ऐसा मुखा से उच्चारण भरते हुए उस सज्जनों में प्रमुख राम ने प्रचाम करने की विधि से साम पिताओं के दोनों चरणों का पहल किया था।१२। इसके अनन्तर उन्होंने अपनी माता भी के चरणों में करबढ़ होते हुए अधिवादन किया था। फिर परम प्रणत होकर उन दोनों माता-पिता के अतीय हुवें का कारण स्वरूप बारय कहा वा ११३। राम ने कहा—हे पिताओ, आपके परम दुरासद तप के प्रभाव से ही मैंने बड़े बजवान कार्लावीय राजा का पुत्रों-सैनिकों और बाहर्नों के सहित इनन कर दिया है। इस निवेदन का तास्पर्य यही है कि सम इतने बनाना नत्रू के निपातन करने में मेरा पुरुषार्व कुछ भी नहीं है यह नव कुछ जायके ही तप का प्रभाव है जिस से मेरे बारा वह पुष्ट मारा वया है।१४। यस्तेऽपराधं कृतवान्युष्टमंत्रित्रचोषितः । तस्य दण्डो मया दलः प्रसह्य मुनिपुंगव ॥१४ भवन्तं तु नमस्कृत्य गतोऽहं ब्रह्मणोंऽतिकम् । तं नमस्कृत्य विधिवत्स्वकार्यं प्रत्यवेदयम् ॥१६ म माभुवाच भगवाञ्छुत्वा वृत्तांतमादितः । त्रज स्वकार्यसिद्धचर्यं विवनोकं सनासनम् ॥१७

श्रुत्वाऽहं तद्वचस्तात नमस्कृत्य पितामहम् । गतवाञ्चित्रवलोकं वे हरदशंगकाक्षया अ१६ प्रविश्य तत्र भगवन्नुमया सहितः शिवः । नमस्कृतो मया देवो वांछितार्वंप्रदायक ॥१६ तदग्ने निक्कि स्वीयो वृत्तांतो विनिवेदितः । मया समाहित्धिया स सर्वं श्रुतवानिष ॥२० श्रुत्वा विचार्यं तत्सर्वं ददौ मह्यं कृपान्विषः । त्रं लोक्यविजयं नाम कवकं सर्वसिद्धिदम् ॥२१

यह वही बद्यम राजा था। जिसने बपने परम दुष्ट मन्त्री की प्रेरणा से प्रेरित होकर आपका महानुबपराध कियाचा। उस अपराध का दण्ड मेरे द्वारा उसकी दे दिया गया है। हे मुनियों में परम क्षेत्र ! मैंने बलपूर्वक संसको वण्डल किया है। मैंने जिस रीति से बद दक जो कुछ भी किया है स्तका पूर्ण विवरण क्रमानुसार में आपकी सम्बिध में निवेदिस करता है ।१५। मैंने आपको नमस्कार करके सर्वप्रचम बहुताओं के समीप में गमन किया का क्योंकि समस्त सृष्टि बहुत जी के ही बारा हुई हैं। अतः उनकी क्सके निपातन से कुछ धुरा प्रतीत न हो, उनकी आजा प्राप्त करना न्यायो-जित एवं आवश्यक या। मैंने वहाँ आकर जनको विधि के साथ प्रणिपात किया या और अपना सकुल्यित कार्य उनसे निवेदित कर दिया था ।१६। ब्रह्माबी ने भारत्थ से लेकर सम्पूचं वृत्तान्त सुना वा और मुझसे कहा था। समस्त अनियगण भगवान् जिब के परम अक्त है जतः अपने कार्य की सिब्धि कै लिए सनातन शिवजीक में बाना चाहिए ।१७। हे तात ! पितायह के इस वचन का श्रवण करके बहुराजी को नगरकार करके सगवात् जिल के दर्शन की आकारहका से फिर मैं किवजी के लोक में क्या जा ।१८। है भग-मन् ! यहां पर शिव लोक में अबेश करके उमा देवी के लहित भगवान् शिव की नमस्कार किया था। भगवानु लिय तो ऐसे देव 🖁 जो सबके लिए बाञ्चित अर्थं का प्रदान कर दिया करते हैं।१६। उन प्रभू के सामने मैंने अपना पूरा बुलान्त आवेदित कर दिया चा । जो भी उनकी सेवा में निवे-दित किया या इस सबको उन्होंने परम समाहित बुद्धि से बस सबका अवण भी किया वा। उस सम्पूर्ण बुत्तरन्त का अवश करके उन्होंने एक क्षण तक विचार किया था और फिर परमाधिक हुपा से समन्वत होकर समस्त सिद्धियों के देने वाले क्लोक्य विजय नाम वाला कवन मुझे उन्होंने प्रदान किया वा १२०-२१।

तल्लब्ध्वा तं नमस्कृत्य पुष्करं समुपागतः । तत्राहं साधियत्वा तु कवचं हृष्टमानसः ॥२२ सगरोपाकसन (१) 364 कार्त्त वीर्यं निहत्याजी शिवलोकं पुनर्गेतः । तत्र ती तु मया दृष्टी द्वारे स्कन्दियनायकी ॥२३ तो नमस्कृत्य धर्मेज प्रवेष्टुं चोश्वतोऽभवम् । स मामबेक्ष्य गणपो विजन्तं त्वरयान्वित्म् ॥२४ वाण्यामास सहसा नाखावसर इत्यव । मम तेन पितस्तत्र वाय्युद्धं हस्तकर्षणम् ॥२४ सङ्जातपरशुक्षेममतोऽभूद्भृगुनन्दनः । तज्ज्ञात्था समुद्गुह्य मामधश्चोद्ध्वमेव च ॥२६ करेण भ्रामयामास पुनश्चानीतवास्ततः। तं हृह् बातिक धा क्षिप्तः कुठारो हि मया सतः ॥२७ वंतो (मपतितस्तस्य ततो देव उपागतः । पार्वती तत्र रहाऽभूतदा कृष्णः समागतः ॥२८ उस कवन की सिक्कि पूरकर तीये में बतनायी भी असएव मैंने उस को प्राप्तकर भगवास सकूर को प्रकाम किया और मैं फिर उसकी सिद्धि के सिये पुष्कर में समामत हो गयाचा। वहाँ पर मैंने उस कवच की सिद्धि प्राप्त कर भी थी। और उसे साधित करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई भी ।२२। फिर संव्राम भूमि में कालंबीय का निपासन करके में पुनः शिव-लोक में गया था कि अपनी विजय का सम्बाद प्रमुको सुनादूँ। वहाँ पर मैंने द्वारपर शक्तव और विनायक को समवस्थित देखा ।२३। हे समें के ज्ञान बाले मगबान् ! मैंने उन दोनों की सेवा में प्रणाम किया और मैं अन्दर प्रवेश करने के लिए समुचत हो गया था। उस समय में बड़ी शीद्यता से मुक्त होकर अन्दर प्रविष्ट होने वाले मुझ को देखकर गणेश जी ने रोक दिया मा ।२४। उम्होंने मुझ से यही कह मुझको अन्दर प्रवेश करने से सहसा रोका था कि आज अन्दर गर्भन करने का वनसर नहीं है। हे पिताजी ! उस समय में मेरा उन गयेश जी के साम पहिले तो वाग्युद्ध अर्थात् अच्छी तरह से कहा सुनी हुई भी और फिर हायों का कर्षण अर्घात् मेरा हाथ पकड़कर श्रीं बातानी हुई थी। ११५। उस समय में गणेश जी ने यह देखा कि भृगु नन्दन वरते परभुका प्रहार करने बासा हो रहा था । उन्होंने यह जानकर मुसकी पकड़ निया वा और अपर इडाकर तीचे की ओर कर दिया था।२६।

ि बह्माणंह पुराण ३६२ ] गणेश जी ने अपने हाक से अठाकर अच्छी तरह ने उत्पर के अनेक स्रोको में घूमाया था और फिर नोचे के लोकों में घुमाकर वही पर मुझे लाकर रख दिया था। फिर युक्तको बढ़ा कारी क्रोध आ गया था और मैंने अपना कुठार उनके अपर प्रक्षित्र कर दिया यह । २०। उस प्रहार से गणेशजी का एक बांधा दौत टूटकर भूमि पर गिर गया था। उसी समय में महादेशजी वहाँ पर आ सर्वे थे। उस समय में पार्वतीकों ने अपने पुत्र के दांत के टूट भाने की दुर्घटना देखा तो वे बहुत रुष्ट हो गयी थी । उसी समय में भगवान् भी कृष्ण भी आर सबे दो ।२८३ राधया सहितस्तेन सानुनीता वरं ददौ। महा कृष्णो जगामाय तेन मैत्री विश्राय च ॥२६ तत प्रणम्य देवेको पावंतीपरमेश्वरी । भागतस्तव सान्निध्यमकृतवणसंय्तः ॥३० यसिष्ठ उवाच-इत्युक्त्वा भागेवो रामो विरराम च भूपते। जमवन्निषवाचेवं रामं शत्रुनिवहंगम् ॥३१ जमदन्ति स्वाच-क्षत्रहरुपाभिभूतस्त्वं तावद्योगोपशांतये । प्रायश्चित्तं ततस्तावद्यथावत्कतुं महंसि ११३२ इत्युक्तः वह पितवं रामी मतिमती वर । ।यश्चित्तं तु तद्योग्यं स्वं मे निर्देष्ट्र महासि ॥३३ जमदण्ति एवाच-ग्रतीश्च नियमीश्चीय कर्षयन्देहमात्मनः । गाक्षभूलफलाहारो द्वादणाव्दं सपश्चर ॥३४ बसिष्ट उवाच-इस्युक्त प्रणिपस्यैन मस्तर च भृगूद्धहः। प्रययौ तपसे राजन्तकृतत्रणसंयुतः ॥३५ स गस्था पर्वत वरं महेंद्रमरिकर्वणः।

कृत्वाऽऽश्रमपद क्षस्मिस्तपस्तेपे सुदुश्चरम् ॥३६ वर्तस्तपोभिनियमैदेवताराघनैरपि ।

निन्ये वर्षाणि कति चिद्रामस्तिस्मन्महात्मनाः ॥३७

भगवान् श्रीकृष्ण भीराष्टा जी को साम में सेकर ही पधारे थे। उनके हारा पार्वतीजी का बनुभव किया या और पार्वती अगञ्जनी ने मुझे बर-दान प्रदान किया था। और अवकान् कुल्ल ने हम दोनों की मित्रता करा-कर प्रणाम किया था और नहीं से वे चने गये वे ।२६३ इसके बनन्तर रेवेश्वर पार्वती और परवेश्वर दोनोंको सावर प्रणियात करके में जकुत बण के ही साथ में उनके समीप में उपस्थित ही यदा था । १०। प्रसिष्ठजी ने कहा — हे भूपते । इतना हो सम्यूर्ण अपना शृताम्त कहकर फिर परसुराम चूप हो गये थे। इसके अनन्तर महायुनि जनदन्ति ने अन सचुओं के दिनाश कर देने वाले राम से बोने १३१। जमदिन्त ने कहा-हे राम । आप तो अब सगरत अभियों की हत्या से अभिजूत ही गये हैं अचार, अभियों के बहा की हत्य। आपके कपर कायी हुई है। अंतएक अब आप उस की हुई हत्या के निवारण करने के सिथे यवाविधि प्रायश्चित्त करने के योग्य हैं अर्थाद् उसके कोधन के बास्ते जास्त्रोक्त प्रावस्थित करना ही चाहिए ।६२। इस तरह से कथन करने वाले अपने पिताची से मतिमानों में श्रीष्ठ राम ने यह प्रार्थना की भी कि उस विशास बंध के कोधन के योग्य को भी कोई प्रायश्वित हो उसकी आप ही मुझे निर्देश करने के लिए परम बीध्य है ।३३। महामुनीग्द्र व्यवस्ति जी ने कहा-वहुत-से वर्ती और नियमों के द्वारा अपने शरीर का कर्षण करते हुए केवस बन्ध लाकों और मूलों का बाहार करने वासे होकर बारह थवाँ तक निरन्तर तपक्यमाँ का समाचरण करो।३४। अब इस प्रकार से आत्म-क्रोधन के सथे विताशी के हारा कहा गया या तो परशुराम जी ने अपने भाता-पिता के चरणों में अणिपात किया और अकृतप्रण को सपने साथ में नेकर है राजन् ! वह तपस्वर करने के लिये वहाँ से चले गये के ।३४। वै परजुराम जिन्होंने अपने समस्त जबुओं का विनाश करके पूर्णतया क्षंत्रकार दिया था वे अब अपने बेह को जुद्धि के लिए कवण करने के बास्ते महेन्द्र नामक पर्वत पर नये थे। उस निरि पर अपना एक आश्रम बनाकर उन्होंने वहाँ पर परम दुश्चर तप किया था।३६। वहां पर राम ने मनेक सत-सप-नियम और देवता के समाराधन के द्वारा उस आध्य में महान् भन बाले भार्नेय ने कुछ वर्ष ब्लतीय कर दिय ये वर्षात् ऐसे 🚯 अनेक साधनों को करके बहुत से वस बिता दिये थे ।३७।

## सगरोपाख्यान (२)

वसिष्ठ उवाच-ततः कदाचिद्विभिने चतुरगमलान्वितः । मृगयामगमच्छूर शूरसेनादिभिः सह ॥१ ते प्रविश्य महारण्य हत्वा बहुविधान्मृगान् । जम्मुस्तृषात्तां मध्याह्ने सरितं नमंदामनु ॥२ तत्र स्नात्वा च पीत्वा च बारि नवा गतश्रमा.। गञ्छंतो दहशुर्मार्गे जमदम्नेरथाश्रमम् ॥३ दृष्ट्वाश्रमपदं रम्यं मुनीनागच्छतः पथि । कस्येदमितिः पप्रच्छुर्भाविकर्भप्रचोदिताः ॥४ ते प्रोचुरतिजातात्मा जमदग्नेमहातपाः। वसस्यस्मिन्सुतो यस्य राम. गस्वभृतां वर: ॥५ तच्छ, त्वा भीरभूतेषां रामनामानुकीर्तनात् । क्रीवं प्रसन्तानुसस्य पूर्ववंरमनुस्यरत् ॥६ अथ ते प्रोचुरन्योग्य पितृहंतुर्वधारिपतुः। वैर निर्यातनं कि तु करिष्यामी विशाधुना ॥७ थी वसिष्ठ जी ने कहा--इसके उपरान्त यह हुआ था कि किसी समय में सूर शूरसेन आदि के साथ चतुरिङ्गणी सेना नेकर उसी वन में मृगया (शिकार) के लिये गया वा । जिसमें पैवल-जश्य-हामी और रख ये सभी बारों साधन होते हैं वही चतुरिक्कणी सेना कही आती है।१। उन्होंने उस महास् विशास अरम्य में प्रवेज करके बहुत-से मृगों का हुनन किया था। जब मध्यास्त काल हो गया तो वे सब पिपासा वैजैन होकर नर्मदा नदी

की और पहुँच गये थे ।२। वहाँ पर उनने बस शान किया और स्नान किया या और अपने जम को दूर किया था। जब वहाँ से वे जा रहे थे तो भृगुकर जमदिन मुनि का आश्रम अनने देशा था। ३। वह आक्षम का स्थान बहुत ही सुरम्थ था। उसका अवलोकन करके उन्होंने मार्ग में आगमन करते हुए मुनिग्लो से पूछा था कि यह किसका ऐसा परम सुन्दर आश्रम है। उस समय में होनहाद ऐसा हो था और अविश्व में हीने बाते कमी से वे प्रेस्ति

सगरोपाच्यान (२) 354 हो गये थे। उन मुनियकों न उस नृप से कहा या कि इस आव्यम में अत्यन्त ही प्रशान्त आस्मा शासे और महान् तपस्की जमदक्ति मुनि निवास किया करते हैं जिनके पुत्र सस्त्र शारियों में परम श्रोह परशुराम हैं।५। यह श्रदण करके परमुराम जी के नाम के अनुकी तान से पहिले तो सुनने के साथ ही उनके हृदय में वहा भारी भय उत्पन्न हो गया था किन्तु फिर क्रीध की सहन करके उनकी परणुराम की बड़ी भारी कूरता के साम किये हुए पूर्व देर का अनुस्मरण ही गया था ।६। इसके अनन्तर उन्होंने एक वूसरे से आपस में कहा वाकि इन्होंने तो हमारे पिता का बंध किया या तो ऐसे पिता के हनन करने वाले के पिता का अब इस समय में वध करके हम सब इस रीति से अपने बैर का बदला अवस्य निकालेंगे ।७। इत्युक्त्वा खड्गहस्तास्ते संप्रविषय तदाश्रमम्। प्रजिध्नरे प्रयातेषु मुनिवीरेषु सर्वतः ।।= स हत्वाऽस्य शिरो हृग्वा निवादा इव निर्देशाः । प्रययुक्ते दुरास्मानः सक्ताः स्वपुरी प्रति ।। ६ पुत्रास्तस्य महात्मानो हक्ष्या स्थपितरं हतम्। परिवार्य महाराज रुख्दु जीककशिता ॥१० मत्तरिं निहतं भूमी पतितं वीक्ष्य रेणुका । पपात मूच्छिता सन्धो लनेवाशनिसार्डिता ॥११ सा स्वचेतसि संभूष्छर्प शोकपावकदीपितान् । दूरप्रनष्टसंज्ञेव सद्यः प्राणेव्यंयुज्यत ॥१२ अनालपत्यां तस्यां तु सन्नां याता हि ते पुनः । न्यपतन्भूच्छिता भूमौ निमग्ना जोकसागरे ॥१३ तसस्तपोधना येऽन्ये नत्तपोवनवासिन समेत्याश्वासयामासुस्तुल्यदुःखा सुतान्मुने ॥१४ इतना कहकर वे सब करों में खड्ग लेकर उस आध्यम के अन्दर प्रविष्ट हो गये थे और सभी और से शमनागमन करने वाले मुनियों का हुनन किया था। ६। फिर उनने जमदन्ति मुनि का हुनन कर दिया था और दया से रहित निवादों के ही समान उस वानदन्नि का मस्तक काटकर हरण कर लिया था। वे महान् दुष्ट आरमा वाले अपनी सेना के सहित

्रवहराण्ड पुरा**ण** 356 ] अपनी नगरी की और चले गये थे ।१। हे महाराज ! उस महामूनि अमधीन के जो अन्य पुत्र ये वे परम साधु प्रकृति से सुसम्पन्न महान् बाश्मा वाले तापस ही ये जब उन्होंने देखा कि उनके पिता का बड़ी निर्दयसा से हनन कर दिया गया है तो उस मृत पिता ने सव के चारों बैठकर महान मोक से उरपीड़िन होते हुए सदन करने लग नवे वे ।१०। अपने प्राणनाय स्थामी को सिहत और भूमि पर पड़े हुए देखकर मुनि परनी रेणुका देवी सुरन्त ही भूमि पर पछाड़ खाकर बजाघात से निरी हुई कोमल जता के ही समान मूर्किछत होकर गिर गयी थी। ११। उसके मन में मूच्छी जा गयी थी और उसको अपने देह का अनुसन्धान नहीं रहा चा। वह लोक की अग्नि से दीपित हो नयी थी। वह बहुत अधिक सजा से हीन के समान ही होकर तुरन्त ही अपने प्रिय प्राणों से बियुक्त हो गयी की अवित् उसके प्राण पसेरू शुरम्त ही उड़ गए थे। १२। जब उसके पुत्रों ने देखा कि वह कुछ भी नहीं भोल रही है तो फिर उनको होता भाषा या और अपनी माताका मृत शरीर देखकर ने सभी गोक के अगाम सागर में निमम्न होते हुए मूर्फिछत होकर भृमि में पछाइ खाकर गिर गर्वे ये ।१३। अब ऐसा मोक से वहाँ कड़ा हाहाकार मन गया तो को अन्य तप के हो धन वाले तपस्ती गण थे जो कि उसी तपीवन में निवास करने वासे वे हे मूने ! उन सबको भी उन मुनि पति-परिवर्षों के वियोग से समान ही दु ख हो रहा या और वे सब बहीं पर इकट्ठे हो गये वे सवा रेजुका के पुत्रों को समावतासन दिया षा ।१४। शांत्र्यमाना मुनिगणैर्जामदग्न्या यथाविष्ठि । आधुक्षवेषसा तेषामम्नी पित्री कलेवरे ॥१५ चक्र रेव सदूद्ध्वं वे यत्कत्तं व्यमनंतरम्। पित्रोमंरणद् स्नेन पीडधमाना दिवानिणम् ॥१६ तत काले गते राम<sup>ः</sup> समानां हादशावधौ । निवृत्तस्तपसः संख्या सहागादाश्रमं पितुः ॥१७ समस्त समागत मुनिगणों के द्वारा अब अध्छी तरह से उन पुत्रों को सान्त्वना दी गयी थी तो अध्दक्षि के उन मुनियों के कहने से अपने माता-पिता के सबरे का कर्मकाण्ड के अनुसाद कृष्यि में बाह कर दिया था।१५। अन्त्येष्टि के अनन्तर फिर जो भी करने के बीग्व कर्व किया कलाप या उस

सबको भी पूर्णतया सम्पन्न किया था। वे सभी अमदिन के आस्मज अपने बोनों ही माता-पिता के मरण के असहा दुःख से रात दिन पीड़ित होते हुए रहा करते थे ११६। इसके अनन्धर कुछ काल के व्यतीत हो जाने पर जबंकि बारह बजों की अवधि पूर्ण हो गयी थी तो अपनी तपस्वयां से निष्टुत्त होकर राम अकृत प्रण के साथ अपने पिता थी में आये थे ११७।

### क्षत्रिय चंत्र नात्र प्रतिज्ञा

बसिष्ठ उथाच-स गच्छन्पयि बुश्राव मुनिष्यस्तत्त्वमादितः । राजपुत्रव्यवसित पित्रो. स्वर्गतिमेव च ॥१ पितुस्तु जीवहरणं शिरोहरणमेव च । सरमृतेरेव मरणं श्रुत्वा मातुश्च केवलम् ॥२ बिललाप महाबाहदुं.खशोकसमन्वितः । तमधारवासयामास तुत्यदु खोऽकृतव्रणः ॥३ हेनुभिः णास्त्रनिदिष्टैर्वीर्यसाम<mark>ध्यंसूचकैः</mark> । युक्तिनौक्षिकर्षान्तेस्तच्छोकं संभ्यशामयत् ॥४ सांस्वितस्तेन मेधावी घृतिमाचव्य भागंवः। प्रयमी सहित सच्या भातृणां तु विहस्तया ॥५ स तान् दृष्ट्वाभिवार्श्वताम् भागेवो दुःश्वकार्षितः । गोकामर्षयुतस्तैश्च सह तस्यौ दिनत्रयम् ॥६ ततोऽस्य सुमहान्कोद्यः स्मरतो मिधन पितुः । वभूव सहमा सर्वलोकसहरणक्षमः ॥७

श्री महामुनीन्द्र वसिस्ट जी ने कहा—परसुरास ने मार्ग में गमन करते हुए मुनि मध्दल से आरम्भ से सब तत्त्व सुन लिया वा अवाँ त् वहाँ पर किस तरह से सब बटनाएँ हुईं वीं बहु खबण कर लिया या। उनको यह भी शांत हो गया वा कि उन महान दुष्ट राज पुत्रों ने यह कुचेष्टाएँ की थीं और उनके द्वारा पिता की शृंध्युं तथा को के में माना का देहान्त हो गया है

३६६ विद्योग्ड पुराप 1१। अपने पिताजी के जीवन का हरण और उनके शिर की काटकर ले जाने का सभाचार भी उन्होंने जानकर यह भी उनको सात हो गया था कि उनकी माताश्री का मरण पिताजी की मृत्यु हो जाने ही से शोकोद्रेक वश हो गयी थी।२। वह महाबाहु को बड़ा भारी शोक और असहा दुःश्व हुआ था। इससे वे राम बहुत अधिक विलाप करने लग गये थे। यदापि अकृत व्रण को भी परशुराम के ही समान दुःख हुआ था किन्तु फिर भी उसने राम को बहुत कुछ समास्वासन दिया का ।३। वीर्य की सामर्थ्य के सुचक गास्त्रों में निविष्ट किये नए हेतुओं के द्वारा और युक्तियों से तथा लोक में होने वाले अनेक १०८१कों के द्वारा परबुराय भी के उस महान शोक को भक्त तथ ने शमित कर दियाथा।४। उस बक्कत तथ के द्वारा सान्स्वना दिए गए परशुराम ने धैयें का अवलम्बन निया वा क्योंकि वह बहुत अञ्चिक मैद्यावी थे। इकके अनम्तर परजुरामधी अपने सखा अकृत प्रण के साथ अपने भाइगों के देखने की इच्छा से अपने गृह की ओर चल विधे से ।॥। वहाँ पर भागव मे जाकर अभिवादन किया था और इन सबको परम दुः जित देखकर परमुरामजी को भी अत्यधिक दुः बाहुआ वा। उन सबके माध में पुनः उस बोरू का नवीनीकरण हो नवा वा और परम शोक में मग्न होकर वह वहाँ तीन दिन तक स्थित रहे वे 1६। इसके अनुसार अपने पिता थी के निधन का स्मरण करते हुए उनको महान क्रोध उत्पन्न हो गया या और तुरन्त ही वह सम्पूर्ण जोक के संहार कर वैने में समर्थ हो गये थे 101 मासुरर्षे इतां पूर्वे प्रतिकां सस्यसंगरः। हतीचकार हृदये सर्वक्षत्रवधोदातः ॥= क्षत्रवंश्यानशेषेण हत्वा तद्दे हलोहितै । करिष्ये तर्पणं पित्रोरिति निश्चित्व भागंवः ॥६ भ्रातृ णां चैव सर्वेषामास्यायात्मसमीहितम् । प्रययौ तदनुजात कृत्वां संस्था पितुः क्रियाम् ॥१० अकृतव्रणसंयुक्तः प्राप्य माहिष्मतीं ततः। तद्बाह्योपवने स्थित्वा सस्मार स महोदरम् ॥११ स तस्मै रषचापाद्यं सहसा व्यवसमन्वितम्। प्रेषयामास रामाय सर्वसंहननानि च ॥१२

भाभिय यंत्र नास प्रतिकाः

रामोऽपि रथमारुह्य सन्तद्धः समरं धनुः । गृहीत्वापूरयच्छंखं रुद्धस्तममित्रजित् ॥१३ ज्याघोषं च चकारोच्नै रोदसी कंपयन्तिन । सहसाहोध सारय्यं चक्रे सार्याना घरः ॥१४

माता रेणुका ने अपने पति के वियोग में विलाप करते हुए इनकोस बार अपने वक्ष:स्थल को पीटा वा बतः परश्रुरामधी ने उसी समय में यह प्रतिज्ञाकी बीकि मेरे पिता को क्षत्रिय जातीय तृप ने निहत किया है इसलिए मैं भी इक्कीस बार भूमध्यल को संहार करके अतियों से रहित कर पूँगा-माता के लिए की हुई इस प्रतिका को सरववादी दिया था। व। ने समस्त अत्रियों के बख करने के लिये समुचत होकर हृदय में सुष्टढ़ कर भागवेग्द्र ने ऐसा निश्चय कर लिया वा कि अजियों के वंश में समुस्परन सबका निहमन करके उनके मरीरों के क्षित् से मैं अपने माता-पिता का तर्पण करूँगा ।६। अपने समस्त चाइयों से यह अपना समीहित सत्य संकल्प कहकर अपने पिताजी की सश्थित किया को पूर्व करके भाइयों की आजी प्राप्त करके परशुराम चले गये वे ११०। फिर अक्टनव्रण की साथ में लेकर माहिष्मती नगरी में स्थित होकर उन्होंने बहोदर (श्रीगणेश जी) का स्मरण किया था ।११। उन्होंने तुरस्त ही राम के लिए रच-चाप आदि सभी आयुर्धीतया अरबों जाविको भेज दिवा या ।१२। फिर परशुराम प्रभु भी दस रम पर समारुद होकर सन्तद्ध हो गये ने और ऋतुओं पर विजय पाने वाले ने शरके तहित अनुच का बहन कर निया वा तथा सगवान सब के द्वारा प्रदत्त कला की व्यक्ति करके उससे सम्पूर्ण मान की पूरित कर दिया था ।१३। अपने समुच की प्रत्यंचा की टंकार से जन्तरिक और सूमण्डल की प्रकम्पित करते हुए बडा ही उच्च भोष किया था। सारथियों में परम श्रेष्ठ सहसाह ने उनके रच का सार्य होने का कार्य ग्रहक किया या । १४।

रथन्याशंक्षनादेस्तु वधात्पित्रोरमिषणः । तस्याभूनगरी सर्वा सक्षुब्दाश्च नरद्विपाः ॥१५ रामं त्वागतमानाय सर्वेक्षत्रकुलांतकम् । संक्षुब्धाश्चक्षुद्धोगं संग्रामाय नृपात्मजाः ॥१६ अथ पंचरथाः शूरा शूरसेनादयो नृप । रामेण योद्धुं सहिता राजभिश्चकु श्टामम् ॥१७ चतुरंगवलोपेतास्ततस्ते स्वित्यवंभाः । राममासादयामासुः पतंगा इव पावकम् ॥१८ निवायं तानापतितो रचेनेकेन भागंवः । युयुधे पाणिके. सर्वे. समरेऽभितविकमः ॥१६ सतः पुनरभूदयुद्धं रामस्य सह राजभिः । जधान यत्र सक्रुद्धो राज्ञा शतभुवारधीः ॥२० ततः स स्रसेनादीन्ह्स्वा सक्लवाहनान् । भाणेन पात्रयामास क्षितौ अजियमंदलम् ॥२१

अपने माता और पिता दोनों के बच हो जाने से परशुरामजी को बहा भारी क्रोध हो गया था। जब परम क्रुद्ध भार्गन के रथ प्रत्यकचा और शांखा के नाव हुए तो इनसे उस नृप की समस्त नगरी और नर तथा दिप सभी अस्यम्त संस्कृत्य हो तये वे ११५। उन नृप के पुत्रों ने जब यह समझ शिया था कि सर्वे अतियों के कुशों का अन्त कर देने वाले परगुराम समा-गत हो गये हैं तो वे बहुत ही सुध्ध हुए वे और फिर उन्होंने राम के साथ संग्राम करने के लिए उद्योग किया था ।१६। इसके अनन्तर हे नृप ! परुष-रथ शूरतेन प्रमृति शूरों ने अनेक सन्य राजाओं के सन्य परमुरामणी युद्ध , भरने के लिए उदाय किया था। १७। इसके उपरान्त के श्रेष्ठ अनिय अपनी चतुरिञ्जणी सेनाओं से समस्वित हुए थे और सब राम के पास प्राप्त हो गये थे। जिस तरह पावक पर गिरने वाले पतः कों को अग्नि मस्मसात् करके निवारित कर दिया करता है उसी भारति भार्यदेन्द्र ने अपने एक ही रथ के द्वारा उस पर संस्थित होकर अपने ऊपर बारों ओर से आक्रमण करके आपतन करने वालों को निवारित कर दिवा था । अपरिमित्त बल-विक्रम से मुसम्पन्न राम ने समराकृत में उन सभी भृषी के साथ घोर मुद्ध किया वा ।१६-१६। इसके अनन्तर फिर भाषंत्र का युद्ध राजाओं के साथ हुआ पा और उस उदार बुद्ध वाले परमुराम ने उन सी राजाओं का वस कर दिया या ।२०। फिर शूरमेन आदि नृपों का सेना और वाहनों के सहित हनन करके एक ही क्षण में उस पूर्ण क्षत्रियों के मण्डल की भूमि पर गिरा दिया भा ।२१।

ततस्ते भग्नसंकल्पा हतस्वजलवाहनाः। इतशिष्टा नृपतयो दुदुवुः सर्वतो दिशम् ॥२२ एवं विद्राव्य सैन्यानि हत्या जित्याय संयुगे । जघान कतको राक्ष श्रुराञ्छरवराग्निना ॥२३ ततः क्रोधपरीतात्मा दम्बुकामोऽखिलां पुरीम् । उदैरयद्भागंबोऽस्य कालाग्निसर्शप्रभम् ॥२४ ज्वालाकवित्रक्षेत्रपुरप्राकारमालिनीम् । पुरीं सहस्त्यश्वनरां स ददाहास्त्रपावकः ॥२% वह्ममानौ पुरी हब्द्या प्राणत्राणपरायणः । जीवनाय जगामाञ्च वीतिहोत्री भयातुरः ॥२६ अस्त्राग्निना पूरीं सर्वा दग्ध्वा हत्वा च मात्रवान् । प्राणवामोऽखिलान् लोकान् साक्षास्काल इवांतकः ॥२७ अक्रसम्मणसंयुक्तः सहसाहेन चरन्वितः । जगाम रथघोषेण कंपयन्तिक मेदिनीम् ॥२=

उनके सैनिक तथा सब बाहन हाजी जो हे जावि नष्ट ही गये थे। जो भी नृप हनन करने से इज गये थे के अप से भीत होकर सब विसाओं की भीर इधर उघर भाग गये। २२। इस रीति से सम्पूर्ण हेना के सैनिकों को खरेड कर तथा हनन करके जागंबेन्य ने युद्ध में विश्वय प्राप्त की भी और अपने वाणों की अग्नि के हारा सैक्षों जूर नृपों का वध कर दिया था। २३। फिर महाचू क्रोध से भरी हुई आश्मा वाले परजुरात ने उस पुरी को वध करने की इच्छा की भी तथा मार्गव ने कालांग्व अपने अक्ष्य को छोड़ दिया था। २४। उस अस्य की अग्नि ने उस नगरों को जिसमें सभी हाथी-जोड़े और मनुष्य थे जला दिया था और वह पुरी अस्यागित के जल कर ज्वालाओं से उसके पुरप्रकार आदि की माला से कवित्रत हो गयी थी अर्थाच् उस महाच् प्रविश्व किंगन ने सबको स्वाहा कर दिया का और वहाँ पर कुछ भी सेथ नहीं रहा था। २४। उस समस्त पुरी को जलती हुई देखकर अपने प्राणों की रक्षा में तथ्य वीतिहोश भव से आतुर होकर वहाँ से क्षीवन के परिणाय

इसके अनन्तर वे समस्न नृष अन्तर सङ्ग्रह्म वाले हो गये थे और

करने के लिये जीझ ही चला गया चा १२६। जपनी करन की अग्नि से उस सम्पूर्ण नगरी को जनाकर तथा सब जन्नों का हनन करके उस समय में भागेंगेन्द्र राम समस्त लोकों का बिनाज करते हुए साक्षात् अन्त कर वेते बासे काल की ही भाँति हो गये थे १२०। फिर अकृतत्वच के सहित और सहसाह से समन्वित होकार अपने रच के महान् चीच से सम्पूर्ण पृथ्वी को कम्पित करते हुए वहाँ से गये थे १२६। विनिध्नच् अन्तियान्सर्वान् समाम्य पृथ्विवीतले । महेंद्राव्य ययौ रामस्तपसे घृतमानसः ११२६ तस्मन्नष्टचतुष्कं च यावत्कानसमुद्यमम् । प्रत्येत्य भूयस्यद्वत्ये बद्धवीको घृतवतः ११३०

क्षत्रक्षेत्रेषु मूयक्ष क्षत्रमुत्पादिलं द्विजै: । निजमान पुनभूँ मी राजः शतसहस्रशः ॥३१ वर्षद्वयेन भूयोऽपि कृत्वा नि क्षत्रिया महीम् । षर्वसुष्टयवयस्ति तपस्तेषे पुनश्च स**ा**।३२ भूयोऽपि राजन् संबुद्धं क्षत्रमुत्पादितं हिजैः । जघान भूमी नि.जेवं साक्षात्काल इवांतक. ॥३३ कालेन तावता भूयः समुत्पन्नं नृपास्त्रयम् । मिष्नंश्चचार पृथिवीं वर्षंद्वयमसारतम् ॥३४ अलं रामेण राजेंद्र स्मरता निधनं पितुः। त्रि सप्तकृत्वः पृथिवी तेन निक्षित्रिया कृता ॥३४ इस पृथ्वी तस पर क्षत्रियों का निहनत करते हुए पूर्णस्था इस सूमि पर शान्ति स्थापित करके फिर मार्गव राम तक्ष्यवाँ करने के लिये मन में निम्चय करके महेन्द्र पर्वस पर वहाँ से क्ले गये ये ।२६। उसमें जितना भी अत्रियों का समुद्रय था बारह वे उनके प्रति भी आकर फिर छनके हुनन करने के वास्ते वत धारण करने वासे परशृराम बद्ध दीक्षा वासे हुए हे

।३०। और विजों ने अजियों के क्षेत्रों में फिर सिवयों का उत्पादन कर

दिया या। जब परमुर। सजी को क्षत्रियों की उत्पत्ति का ज्ञान हुआ दा कि

अभी और भी क्षत्रिय समुत्पन्न हो वये हैं तो पूनः उन्होंने सैकड़ों और

सहस्रों क्षत्रिय नृपों का भूमि पर हतन कर दिवा वा 13१1 फिर भी वो वर्षों में इस भूमि को क्षत्रियों का बध करके क्षत्रियों से रहित बना दिया था और फिर दल क्षों के लम्बे समय तक तपस्या का तपन किया था 13२1 है राजत् ! जब फिर भी उनको यह जान हुआ वा कि बाह्यों ने क्षत्रियों को अपने क्षप्रों क समुत्यन्त कर दिया है तो फिर भी उन्होंने साक्षास् दिनाम भरणे वाले कास के ही समान इस भूनक्त में क्षत्रियों को मार-काटकर समाम कर दिया था 1331 उतने में समय में फिर क्षत्रिय जोग समुत्यन्त हो गये थे तब दो वर्ष पर्यन्त निरन्तर पृथ्वी पर उन सबका हनन करते भागेंबेन्त्र ने किया था 1331 है राजेन्द्र ! अपने पिताओं के क्षत्रियों के द्वारा निक्षम का स्मरण करते हुए पूर्ण क्य से उन्होंने इक्कीस बार इस भूमि को इसी रिति से क्षत्रियों से रहित कर विया था। उनकी माता रेणुका ने अपने पित के वियोग के जोक में ठवन करते हुए इक्कीस बार अपने वजःस्वल को करों से प्रताबित किया था उतनी ही बार परसुराम्यों ने इस भूमण्डल का करों से प्रताबित किया था उतनी ही बार परसुरामयों ने इस भूमण्डल का करों से प्रताबित किया था उतनी ही बार परसुरामयों ने इस भूमण्डल का करों से रहित कर दिया था। उतनी ही बार परसुरामयों ने इस भूमण्डल का कारों से रहित कर दिया था। उतनी ही बार परसुरामयों ने इस भूमण्डल का कारों से रहित कर दिया था। इस

#### -×-

#### ।। बलिक्ट बनन बर्जन ।।

वसिष्ठ उवाच~

ततो मूर्डाभिषिकतानां राज्ञामिनतते जसाम् ।
पट्सहस्रद्वयं रामो जीवयाहं मृहीतवान् ।। १
ततो राजसहस्राणि गृहीस्वा मृतिभिः सह ।
स जगाम महातेजाः कुरुक्षेत्रं तपोमयम् ।। २
सरमां पंचकं तत्र खानियत्वा भृगूद्वहः ।
सुखावगाहतीर्थानि तानि चक्रे समततः ।। १
जवान तत्र वै राज्ञः शरीरप्रभवामुखा ।
सरांसि तानि वै पंच पूरमामास मार्गवः ।। ४
स्नात्वा तेषु यथान्यायं जामदस्त्यः प्रतापवान् ।
पितृ न्संतर्पयामास यत्राज्ञास्त्रमतंद्वतः ।। १

\$0x

पितुः श्रेतस्य राजेंद्र आद्वादिकममेषतः।

बाह्यणैः सह मातुश्च तत्र चक्रेययोदितम् ॥६ एवं तीर्णप्रतीकः स कुरुनेत्रे तपोमये ।

श्री वसिष्ठ जी ने कहा--इसके जनन्तर अपरिमित तेज वाले मूर्द्धी-

उवासातंद्रितः सम्यक् पितृपूजापरायणः ॥७

भिविक्त अर्थात् सर्वे किरोमिन बारह सहक राजाओं का परशुरामजी ने जीवनों का बहुन किया जा अर्थात् मार निरामा जा ।१। इसके अनुननर एक सहस्र राजाओं को पकड़ कर पुनिमर्जों के सांच महान् तेजस्वी वे परशुराम जी तपोमम कुश्लेत्र में गमन कर गवे ने ।२। भृगुद्धह ने वहाँ पर पांच सरोवर जुदबा कर उनको सब ओर परम सुख का आवाहन करने वाले तीर्थ कर दिया जा ।३। वहीं पर जन सहस्र नृषों का हमन किया जा और उनके गरीरों से निकसे हुए रुखिर से आर्थन ने उन पांचों सरोवरों को कर दिया जा ।३। वहीं पर जन सहस्र नृषों का हमन किया जा और तन्त्रों में स्नान किया जा बीर तन्त्रों से रहित होकर जास्त्रों का विद्यान से अपने पिनरों को तृष्ट किया जा अर्थात् पितृमर्जों के लिए तपंज किया जा ।३। हे राजेन्द्र | वहीं पर परशुरामजी ने जैसा जी जास्व में कहा गया है वहीं बाह्मणों के साथ रहकर अपने मुश पिता का और जाता का आद्ध आर्थ पूर्ण कप से सुसम्पन्त किया जा ।६। इस रीति से पितृम्हण से उत्तीन होने वाले उन्होंने उस तप से परिपूर्ण कुश्लेश में जितृगणों की अर्थना में तस्पर होते हुए अतन्त्रित रहकर भक्षी मंति निवास किया जा ।७।

ततः प्रभृत्यभूद्राजंस्तीर्थानामुत्तमोत्तमम् ।
विहितं जामदग्येन कुरुक्षेत्रे तपोधने ॥द
स्थमंतपंचकमिति स्थानं त्रैलोक्यविश्रुत्तम् ।
यत्र चक्के भृगुश्रेष्ठः पितृ वां तृष्तिमक्षयाम् ॥६
स्नानदानतपोहोमद्विजभोजनतपंजैः ।
भृगमाप्यायितास्तेन यत्र ते पितरोऽखिलाः ॥१०
अवापुरक्षयां तृष्ति पितृलोकं च शाश्यतम् ।
समंतपंचकं नाम तीर्षं लोके परिश्रुतम् ॥११

सर्वपापक्षयकरं महापुष्योपबृहितम् ।

मर्त्यानां यत्र यातानामेनांसि निव्वित्तानि तु ॥१२
दूरादेवापयास्यति प्रवाते सुष्कपर्णवत् ।

तरक्षेत्रचर्यागमनं मर्त्यानामसतामिष्ठ ॥१३
म लभ्यते यहाराज आतु जन्मजतैरपि ।

समंतर्पचकं तीर्थं कुरुक्षेत्रेऽतिपावनम् ॥१४

इसके पश्चात् हे राजन्! तपश्चयाँ करने के अस बन कुरुक्षेत्र में अमदन्ति के पुत्र के द्वारा कियर हुआ। वह कुछ के त्रधाम तभी से बारम्भ करके तीथों से सक्षमे परम श्रेष्ठ तीर्च बन बया का । 🛭 वह स्थान सस्मय-मन्तक-इस नाम से तीनों बोकों में प्रक्यात हो गया था। क्योंकि वहाँ पर पर भुरामजी ने अपने पितृगणों की सक्षय तृष्ति की की । है। बहु पर अन्होंने पितरों को बहुत ही अच्छी तरह से स्नान-वान-तप-होस-विन्नों के लिए मोजन और तर्पण बादि के हारा सन्तृप्त कर दिया था। १०। और पितृमणों के लोक ने निरम्तर असव तृति प्राप्त की बी। स्यमस्तक नाम बाला तीथे मोक से परिभात है।११। यह शीर्थ समस्त पापों के श्रम का करने वाला है और महान पुष्य ते उपबृहत्ति है। जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के सम्पूर्ण से उपबृह्यित है। जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के सम्पूर्ण पार दूर से ही बायु में सुरक पत्रों की ही भौति अपगत हो जाता करते हैं। मनुष्यों का जो असद है जनकी चर्या तथा गमन बढ़ी ही कठिनाई से प्राप्त हुआं करता है। यह हे महाराज! कभी भी सी में जनमों भी प्राप्त नहीं करता है। स्यभन्तक पंचक तीर्थ कुरक्षेत्र में बहुत ही अधिक पावन है । १२-१४।

यत्र स्नातः सर्वतीर्थः स्नातो सवति मानव ।

कृतकृत्यस्ततो रामः सम्यक् पूर्णमनोरयः ॥१६

उवास तत्र नियतः कंजित्कालं महामतिः ।

ततः संवत्सरस्याते ब्राह्मणैः सितृतो वणी ॥१६

पितृपिडप्रवानाय जामदण्योऽगमद्गयाम् ।

ततो गत्वा ततः आद्धे यथाशास्त्रमरिदमः ॥१७

बाह्यणीस्तर्पयामास पितृ नुहिश्य संस्कृताम् । शैवं तत्र परं स्थानं चन्द्रपादमिति स्मृतम् ॥१= पितृतृष्तिकरं क्षेत्रं साप्टम्लोके न विद्यते । यत्राचिताः स्वकुलजैथैथाशक्ति मनागपि ॥१६ पितरः पिडदानाचैः प्राप्स्यंति गतिमक्षयाम् । पितृ नुद्दिश्य सत्रासौ सप्पितेषु द्विजातेषु ॥२० ददौ व विधिवस्पिबं पितृमक्तिसमन्वितः। ससस्तरिपसरः सर्वे पितृलोकादुपागताः ॥२१ वह तीर्थ ऐसा महिमामय है कि जहाँ पर स्नान कर लेने वाला मनुष्य संसार के समस्त तीयों के स्नान का पुष्य फल प्राप्त कर लेने बाला ही आता है। इसके अनम्बर राम अपने सब कृत्यों को पूर्ण कर लेने वाले संजल तथा मंत्री माति पूर्ण मनोरयों वाले हो गये वे ।१५। फिर वे महसी मति वाले नियत होकर कुछ काल तक निवासी हो गये थे। फिर सम्बरसर के जन्त में बनी बाह्मणों के शहित पितृमणों के लिए पिणु समर्पित करने के लिये जमदिन्ति के पुत्र गया नये के। बहु पर जाकर शतुओं के दमन करने बाले ने गास्त्र की पञ्चति के ही अनुसार बाग्न किया वा 1१६-१७। उम्होंने भाद से अपने पितृगणों का उन्देशन बहुण करके ब्राह्मणों का सत्कार किया था और उनको संतृत्त किया था। उसके माने संब स्थान है जो अन्द्रपाद नाम से कहा गया है। १६। पितृनमों की तृष्ति करने वामा उसके समान लोक में अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर अपने <del>जुल में समुस्पन्न भानवों के द्वारा जिल्ह</del> के अनुसार अस्थल्य कथ से भी अचित हुए पितृगण पिण्ड दानादिक के द्वारा अअब गति को प्राप्त कर सेंगे। वहाँ पर पितृगर्णों का उद्देश्य सेकर द्विजातियों को तृप्त किया था। अब वे पूर्णतया तृष्त हो गये के तो पितृगण के प्रति मक्तिभाव से समन्वित होकर विधि पूर्वक विण्डदान दिया था। इसके अनन्तर सभी पितृलोक से बहीं पर उपागत हो नये मे 1१६-२१। जुगृहुस्तत्कृतां पूजां जमदग्निपुरोगमाः। अय संत्रीतमनसः समेत्य मृगुनंदमम् ॥२२

**ऊचुस्त**रिपतरः सर्वेऽहण्या मुखांतरिक्षगा ।

पितर ऊचु :--

महत्कमं कृत बीर भवताम्बैः सुदुष्करम् ॥२३ बस्मानिष ययान्यायं सम्यक् तर्मितवानित । अस्माक्षमक्षयां प्रीति तथापि त्वं न यच्छित ॥२४ क्षत्रहत्यां हि कृत्वा तु कृतकर्मामवद्यतः । श्रेत्रस्थास्य प्रमावेण भक्तपा च तव दर्शनम् ॥२५ प्राप्ताः स्म पूजिताः कि तु नाक्षय्यफलभागिनः । तस्मात्वं बीरहत्यादिषापप्रभमनाय हि ॥२६ प्रायश्चित्तं यथान्यायं कृत वर्मं च माम्बतम् । वधाच्य विनिधतंस्य क्षत्रियाणामतः परम् ॥२७ पितुन्नं तेऽपराध्यंते न स्वतंत्रं यतो जगत् । तन्निमित्तं तु मरणं पितुस्ते विहितं पुरा ॥२०

अमदिन जिनमें नायगामी ने ऐसे जन सन पितृनणों ने नहीं पद आकर उसके द्वारा की नयी पूजा का प्रहण किया या और ने सन भूगुनन्दत पर नहुत निश्क प्रसन्न नन नाने हो गये ने 1२२। उन समस्त पितृगणों ने आकाश में स्थित होते हुए अहम्य होकर ही उससे कहा जा। पितृगण ने कहा—हे बीर ! तुमने बहुत ही बड़ा कार्य किया है जो कि अन्य जनों के द्वारा कभी भी नहीं हो सकता है जर्याच्या महाव कि है।२३। आपने स्थाय पूर्वक बहुत ही अच्छी तरह से सन्तृप्त किया है तो भी हमारी कभी सीण न होने वाली प्रीति तुमने हमको नहीं दी है।२४। कारण यह है कि आपने समस्त कियों की हत्या करके ही जाप कमें करने वाले हुए हैं। यह तो इस क्षेत्र का ही प्रभाव है कि हमने आपको वर्णन दिया है तथा भक्ति भी इसका एक कारण है।२४। हम लोग वहां पर पूजित तो अवश्य हुए हैं किन्तु किर भी अक्षय फल के भागी नहीं हुए हैं। इस कारण से आपको उस महास् पाप के निवारण करने के लिये कुछ अवश्य ही कुछ करना ही होगा जो कि नक्ष-वड़े वीरों की हत्या के प्रसमन के लिये होना चाहिए।२६। अब आपका कर्त व्ये है कि स्थाय के अनुरूप इसका प्रायम्वित करो और निरस्तर रहने वाला हमें का कर्म करो। तजा इससे आने मित्रध्य है कि

अप्रियों के क्य करने के कार्य से दूर हो जाओं। अर्थात् अप्रियों की हत्या

ইওদ ] विद्यार्थी पुराण करना बन्द कर थे। २७। इन विचारों के द्वारा तुम्हारे फिता का कोई भी अपराक्ष नहीं किया गया है क्योंकि यह जगत् स्वतन्त्र नहीं हैं क्षर्यात् जगत् के प्राणी स्वेच्छा से ही कभौ के करने में कभी भी स्वतन्त्र नहीं हुआ करते हैं। पहिले आएके पिता का जो मरण हुआ है उसके यह कोई भी निमित्त नहीं है नयों कि स्वाधीनता किसी में भी कमों के करने की हुआ ही नहीं करती है ।२८। हतुं कं कः समर्थं. स्याल्लोके रक्षितुमेव वा। निमित्तमात्रमेवेह सर्व. सर्वस्य चैतयो: ॥२६ ध्रुवं कर्मानुरूप ते चेष्टते सर्व एव हि। कालानुवृत्तं बलवान्नृक्षोको मात्र संप्रयः ।।३० बाधिसुं भुवि भूस।नि भूसानां न विधि बिना। शक्यते वस्स सर्वोऽपि यतः शक्तया स्वकर्मकृत् ।।३१ क्षत्रं प्रति ततो रोवं विमुख्यास्मत्प्रियेप्सया । शममाप्नुहि भई ते स हास्माकं परं बलम् ॥३२ वसिष्ठ उवाच-इत्युक्त्वांतर्देधुः सर्वे पितरो भृगुमन्दनम् । स चापि तहचः सर्वे प्रतिजग्राह सादरम् ।।३३ अकृतव्रणसयुक्ती मुदा परमया युत् । प्रययौ च सदा रामस्तस्मात्सिद्धवनाश्रमम् ।।३४ तस्मिन्स्थित्वा मृगुश्रेष्ठो बाह्मणैः सहितो नृप । तपसे धृतसकल्पो बमृब स महामना ।।३५ इस सोक में कौन है जो किसी का हनत या रक्षण करने की सामर्थ्य रखता हो। तात्पर्य यही है कि किसी में भी किसी के मारने या रक्षा करने की शक्ति नहीं है। मरण और संरक्षण इन दोनों के विषय में सभी केवल इस लोक में एक निमित्त ही हुआ करते हैं और बस्तुत. स्वयं कोई भी कुछ

इस स्रोक में एक निमित्त ही हुआ करते हैं और वस्तुत. स्वयं कोई भी कुछ करने वाला नहीं होता है ।२१। जो भी कोई यहाँ पर किया करते हैं ने सभी मृह निश्चम है कि अपने पूर्व कृत कमों के ही अनुसार चेष्टा किया करते हैं। तात्पर्य यही हैं कि जैसा भी जिसका कमें पूर्व में किया हुआ होता है वही करने के लिए सबको यहाँ पर विवस होना ही पड़ता है। यहाँ पर मानवरण काल के ही अनुसार चना करते हैं। यह निस्सन्देह सत्य है कि नृलोक बलवान् है ।३०। इस भूमण्डल में कोई भी है वरस ! विधि के बिना प्राणियों को कोई बाधा पहुँचा कर सक्ति के द्वारा सामर्थ्य नहीं रखा करता है कारण यही है कि यहाँ पर सभी अपने कृत कमों के अनुसार ही सब किया करते हैं। तास्पर्य यही है कि कर्म ही बड़ा बलवान् है जिसके वशीमूत होकर प्राणी कार्य करने को प्रेरित होता है ।३१। आपने जो क्षत्रियों के यध करने का काश्व किया है उसको अब स्याग दो यदि जापके मन में हमारे प्रिय करने की अभिकाषा है। जब आप कम को प्रहण करो। इस सूमण्डल में इसी शम से आपका भेय होगा। यह कम तो हमारा बढ़ा भारी बल हैं **१६२। वसिष्टजी ने कहा--- अन भृतुनन्दन जी से इतना ही कहकर सब पितृ-**गण अन्तहित हो गये थे। फिर उन परशुरामजी ने भी बहुत ही आवर के साय धनके उस बचन का प्रहुच किया था (३३) अकृतवण को अपने साथ में लेकर परमाधिक प्रसम्नता से संयुत होकर उसी समय में परशुराम वहाँ से सिद्धों के वस में स्थित अरखम को बने गये वे १३४। महान् विशाल मन बाने राम उस बाजन में समवस्थित होकर वहाँ कि बहुत से पाहाण भी उनके साथ में थे हे नूप ! फिर वे तप करने के लिए मन में सकूरप धारण करने बाले हो गये थे। ५५।

सर्थं सहसाहं च धनुः सहमनानि च ।
पुनरागमसंकेतं कृत्वा प्रास्थापयत्तवा ॥३६
सतः स सर्वतीयंषु चक्रं स्नानमसंद्रितः ।
परीत्य पृथिवीं सर्वा पितृदेवादिष्णकः ॥३७
एवं क्रमेण पृथिवीं तिनारं भृगुनन्दनः ।
परिचक्राम राजेंद्र सोक्ष्रुत्तमनुद्रतः ॥३६
सतः स पर्वतश्रेष्ठं महेंद्रं पुनरप्यय ।
जगाम तपसे राजन्बाह्मचरिभसंतृतः ॥३६
स तस्मिश्चरपात्राय मुनिसिद्धनिषेविते ।
निवासमारभनो राजन्कल्पयामास धर्मवित् ॥४०
मुनयस्तं तपस्थतं सबंक्षेत्रनिवासिनः ।

द्रब्दुकामाः समाजग्युनियता बहावादिनः॥ ४१ दश्युस्ते भुनिगणास्तपम्बासक्तमानसम् । क्षात्रं कक्षमशेषेण दण्का सांतमिकानलम् ॥४२

उस समय में परणुरामजी ने रच के सहित सहसाह को और अनुध तथा समस्त आयुधों को पुन आवश्यकता पढ़ने पर आगमन का संकेत करके वहाँ से प्रस्थापित कर दिया था 14६1 इसके प्रश्वात् उन्होंने सभी तीयों में अतन्तित होकर स्नाम किया था और पितृगण तथा देवों का पूजम रीति से हे राजेन्द्र! भूगुनन्दन ने लोक इस का अभुवशाँन करते हुए तीन आर सम्पूर्ण पृथ्वी का परिक्रमण किया था 1441 हे राजन् ! इसके अनन्तर उन्होंने आहाणों से अभिसंतृत होकर किर तपस्या करने के लिए महेन्द्र पर्वत पर जो कि पर्वतोंमें परमञ्जे ॥ या आगमन किया था 1481 हे राजन् ! धर्म के जाता उन्होंने मुनिगण और सिद्ध-ममुद्दाओं के द्वारा सेवित उस पर्वत पर अधिक समय तक अपने निवास करने का विचार कर लिया था 1401 फिर वहाँ पर समस्त केयों के निवास करने का विचार कर लिया था 1401 फिर बहाँ पर समस्त केयों के निवास करने का विचार कर लिया था 1401 फिर बहाँ पर समस्त केयों के निवास करने का विचार कर लिया था 1401 फिर बहाँ पर समस्त केयों के निवासों नियत और ब्रह्माचीं मुनियों ने तपक्षयों करने वाले उन मार्ववेग्ड के दर्शन करने की कामना रखकर वहाँ पर समागमन किया था 1481 उन मुनिगणों ने तपक्षयों में समासक्त जनका पूर्ण कप से सन्तियों के कल का दन्ध करके परम जान्त सन्ति की भिति दसने किया था 1421

विश्वाभित्रभदाज्ञान्तः पुनित्विक्यांस्त्योमयात् ।
अर्थादिसमुदाचारैः पूज्यामास भागंवः ॥४३
कृतकोशलसप्रश्वपूर्वकाः सुमहोदका ।
तेषां तस्य व संवृत्ताः कथाः पुन्या मनोहराः ॥४४
ततस्तेषामनुमते मुनीनां भावितात्मनाम् ।
हथमेधं महायज्ञमाहतुं मुपन्यकमे ॥४६
सभृत्य सर्वसभारानौर्वाधैः सहितो नृप ।
विश्वाभित्रभरद्वाजमाक्ष्रियादिभिस्तथा ॥४६
तेषामनुमते कृत्वा काष्यपं गुरुमात्मनः ।
वाजिमेशं ततो राजन्नाज्ञहार महाकतुम् ॥४७

\$45

तस्याभूतकाश्यपोऽध्वयुं रुद्गाता गौतमो भुनिः। विश्वामित्रोऽभवद्धोता रामस्य विदितास्मनः ॥४६ अह्यस्वमकरोत्तस्य भाकंण्डेयो महामुनिः। भरद्वाजानिवेश्याद्या वेदवेदांगपारगाः॥४६

भागंबेन्द्र मुनि ने जिस समद में उन समस्त परम दिब्य तप से परि-पूर्ण मुनियों को यहाँ पर समागत हुए देखा का तो उन्होंने अध्यं आदि सब रुपचारों के द्वारा सहयं अनका अर्थन किया था।४३। उन समस्त महोदयों ने सर्व प्रथम तो क्षेम-कुत्तन का प्रश्नोत्तर किया था फिर उन सबकी और भार्मवेश्व की परस्थर में परम पुष्यसम मनोहर कवाएँ हुई मी ।४४। इसकी उपरान्त भावित आस्मा काले उन्हें मुनियों की अनुमति से भूगुनन्दन ने महायज्ञ के आहरण करने का उपक्रम दिया था।४५। इसके अनन्तर हे नृष ! श्रीवर्षि तथा निक्नामिण-भरक्षात्र और मार्कण्डेय साथि के सहित यज्ञ के उपयुक्त समस्त संभारों का संबद्ध किया गया वा।४६। फिर उन्हीं सबकी अमुमति हो जाने पर मृगुनम्दन ने काश्यप को अपना गुढ बनाकर है राजन् ! फिर वाजिमेध महान ऋतु का समाहरण किया वा 100। विदित आत्मा बाले भृगुनन्दन के नुरु तो काश्यप हुए वे और उद्गाता गीतम मुनि हुए वे और उस यज्ञ में विश्वासित्र ऋषि होता हुए थे।४०। सहासुनि मार्काण्डेय ने वहाँ पर बह्या के पद को ब्रह्म किया या। भरक्षाज-अध्निवेदय भाषि जो भी वेदों तथा वेदों के अङ्ग ज्ञास्त्रों के पारनामी प्रकाण्ड पण्डित वे ।४१।

वे और उस यक्ष में विश्वामित्र ऋषि होता हुए थे ।४०। महामुन् विशेष ने वहाँ पर बह्या के पर को बहुत किया था। भरक्षाज-अभिनेश्य (ओ भी वेदों तथा वेदों के अक्ष नास्त्रों के पारगामी प्रकाण्ड पण्डित (ह)

मुनयश्वकुरन्यानि कर्माच्यन्ते यशाकम् ।

पुत्रत्रै शिष्ट्यै: प्रशिष्ट्यैश्च सहितो भगवानभृगुः ।।५०
सादस्यमकरोद्राजन्तन्यैश्च मृनिधिः सह ।
स तै सहाखिलं कर्म समाप्य भृगुपुंगवः ।।५१
ब्रह्माणं पूज्यामास यथावद्गुरुणा सह ।
अलकृत्य यथान्याय कन्मां रूपवतीं महीम् ।।५२
पुरनामशतोपेसां समृद्रांबरमालिनीम् ।
आहूय भृगुणार्वृ लः सन्नैलवनकाननाम् ।।५३

काश्यपाय ददौ सर्वाभृते त शैलमृत्तमम् । भारमनः सन्निवासार्थं त राम पर्यकल्पवत् ॥१४४ ततः प्रभृति राजेंद्र पूज्यामास जास्त्रतः । हिरण्यरत्नवस्त्राश्वगोगजान्नादिभिस्तथा ॥१४४ पुरा समाप्य यज्ञाते तथा चावभृथाप्लुतः । चक्रे द्रव्यपरिस्यागं तेषामनुमते तदा ॥५६

इन समस्त मुनियों ने तका अन्यों ने कप के अनुसार अन्यान्य जो भी कर्म उस यज्ञणाला में चे उनको किया था। इस यज्ञ में भगवान् भृगु भी अपने पुत्रों-शिष्यों और प्रशिष्यों के सहित पद्यारे थे। छन्होने अन्यशम मुनियों के साथ हे राअन् ! यज्ञ की सदस्यता की की अवर्ति सब सदस्य वन गये थे और उन सबके साथ मिलकर भृगुपुञ्जव परशुरामजी ने उस सम्पूर्ण कर्म को सुमन्यश्न किया या ।५०-५१। जब सम्पूर्ण कर्म समाप्त हो गया या यथा रीति अपने गुरुवेद के ही साथ ब्रह्माओं का पूजन किया था। फिर रूप लाबण्य बाली मही करपा को महामूल्यवान् आधूवणों से समलंकुत किया था ।५२। फिर उस मही कन्या को जो सहस्रों पूरों और ग्रामों से समन्त्रित एवं मागरों और अम्बर की माला वाली की तथा उसमें अनेकों शैल-वन सीर कानम भी थे। उन मुनि काहूँ क ने उसको अपने समीप में बुला शिया था ।५३। फिर सम्पूर्ण उसको काश्यप मुनिको दे दिया था केशन उस उत्तम महेन्द्र पर्वत को नहीं दिया वा जिस पर वे स्वयं निवास किया करते थे नयों कि परशुरायजी ने उस पर्वत को अपने ही भिवास करने के लिए करियत कर मिया या ।५४। तथी से लेकर हे राजेन्द्र ! बास्त्रानुसार सुवर्ण-रान-वरत्र-अश्ब-गौ-गज कादि के द्वारा उसका पूजन किया था । पहिले इस सर्व कर्म को समाप्त करके फिर यज्ञ के अवसान समय में वे यज्ञान्त अवसूच स्नान से आप्लुत हुए वे और उसी अवसर पर उन समस्त महा मुनियों के के अनुमति से फिर ब्रब्ध का परित्याग कर दिवा वा ।५५-५६।

दस्वा च सर्वभूतानामभयं भूगुनन्दनः।
तत्रापि पर्वतवरे तपश्चतुं समारभत्।।१७
तत्रस्तं समनुज्ञाय सदस्या ऋत्विजस्तथा।
ययुर्यथागतं सर्वे मुनयः संस्तिवंताः।।१६

गतेषु तेषु भगवानकृतप्रणसंयुतः ।
तपो महरसमास्थाय तत्रैव न्यवसत्सुखी ।।१६
काष्यपी तु ततो भूमिर्जननाथा ह्यनेकणः ।
सर्वेदु खप्रशात्थयं मारीचानुमतेन तु ।।६०
तत्र दीपप्रतिष्ठाख्यवतं विष्णुमुखोदितम् ।
चर्चार धरणीं सम्यक् दुखे.मृक्ताऽभवच्च सा ।।६१
इस्येष जामदम्न्यस्य प्रादुर्भाव उदाहृतः ।
यस्मिञ्भुते नर सर्वपातकैविष्ठमुख्यतः ।।६२
प्रभावः कार्सवीयंस्य सोके प्रथिततेजसः ।
प्रसंगातकथितः सम्यक्नातिसकोपविस्तरः ।।६३

इसके पश्चात् भृगुनम्बन ने समस्त बाणियों के लिए अभय का दान

देदिया या और वहाँ हो उस पर्वत पर सपस्या करने का बारम्भ कर

दिया था। १५०। इसके अनन्तर जो भी यह में समागत सबस्य तथा ऋरिकज ये जम्होंने एवं मंसित हतों वाने मुनियों ने सभी में जैसे-जैसे जहां से वहां आगमन किया वैसे ही विदा होकर कले यये थे १६६। उन सकते घले जाने पर भगवान ने अकृतवण से संगुत होकर महाभ तथ में समास्थित होकर मुख से सम्पन्न उसी स्थान पर निवास किया करते थे १६६। इसके पश्चात् आनमां या काश्यपी भूमि ने अनेक प्रकार के समस्त हु खों की प्रशान्ति के लिए मारीभ की अनुमति से एक बत किया था। ६०। वहां पर वीप प्रतिष्ठान्तम बाला वत जो कि भगवान विष्णु के मुख से कहा गया था। उसकी धरणी ने भली भौति किया था। और फिर समस्त हु:खों से मुक्त हो गयी थी। १६१। वह भगवान आमदम्ब का प्रावुर्माव सब बसा दिया गया है जिसके अवण करने पर मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो बाया करता है। ६२। अपरिमित तेज वाले कार्तवीयों का लोक में जो प्रवल प्रभाव था। वह भी प्रसङ्ग से विया गया था। जो न तो अति संक्षिप्त था और न विशेष विस्तृत हो था। १६३।

एवंप्रभाव: स नृष: कार्त्वीयों ऽभवद्मुति ।

न ताहम पुमान्कश्चिक्षभावी मूलोऽघवा शुतः ॥६४

दत्तात्रेयाहरं वजे मृतिमृत्तमपूरुषात् ।

यत्पुरा सोऽगमन्मृत्ति रणे रामेण पातितः ॥६१

तस्यासीत्पचमः पुतः प्रख्यातो यो जयध्वजः ।

पुत्रस्त्रस्य महाबाहुस्तालजंघोऽभवन्तुप ॥६६

अभूत्तस्यापि पुत्राणां अतमुत्तमधन्विनाम् ।

तालजघाभिधा येषां वोतिहोत्रोऽभजोऽभवत् ॥६७

पुत्रैः सवीतिहोत्राचं हेंह्याचं आ राजभिः ।

कालं महातमवसद्विमाद्विवनमह्वरे ॥६६

यः पूर्व रामनाणेन द्रवन्मृहेऽभिताबितः ।

सालजंघोऽपतद्भूमौ मूर्छितो नाढवेदनः ॥६६

ददणं वीतिहोत्रस्तं द्रवन्द्रवयशादिव ।

रथमारोष्य केगेन पसायनपरोऽभवत् ॥७०

यह नृप कार्सवीये इस भूमण्डल में इस प्रकार के प्रभाव वाला हुआ भाकि उस प्रकार का कोई भी पुरुष न कभी हुआ। और न भविष्य में भी होगा तथा न कभी सुना ही मया है १६४। असने दक्तात्रेय मुनीम्ब से यह बरवाम प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु किसी महान उसम पुरुष से होते । रण से वह परजुरामजी के झारा निहत होकर पहिले मुक्ति को प्राप्त हो गया वा ।६५। उस राजा का पाँचवां पुत्र अक्वात वा जिसका नाम जयव्वज था। हे नृष<sup>ा</sup> उसका पुत्र महाबाहु तालजङ्ग हुआ था । ६६। उसके भी उत्तम धनुर्धारी सौ पुत्र हुए वे । उन सबके नाम शालकङ्क था उनमें बीति-होन सबमें बड़ा माई वा 140। वह वीतिहोब प्रभृति पुषी के तथा हैहय वंशा मान्यों के सहित उस हिमादि पर्वत के बन गह्बर में बहुत लम्बे समय तक उसने निवास किया था।६८। जो पहिले राम के बाज के द्वारा भागता हुआ भी पृष्ठ मान में प्रताहित हो गया था। फिर वह तालजङ्घ गहरी बैदना से युक्त होकर मूर्च्छाको प्राप्त हो गयावाबीर भूमि पर गिए गया था।६६। भाग्यवश उसको भागते हुए कीतिहोत्र ने देखा था। बड़े ही देग से उसको रथ पर समारोपित करके वह भाग जाने में तत्पर हो गया পা ।৩০।

ते तत्र न्यवसन्धर्वे हिमाद्री भयपीडिता ।

तृतः शांति गते रामे तपस्यासक्तमानसे ।

सन्तिवेश्य पूरीं भूयः पूर्ववन्तृपसत्तमः ।

क् च्छ्रं महांतमासाद्य शाकमूलफलासनः ॥७१

तालजांचः स्थकं राज्य सपुत्रः प्रत्यपद्यतः ॥७२

वसंस्तदा निजं राज्यमपालयदरिंदम. ॥७३

सुपुत्रः सानुगवलः पूर्ववैरमनुस्मर**न**्। अभ्याययौ महाराज तामजंबः पुरं तब ॥७४ चतुरंगबलोपेतः कंपयन्तिव मेदिनीम् । करोदाक्येत्य नगरीमयोध्यां स महीपतिः ॥७१ त्ततो निष्क्रम्य नगरास्फल्गुतंत्रोऽपि ते पिताः। युगुधे तैन पैः सर्वेर्न् द्वोऽपि तरुणो यथा ॥७६ निहतानेकमातंगतुरंग**रयसै**निक । णत्रुभिनिजितो बुद्धः पनायनपरोऽभवन् ॥७७ वे सभी भागते हुए आकर अब ते बहुत पोड़ित हो गये ये और हिमादि पर्वत में बस गये थे। उन सबको महान कष्ट प्राप्त हुआ था और बहाँ पर वे सब शाक-मूल और फलों का जनन करने वाले हुए थे 1७१। जन वहीं पर परशुराम परत मास्ति को जान हो जाने पर केवल तपस्या में ही आसक्त मन वाले हो गये वे कोर फिर उनका कोई भी भय नहीं रहा था तो तालजङ्क ने अपने पुत्रों के सहित अपना राज्य कर किया वा १७२। अस श्रेष्ठ राजाने फिर पूर्वकी ही भौति अपनी नगरी को सन्तिवेकित करके उस समय में वहीं पर निवास करते हुए अस अरिस्टम ने अपने राज्य का परिपालन किया या १७३। हे महाराज ! सुन्दर पुत्र वाले और अपने बनु-करों तथा सेना से युक्त होकर उस तासवासू ने पूर्व वेर का अनुस्मर करके बह तासजङ्क आपके पुर में अज्यायत हो गया था। ७४। वह चतुरिक्लणी सेना से संयुत होकर मूमि को कैंपाला हुआ वैसे ही चला था। जब वह अयोध्या समरी में पहुँचा तो वह राजा रोने सम गया व्य १७५०। इसके पश्चात् आपके पिता के पास बहुत कम साधन ये तो भी वह नगर से निकल

आये ये और उन समस्त वृषों के साम वृद्ध होते हुए भी तरुण पुरुष के ही समान असने घोर युद्ध किया था ।७६। उसके बहुत से हाथी-अवव-रथ और सैनिक जब निहत हो गये ये तो वह अनुवों के द्वारा निजित हो गया था और फिर वह बुद्ध दहां से सागने लग गया ।७७।

त्यक्त्वा स नगरं राज्यं सकीशवलवाहनम्। अ तर्वत्या च ते मात्रा सहितो वनमाविशत् ॥७० तत्र चौर्वाधमोपाते निवसन्नचिरादिव । भोकामबंसमाविष्टो वृद्धभावेत च स्वयम् ॥७१ विलोक्यमानो मात्रा ते बाब्पगन्गदकंठया । अमाथ इव राजेन्द्र स्वर्गलोकमितो गतः ॥५० ततस्ते जननी राजन्दु अशोकसमन्दिता । चितामारीपयद्भत् ध्वती सा कलेवरम् ॥ ६१ ञनणनादिदुःखेन भत्तुं व्यंसमकांशता । चकाराग्विप्रवेशाय सुहद्यां मतिमास्मनः ॥६२ भौनेवतविद्यालं श्रुत्वा स्वयमेव महामुनि । निर्गत्य भाश्रमामा व वारयन्तिदमववीत्।।५३ न मर्त्तंब्यं स्वया राजि साप्रतं जठरे तव । पुत्रस्तिष्ठति सर्वेषां प्रवरञ्जकवस्तिनाम् ॥६४

पुत्रस्तिहात समया प्रवर्शकावासनाम् ॥ द४

उस वृद्ध नृप ने अपना सम्पूर्ण राज्य-नगर-कोष-वस समस्त बाहुनों
को छोड़कर गर्भवती सुम्हारी माला को साम में लेकर बन में प्रवेग कर
कर लिया था ।७६। वहाँ बन में जोवें मृति के आश्रम के समीप में अस्प समय तक ही उसने निवास किया था और वह स्वयं वृद्धता के कारण से बहुत ही अधिक शोक तथा अमर्थ से समाविष्ट हो गया था। तुम्हारी माला उसको देख रही थी और उसके नेवों से अश्रुपात हो रहा था उसका कण्ठ गव्यव हो गया था। हे राजेन्द्र! वह वृद्ध नृप एक जनाथ के ही समान यहाँ से स्वर्गकोक में कल वसा था। ७६-६०। इसके जनन्तर हे राजन् ! तुम्हारी माता थिचारी पति विधोग के महा दुःख और कोक से समन्वत हो गयी थी। फिर करण क्रन्दन करती हुई उसने स्वामी के मृत शरीर को जिसा

पर समारोपित कर दिया जा sers पति के मृत हो आने पर उसने कुछ मी खाया नहीं या-शोक हृदय में बैठा ही या-ऐसे दु:खों से अपने स्वामी से वियोग के मु:क से बहु बहुत कलित हो गयी थी। अतः उसने भी अपने आपको भी अगित में पति के हो जब के साब प्रवेण कर सती हो आने का मुहद् निश्चय कर लिया वा । ४२। और महामुनि ने यह सम्पूर्ण समाचार सुना सी ने महाधुनि स्वयं ही अपने आश्रम से बाहिर निकलकर आ गये थे और उससे यह बचन कहा चा 1431 है शक्ति ! तुमको इस समय में पति के साथ प्राणस्थाय नहीं करना चाहिए कररण यह है कि तुम्हारे उदर में पुण स्थित है जो कि समस्त जक्रवत्तियों में परम श्रीह होगा ।=४। इति सहचनं श्रुत्वा माता तथ मनस्विनी । विरराम मृतेस्तां तु मुनिः स्थाश्रममानयन् । ततः सा सर्वेदु खानि नियम्य त्वन्मुखांबुजम् ॥६५ दिः भुराश्रमोपति तस्यैन न्यवसरसुखन्। सुषाव च ततः काले सर स्वामीर्वाधमे तथा सदद जातकर्मादिकं सर्वे भवतः सोऽकरोन्भुनि.। भौविश्रमे विवृद्धश्च भवस्तिनानुकंगितः ॥६७ रवयैव विदितं सर्वमतः परमरिदम । एवं प्रभावो नृपतिः कालं वीर्योऽभवद्भृति ॥ = = वतस्यास्य प्रभावेण सर्वलोकेषु विश्रुतः। यहंगर्गेजिती युद्धे पिता ते बनमाविभत् ॥६६ तद्वृत्तांतममेषेण मया ते समुदीरितम्। एसच्च सर्वेभावयातं वसानामुत्तमं तव ।।६० समन्त्रतन्त्रं लोकेषु सर्वलोकफलप्रदम् । न हास्य कत्तां न् पतेः पुरुषायं चतुष्टये ॥६१ तुम्हारी मनस्विनी पाता ने इस उस मृति के वचन का श्रवण किया था तो फिर वह सती होकर दग्छ होने से कार्य से विरत हो गयी वी और

फिर उसको वह मुनि अपने आश्रम में से बाये थे। इसके पश्चात् उसने सब दु:खों की ओर से अपने मन को नियमित कर लिया या तथा उस गर्मस्य

३८८ ] नशुराध्य पुराण अपने वासक के गुख कमक की देखने की इच्छा वाली होकर उसी आश्रम के समीप में सुख पूर्वक निकास कर रही की ।< ५। जब प्रसंब काल उपस्थित हुआ सो उसने उसी और्ष मुनि के बाधम में प्रसव किया था। 👊 उसी मुनि में आपका समस्त जातकर्में बादि संस्कार किया वा और बाप उसी मुनि की कुपा के भाजन होते हुए जीविश्वय में ही पालित होकर बड़े हुए हैं। 🖘 हे अरिन्दम ' इसके पश्चात् जो भी कुछ हुआ है वह बापको सब आत ही है। इस प्रकार के प्रमाय वासा राजा कार्ने बीवें इस भूमण्डल पर हुआ मा । पदा इसी बन के प्रभाव से वह सोकों में प्रक्षात हुआ है। जिसके बंग में समुपत्न होने वालों के द्वारा जापके पिता को युद्ध में जीत सिया गया है और वन में चले गये थे । ८१। स्थाना सम्पूर्ण वृत्ताम्त मैंने आपकी कहकर सुना विया है और यह सब कतों में उत्तम कर मैंने आपको बतला दिया है 1801 यह ऐसा द्रत है कि लेकों में मन्त्रों और तन्त्रों के सहित सब ही लोकिक फल को प्रदान कर देने वाला है। यो इस कत की राजा किया करता है उनको बारों (धर्म-अर्थ--काम -मोश्र) पुरवायों की प्राप्ति हैं। अ।या करती है । १३। भवत्यभीष्यतः किष्णहुरुलंगं भ्वनप्रये । संक्षेपेण मयाख्यातं त्रतं हैहयभूभुजः।

भवत्यभी दिशः
भवत्यभी दिशः
भवत्यभी दिशः
संक्षेपेण भयाक्यातं वतं है हयभूभुजः।
जाभदग्न्यस्य च मुने किमन्यस्कथयामि ते ।।६२
जीमिनिरुवाच—
ततः स सगरी राजा कृतांजलिपुटो मुनिम् ।।६३
उवाच भगवन्नेतत्कतुं मिच्छाम्यहं दसम् ।
सम्यक्तमुपदेशेन तत्रानुजां प्रयच्छ मे ।।६४
कर्मणानेन विप्रवें कृतार्थोऽस्मि न संगयः।
इत्युक्तस्तेन राजा तु सथेत्युक्त्या महामुनि ।।६५
दीक्षयामास राजानं जास्कोक्ते नेव वत्मेना ।
स दीक्षितो वसिष्ठं न सगरो राजसक्तम ।।६६
द्रव्याण्यानीय विधिवत्प्रच्यार कृभवतम् ।

पूजयित्वा जगन्नाशं विधिना तेन पार्थिव. ॥६७

समाप्य च धयायोग्यमनुज्ञाय गुरुं ततः । प्रतिज्ञामकरोद्वाजा ब्रहमेतदनुत्तमम् ॥६६ आजीवांतं धरिष्यामि यन्नेनेति महाभति. । अथानुजाप्य राजानं वसिष्ठो भगवानृषि ॥६६ सन्निवदर्यानुगच्छंतं प्रजगामं निजाश्रमम् ॥१००

फिर इन तीनों भुवनों में कुछ भी ऐसी अभी दिसत बस्सु नहीं है जिसका प्राप्त करना दुर्लम हो सर्वात् सभी कुछ प्राप्त हो जाया करता है। यह हैइय राजा का वन मैंने संक्षेप से कह विद्या है और अब जसविन के पुत्र परसुराम मुनि के विचय में मैं बापको क्या बतलाऊँ? । १२। जीमिनि ने कहा-इसके अनन्तर राजा सगर अपने हाथों की अञ्जलि को जोड़कर मुनिवर से कहने लगा था। १३। उसने कहा-हे भगवन् ! में इस वत के करने की इच्छा करता है सो आप भली भौति उपदेश के द्वारा इसके करने में मूक्षे अपनी अनुज्ञा प्रवान की जिए (६४) है विप्रवें ! इस कमें से मैं कुतामी हो एका है -- इसमें लेशभात्र भी संशय नहीं है। जब राजा के द्वारा इस रीति ने प्रार्थना की गयी तो उस मुनि ने भी ऐना ही होगा-यह कह दिया या । फिर उस मुनि ने जास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा उस राजा को वीक्षा दी भी और श्रेष्ठ राजासगर वसिष्ठ मुनि के द्वारा दीकित होगया था ११५-१६। फिर ममस्त द्रक्यों को मंगा कर दिखि-विद्यान के साम उस शुभ वतका समाचरण किया था । राजा ने उसी विधि से भगवान् जगन्नाथ का पूजन किया १९७१ यथा योग्य उसको सङ्ग समाप्त करके फिर अपने गुरुदेव की आज़ा प्राप्त की जी और उस राजा ने उस सर्वोत्तम वत के करने की हड़ प्रतिशा की थी। १६८। महासति उस नृप ने यही प्रतिज्ञा की बी कि मैं इस दन को जन तक मेरा जीवन रहेगा तब तक छ।रण करूँगा और यत्न पूर्वक करता रहेंगा। फिर भगवान् वसिष्ठ ऋषि ने उन राजा को अपनी आजा प्रदान कर दो थी। १६६। फिर अपने पीछे बनुगमन करने वाले राजा की वापिस लौटाकर वसिष्ठ जी अपने बाद्यम को चने वये थे। १००।

# सगर-प्रतिका पालन

जैमिनिरुवाच-गते तस्मिन्युनिवरे सगरो राजसत्तमः। अयोध्यायामधिवसन्यानयामास भेदिनीम् ॥१ सर्वसंपद्गणोपेतः सर्वधम्यितस्वित् । वयसैव स बालोऽमूत्कर्मणा वृद्धसंमतः ॥२ तथापि न दिवा भुंक्ते भेते वा निश्वि संस्मरन्। सुदीर्घं नि.श्वसित्युब्लमुद्धिग्नहृदयोऽनिशम् ।।३ ष्युरवा राजा स्वराज्यं निजगुरुभवजित्यारिभिः संग्रहीतं मात्रा साद्धे प्रयोतं वनमतिगहनं स्वर्गतं तं च तस्मिन्। शोकाविष्टः सरोषं सकलरिपुकुलोच्छित्तये सरप्रतिज्ञश्चक्रो सचाः प्रतिज्ञा परिभवमनलं सीदुमिक्वाकुवंश्यः ॥४ स कदाचिनमहीपालः कृतकौतुकमंगलः। रिपुं जेतुं मनऋके दिशश्च सकला कमान् ॥५ अनेकरथसाहस्रोगंजास्वरथसैनिकै: । सर्वतः संवृती राजा निश्चकाम पुरोत्तामात् ॥६ णत्रून्हंतुं प्रतस्थे निजयलनिवहेनोत्पतद्भिस्तुरंगै-नस्तित्वोमिजालाकुलजलनिधिनिमेनाच पाडंगिकेन । मत्तंमितिगय्ये सकुलियिरिकुलेनैव भूमंडलेन । श्वेतच्छत्रव्यजीवरिप अभिसुकराभातसेनैव सार्द्धम् ॥७

जैमिनि मुनिने कहा— उस मुनिवर के चले जाने पर श्रेष्ठ तृप सगर ने अयोध्या पुरी में अधिवास करते हुए इस मेदिनी का परिपालन किया था। १। वह सभी प्रकार की सम्पदाओं से संयुक्त था और सम्पूर्ण धर्म के तात्विक अर्थका काताया। यह अवस्था से ही बालक या किन्सु उसके सगर-प्रतिज्ञा पालन ] [ ३६१ कर्म ऐसे वे कि वह बृद्धों के सम्मत थे।२। वह दिन में मोजन नहीं करता है अचना राजि में समन भी नहीं किया करता है और स्मरण करता हुआ

गोस से संविष्ट होते हुए सत्प्रतिज्ञा वाले ने समस्त गतुओं के फुल का उच्छेदन करने के सिये तुरस्त ही प्रतिज्ञा की यी और इस परिश्व की थी और इस परिश्व की थी और इस परिश्व की थी और इस परिश्व की शि और इस परिश्व की किसी समय में उस महीपान ने मज़ल की तुक करके सब दिनाओं में इस में जाकर जतु के जीतने का मन में कियार किया था। १। वह राजा अनेकों सहज़ एय-जन्न-गज और सैनिकों से सब जोर से तंतृन हो कर अपने उत्तम-पूर से निकल विया था। ६। उस राजाने अनुओं को जीतने के लिए प्रस्थान कर दिया था। जिस समय में वहाँ ने चना है उस नमय में उसकी सेनाओं का ऐसा विज्ञास समुवाय उसके साथ में या कि अनमें जो अस्थ के बै अपर की और उन्नालें मार रहे वे कि ऐसा प्रतीत होता था मानों अस्थ के बै अपर की और उन्नालें मार रहे वे कि ऐसा प्रतीत होता था मानों अस्थ के बै अपर का बीर उन्नालें मार रहे वे कि ऐसा प्रतीत होता था मानों वस्पूष्ण तरज़ों से समूह परियों के समुद्र थी में समा हाथियों के समुद्र यो में स्वाप्त की सिरणों से मनेता यामक आधान ही रहा था कि पर्य जनतरिक्त वसका की किरणों से मनेता यामक आधान ही रहा था कि पर्य जनतरिक्त वसका की किरणों से मनेता यामक

है। उसकी सेनार्थे स्वेत ज्वजाओं के समूह आकाश में कहरा रहे ये जो ऐसा आभास हो रहा या कि पूर्व जन्तरिज बन्दमा की किरणों से स्वेत जमक रहा हो। ऐसी महान् विकास सेना को साथ सेकर ही वह बना या 101 तस्याचे सरसैन्यस्थाचरणप्रकाण्णकीलोच्चयः कोदाप्रितनिम्मभागमवनीपालस्य संयास्थाः। प्रत्येकं चतुरंगसैन्यनिकरप्रकोदसंभूतरेणप्रावृतिकस्थिली समभवद्भूमिस्तु सत्रानिक्षम् ॥= निध्नन्द्रप्ताननेकान्द्रिपतुक्षगरथव्यूहसभिन्नवीरान्सद्यः शोभां द्यानोऽस्र्रनिकरचस्र्यांक्नतक्ष्यन्द्रमौलिः। दूरादेवाभिशंसन्तरिनगरनिरोधेषु कमिथवंगे

तेषां भीधापयानकणमभिदिशति प्राणिधेयँ विधर्ते ॥६

विजिगीषुर्विशो राजा राजो मस्याभियास्यति ॥१० विषयं स नृपस्तस्य सद्य प्रणतिमेण्यति ।

विजिरय नृपतीन्सर्वान्कृत्या च स्वपवानुगान् ॥११

संकेतगामिनः काश्चित्कृत्वा राज्ये न्यवसंत ।

एवं स विसरन्दिक्षु दक्षिणाभिमुखो नृपः ॥१२

स्मरत्यूर्वेकृतं वेरं हैहयानभ्यवत्तं न । ततस्तस्य नृपैः साद्धः समग्रदयकुः जरैः ॥१३

बभूव हैहयैवीरै संयामो रोमहर्षणः ।

राजों यत्र सहस्राणि स वलानि महाहवे ॥१४ जिस समय में वह राजा सम्प्रवाच कर रहा या उस समय में उसकी

जो सबसे अ।ने कलने वाली सेना के समुवायों के बरणों से शीओं के उचक-भाग सर्वण हुए वे उनके ओखों ने निक्न भाग जो भूति में ये ने घर गये वे भौर चतुरक्रिणी सेना के हाथी-जरूब-रच और पैदल सैनिकों के हर एस के एक के बरणों ने को भूमि बुदकर प्रशीव रेजु उठी भी उससे ऊँ के स्थल इक गये थे। इस सरह में वह भूमि निरम्तर ऐसी ही होगयी थी। दा अनेक शाम अर्थात् वर्षं से परिपूर्ण हाथी-कोड़े और रचों के क्यूह से समिन्न बीरों को निहनन करने वाले उनकी को भा तुरम्न ही असुरों के समूहों की सेनाओं का हुनन करने वाले भगवाम् जित्र की जोशा को धारण वह नृप कर रहर था। उनके कर्मों के अधिवञ्ज होने पर बूर से ही अधुओं के नगर के विरोधों में ऐसा अभिनंसन करते हुए कि यहाँ से बीच ही कहीं से भाग जाने के क्षणों का निर्देश करता है और प्राणियों के धैर्य का किया करता है।१। वह राजा जिसको सम दिलाओं में विजय प्राप्त करने की इच्छा है जिस राजा के ऊपर विभिनान करेगा। १०। वह राजा उसके देश को प्रणति को प्राप्त करा देगा। उस नुप ने सभी नृपतिकों को बीतकर उनको अपने चरणों का अनुचर बना लिया या ।११। उसे महान् बीर राजा ने कुछ नृषीं की सकूति पर गमन करने वाले बनाकर उनको अपने ही राज्य पर येज दिया था अर्थात् अपनी आजा के इकारे वाले होना उन्होंने स्वीकार कर लिया या ही उनको राज्य पर बिठा दिया था। इस रीति से विसरण सब दिशाओं में करके फिर राजा दक्षिण की ओर अभिमुख हुआ था। १२। उस राजा ने अपने साथ पूर्व में की हुई कब्ता स्मरण करके हैहय राजाओं के अपर

सगर-प्रतिज्ञा पालंन ₹3€ आक्रमण किया वा । फिर उन सबके साथ जो पूर्णतया रखों और हाक्यिं से सयुत थे इसका महान् युद्ध हुआ था ।१३। उन हैहय वीरों के साथ उसका बड़ा ही रोधाञ्चकारी भीषण युद्ध हुआ था जिस युद्ध में सहस्रों राजा थे और बड़ी विशाल सेनाएँ भी भी ।१४। निजधान महाबाहुः संकुद्धः कोसलेश्वरः । जित्वा हैह्यभूगालान्भंक्त्वा दख्दा च तत्युरीम् ॥१५ नि शेषशून्यामकरोद्वैरातकरणो नृप । समग्रवलसंमर्द्रप्रमृष्टाश्रेषभूतलः ॥१६ हैहयामामसेष नु चक्रे राज्य एजः समम्। राज्य पुरी चापहाय भ्रष्ट स्वयी हतस्थियः ।।१७ राजानो हतभूमिष्ठा व्यववंत समस्तत । अभिद्रुत्य नुपांस्तस्ति द्रवमाणरन्त्रहीपतिः ॥१८ जधान सानुगान्यतः प्रजाः कृद्ध इवांतकः । ततस्तानप्रति सक्रोधः सगर समरेऽरिहा ॥१६ मुमोचास्त्रं सहारोद्रं भागंतं रिपुभीयणम् । नेनोत्सृष्टातिरोद्रनिभृवनभयदप्रस्फुरद्भागैवास्त्र-अवालादंदह्ममानावशतनुसतयस्ते नृपाः सद्य एव । क्षाय्वस्त्रावुत्तधूमो**ब्**गमपटलतमोमु**ष्टदृष्टिप्रसारा** भ्रो मुभू पृष्ठलोठद्बद्धसरमरजो गृढमात्रा मुहूर्त म् ॥२० अगन्तेयास्त्रप्रतापप्रतिहत्तगतयोऽदृष्टमार्गाः समंता-द्भृपाला नष्टसंघा परवणतनवो व्याकुलीभूतिवसाः । भोताः संरयुक्तवस्त्रायुधकवचविष्मृषादिकाः मुक्तकेशाः विस्पष्टोन्मक्तमावान्भृष्ठतस्मनुकुर्वत्यग्रतः शाववाणाम् ॥२१ उन सभी का निहनन महान् बाबुओं वाले कोसलेश्वर ने अत्यन्त कृद्ध होकर कर दिया था। फिर हैह्य नृथों को जातकर उनकी पुरी को तोई-कर दग्ध कर दिया था।११। वैर के अन्त करने वाले मुप ने उनकी पुरी

को पूर्णतया मून्य कर दियाचा। यह राजा ऐसा वलवान् था कि उसने अपनी समय सेना के द्वारा मर्दन करके सबका भीड़ डाला था और सम्पूर्ण भूतल को प्रशृष्ट कर दिया था।१६। उस राजा ने हैहयों के समस्त राज्य को धूल में मिलादियावा। जब वहीं कुछ को केव न रहाती वे सब अपने राज्य और पुरीको छोड़कर लीच करन्ति बासे और विनष्ठ ऐश्वयं वाले हो गये थे। १७। जो राजा गरने से बच गये थे, ऐसे बहुत से वहीं भारों ओर भाग गये थे। उस महीपति ने जो भी वहाँ से भाग रहें थे उनको देग में बागे बढ़कर नियहीत कर जिया था। १८। इस मदोन्यतः बलवान् नृप ने क्रुद्ध अन्तक जैसे प्रजाओं को मार दिया करता है वैसे ही इसने भी सबका सहार कर दिया था। समर में सत्रुओं के हनश करने वाले राजा सगर ने जन पर बड़ा मारी क्रीध किया था। १६। फिर सबर बुप ने महान् रौड़-शन् क्षों के लिये बहुत ही भीवण भागंब अश्य को उन पर छोड़ा था। इस महास्थ का बढ़ा भारी सब पर प्रवाय पढ़ा था। उसके छोड़े जाने पर जो कि अत्यन्त ही रीद्र या, वह तीनों भूवनों की भय देने बासा था। ऐसा प्रस्फुरण करता हुआ जो भागंच अस्य बा उसकी ज्वालाओं से दग्छ होते हुए और अवश सरीरों थाने वे तमस्त नृपमन हो गये थे। इसके उपरान्त भी बायु-अस्त्र का प्रयोग करने से चारों और भूग के समूह ने उनकी ऐसा मेर जिया वाकि वहाँ पर चोर अञ्चलार से उन की इद्विभी मुद्द हो पयी थीं अर्थात् वेखने की वक्ति समाप्त हो नवी को और मुहल् भर तक तो वे सब अधिक अन्धकार और रज से इके हुए होकर धूमि के पृष्ठ पर शोटते हुए जनकर काट रहे वे 1२०। शत्रुओं के सैनिकों की देशा उस समय में ऐसी हो गयी भी कि छरेड़े हुए माम्नेबास्त्र के प्रताप से जिनकी पति अतिहत हो गयी है अथित् वे अलने में बसमर्थ हो नवे के क्योंकि उनकी उस समय में मार्ग दिखलाई नहीं दे रहा बा-बारों बोर कर नृपों के सङ्ग नह हो गये में और उनके शरीर परवत हो यथ भे तवा उनके जिल व्याकुल हो गये थे। वे ऐसे भीत हो एवं ने कि उन्होने अपने बस्त्र-बायुध-कवन और विभूषा जादि सबका त्याग कर दिया चा-उनके मस्तकों के केल खुले हुए वे — वे सब मत्यन्त उन्मलों के हो चावों कर उस समय में मनुकरण कर रहे में ।२१।

विजित्य हैह्यान्सर्वान्समरे सगरो बली । संक्षव्यसागराकार कांबोजानभ्यवर्तंत ॥२२

सद्यः संत्यक्तराज्यस्यवननपुरपुरंध्रीसमूहा विमूढाः। कांबीजास्तालजंघाः शकयवनकरातादयः साकमेते भ्रे मुर्भू वंस्त्रभीत्या दिशि दिशि रिपवो यस्य पूर्वापराधाः ॥२३ भीतास्तस्त नरेश्वरस्य रिपव, केचिटप्रता पानलज्वालामुष्टद्दशो विसृज्य वसति राज्यं च पुत्रादिभिः। हिट्सैन्यै: समभिद्रुता वनशुवं संप्राप्य तत्रापि तेऽ-स्तैमिरयं समुपायता गिरिगुहासुप्तोत्यितेन द्विपः ॥२४ तालजंघान्मिहस्याजी राजा सबसवाहनात्। क्रमेण नाशयामास तदाच्यमरिकर्षण ॥२५ ततो यवनकांकोअकिरादीननेकशः। मिजधान रुषाविष्टः पल्हवान्यारदानपि ॥२६ हत्यमानास्तु ते सर्वे राजानस्तेन संयुगे। ब्रुब्रुयुः समयो भीता हमशिष्टाः समततः ॥२७ युष्माभिर्वस्य राज्यं बहुभिरपहृतं तस्य पुत्रोऽधुनाऽहं हन्तुं वः सप्रतिज्ञं प्रसम्रमुपगतो वैरनियातनेषी । इत्युष्यैः आवयाणी युधि निअवरितं वैरिभिनीगवीर्षः क्षत्रैर्विष्ट्वंसितेजा<sup>ः</sup> सगरनरपतिः स्भारयामास भूपः ॥२८ समर में उस समय में सगर नृप ने सब हैहय नृपों को पराजित करके वह बलवान मृप संस् व्यक्षागर के समान आकार बाला हो गया था और फिर इसने काम्बोओं पर आक्रमण किया था। १२। जिन्होंने सगर नृप का पहिले अपराध किया था वे सब इस समय में बहुत ही बुरी दशा है पड़कर विश्वाओं में मारे-मारे इसके मत्रुगण मूमि पर अमण कर रहे हैं अर्थात् प्राणों को रक्षा के लिए भटकते हुए धूम रहे ये। जब युद्ध में अनेक तरह के वाधों के घोष से और पटहाँ की ध्यति के श्रमण करने से उन सब

नानावादिश्रवोषाहतपटहरवाकर्णनध्वस्तर्धेर्याः

वृहद् ् बह्याण्ड पुराव

को धीरज छूट गया चा-उन्होंने तुरन्त ही बयना राज्य-सेना और स्त्रियों का भी त्याग कर दिया और किंकलब्य विभूद हो गये वे। इनके अतिरिक्त तासजपुर-काम्बोज-सक-पवन और किरात आदि सब साथ ही साथ बस्त्रों के मय से भ्रमण करे रहे के ।२३। उस सगर गरेश्वर के भ्रय से क्षरे हुए शश्रू गण उस समय में ऐसे हो गये कि कुछ की तो प्रताप की अस्ति की ज्वाला से इष्टि ही नष्ट हो गयी थी और वे सब अपना राज्य-असति का त्यागकर के पुतादि के साथ जन्द की सेनाओं से खदेड़े हुए जन्न में पहुँच गये ये वहाँ पर भी उनके नेत्रों में स्तिमता छाया हुआ था जैसे कि गिरियों की गुफाओं में सोकर उठने पर होता है। तात्पर्य यह है कि धन में भी जनको कुछ सूक्त मही रहा का ।२४। मनूओं से कर्षक करने वाले उस राजा ने रण में तालजक्कों को निहत करके और उनके सैनिक तथा बाहनों का विभाग करके उसने कम से उनके राज्य का व्यंख कर दिया था।२५। इसके अनन्तर प्रवन-काम्बोज और किरात जादि तथा बल्हव एवं पारद प्रभृति की सब को क्रोध में समाबिष्ट होकर राजा सगर ने मार मिराया था। १६। उस महायुद्ध में मारे जाते हुए वे सब राजा कोव उस प्रतापी राजाके द्वारा प्रतादित होकर भरने से जो भी कुछ बच गये वे भयभीत होते हुए समुदाव के समुदाय चारों ओर भाग नये थे।२७। वे सब परस्पर में यह कहते हुए और बहुत ही केंचे स्वर से चिल्लाते हुए भाग रहे ये कि आप सब ने जिसके राज्य को बर बन छीन लिया था उसी का पूर्व यह है जो इस समय के अपने बैर को निकासने की इच्छा बाला होकर जबरदस्ती से यहाँ उपगत हुआ है-हाणियों के समान बीर्यवाले सगर नृप ने जिसका तेज ही विष्यस-मारी है उस मुद्ध केन में बेरियों के द्वार। अवना परित सुनाता हुआ उन्हें

तं इष्ट्वा राजवयं सकलरिपृकृतप्रक्षयोपास्तदोक्षं भीताः स्त्रीयालपूर्वे शरणमध्यययुः स्वासुसंरक्षणाय । इक्याकूणां वसिन्ठ कुलगुरुमभितः सप्त राज्ञी कुलेखु प्रख्याक्षा सप्रमूता मृपवररियव.

पारदा परहवाद्या' ॥२६

बाद करा रहा था ।२८।

बसिद्धमाश्रमोपाते वसंतमृषिभिवृ तम् ।

उपमम्यामुबन्सर्वे कृतां मलिपुटा नृपाः ॥३०

शरणं भव नो बहान्नार्तानामभयेषिणाम् ।
सगरास्त्राग्नितंग्धक्तरीराणाः मुमुर्वेताम् ॥३१
स ह त्यस्मानशेषेण वेरांतकरणोन्मुख ।
तस्मार्भयाद्धि निष्कांता वयं जीवितकांक्षिण ॥३२
विभिन्नराज्यभोगद्धिस्वदारापत्यबांधवाः ।
केवलं प्राणरक्षाणं त्वा स्वय धरणं गत ॥३३
न ह्यान्योऽस्ति पुमल्लोके सौहदेन बलेन वा ।
यस्तं निवर्त्तयित्वास्मान्यालयेग्मह्तो भयात् ॥३४
स्व किलाकान्ययभुवो राशां कुलगुष्टवृत ।
तह णपूर्वजेभूं पैरत्यत्प्रभावश्च ताह्यः ॥३५

सगरीपाडकान (१)

समस्त नत्रुओं के कुलों का पूर्णतया क्षय करने को वीका ग्रहण करने साले उस राजा को देखकर करे हुए सब अधुनम स्त्री और बच्चो को आने करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए सगर नृप की सरकागित में आ गये। इथ्याकु के बंगओं के कुलगुर कसिक्षकी के कारों ओर वे सात राजाओं के कुकों में परम प्रसिद्ध समुल्यन्त हुए फारव कीर बल्हव आदि सगर के शत्रु राजा उपस्थित हुए थे।२१। श्रामश्चिम के समीप में ही ऋषियों से चिरे हुए निवास कर रहे वे। बहाँ पर इन सबने अपणत होकर हाव आहकर उनसे कहा था।३०। हे ब्रह्मन् आप ही हमारे रका करने वाले होंवं। हम बहुत ही आर्स हैं और अभय दान के इच्छु कहैं। हम सब राजा सगर के अरुव को अस्ति से निवंश्व शरोर वाले हैं और मर रहे हैं।३१। वह राजा सगर ती अपने बैर का जन्त करने के लिए उन्मुख हो रहा है और हम सबको ही मार रहा है। उसी के भय से हम निकासकर भागे हुए हैं और अपने जीवन की रक्षा के भाहने वाले हैं। उस हमारा सबका राज्य-भोग-समृद्धि-स्त्री-सन्तति और बान्धव सभी कुछ विभिन्त हो गया है। अब तो हम केवस अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको सरकागति में आये हैं (३३) इस स्रोक में आपके सिवाव अस्य कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो सौहार्द से तथा बल-विक्रम से उसको हटाकर इस महान भग से हमारी रक्षा कर सके। ३४। आंप तो निक्चिस रूप से सूर्य वंश्व के भूपों के कुलगुरु माने गये हैं और उस राजा के बस में जो भी पूर्वक हुए के उन सबने बायको कुलगुरु बनाया है और इन सब पर भो आपका प्रभाव बसी प्रकार का है। ३५।

तेनायं सगरोऽप्यच गुरुगौरवयंत्रितः ।

जैभिनिख्वाच--

भवन्तिदेश नारयेति वेलामिव महोदिधिः ॥३६

स्वं नः सुहृत्यिता माता सो**कानां च गुरु**विभो ।

तस्मादस्मान्भहाभाग परित्रातुं त्वमहंसि ॥६७

इति तेषां वचः श्रुत्वा वसिष्ठो मगवानु षिः।

शर्नेविलोकयामास शरणं समुपागतान् ॥३८

वृद्धस्त्रीबालभूयिष्ठान्हत्रशेषान्नृपान्वयात् । रष्ट्वा स्थतप्यद्भगवान्सर्वभूतानुकंपकः ॥३६ चिर्च निरूप्य भनसा तान्विलोक्य च सावरम्। उक्त्रीवयञ्चनैर्वाचा मा भेडेति महामति. ॥४० अयावीचम्महाभागः कृपया परयान्वितः। समये स्थापयामास राशस्ताञ्जीविताथिमः ॥४१ भूपव्याकोपदग्धं भूपकुलविहिताशेषधर्मादपेतं क्रत्था तेषां वसिष्ठः समयमवनिपालप्रतिक्रानिवृत्त्ये । गश्वा तं राजवर्यं स्वयमक भनकैः सांस्वयित्वा यथावत् । सप्राणानामरीणामपगमनविधावभ्यनुक्रां ययाचे ॥४२ इस कारण से बाज भी वह राजा सबर अपने कुलगुर जापके गौरव ये यन्त्रित है। यह कभी भी कापके आदेश का उलवन अपनी नर्यादा को समुद्र की भौति नहीं करता है ।३६। हे विभो ! हमारे तो इस समय में आप शोगों के गुरु हैं। इसलिए हे महाभाग ! आप ही इससे हमारी रक्षा करने के योग्य होते हैं।३७। वैमिनि ने कहा—ऋषिवर भगवान वसिष्ठजी ने उनके इस वचन का श्रवण करके करणायति में समागत उनको धीरे से अवलीकित किया था ।३६। उनसे सभी वृद्ध-स्त्री-और बालक बहुत से ये और मरने से बचे-बचाये तृप वशव में। ऐसो दुरवस्था में स्थित उन सबको देखा था तो वसिष्ठजी का हृदय करुणाइ हो गया या क्योंकि यह तो सभी प्राणिमात्र पर

अनुकम्पा करने वाले महा पुरुष है । इहा बहुत काल पर्यन्त अनका निरूपण

सगरं प्रसिज्ञा वर्णन । 335 किया वह और मन में बढ़ा आदर करके उनका विवोकन किया था। फिर उन महती मति वासे वांसधनी ने उनको उज्जीदित करते हुए धीरे से कहा षा-माप लोग करो मत ।४०। इसके पश्चात् उन महाभाग ने अत्यधिक फुपा से समन्त्रित होकर कहा का तका जीवन के चाहने वाले उन समस्त नुपों की समय में (सम्धि करने में) स्वापित कर दिया था। ४३। वसिष्ठजी ने राजा सगर की प्रतिकाकी निवृत्ति के लिए ऐसा समय किया था कि वह राजा सगर की क्रोधारिन से वन्ध नृप समुदाय मृपों के कुल में किए हुए सम्पूर्ण धर्म से अपेत हो गया बा। फिर वे स्वयं ही धीरे से उस मुण ब्रेस्ट सगर के समीय में प्राप्त हुए वे और उनको पवा-रौति साल्यना दी थी तथा वीबित गत्रुओं के अपगमन के विधान में उनकी आज्ञा की याचका की थी। अर्थात् वे सभी जीवित ही चले आर्वे-ऐसी वाचना की वी ।४२। सकोधोऽपि महीपतियुँ स्वयः संभावयस्तानरीव् धर्मस्य स्वकुलोचितस्य च तथा वेपस्य सत्यागतः। श्रौतस्मार्सविधिन्नकर्मनिरतान्विप्रश्च दूरोज्झतात् सासुन्केवलमस्यजनमृतसमानेकैकणः पार्थिवान् ॥४३ **अर्द्धमुण्डाञ्छकांश्चके पत्हवान् श्मश्रुधारिणः** । यवनान्यिगतश्मश्रात्कांवोजांश्यिवुकान्यितान् ॥४४ एवं विरूपानन्यांक्च स चकार नुपान्वयान् । वेदोक्तकर्मनिमु कान्विप्रश्व परिवर्जितान् ॥४५ कृत्वा संस्थाप्य समये जीवतस्तान्व्यसर्जयत् । तसस्ते रिपवस्तस्य त्यक्तस्वाचारलक्षणा ॥४६ द्रात्यता समनुष्राप्ताः सर्ववर्षविनिदिताः । धिक्कुता सतत सर्वे नुसंसा निरपत्रपाः ॥४७ क्राण्च सघशो लो**के बग्**बुम्लेंछजातयः ॥४८ मुक्तास्तेनाय राज्ञा शक्यवनिकरातादयः सद्य एव त्यक्तस्थाचारवेषा गिरिगहनगुहासाश्रया संव**शू**वु । एता अद्यापि सिद्धः स**ततमदमता** जातयोऽसरप्रवृत्त्या नर्तन्ते दुष्टचेष्टा जगति नरपतेः पालयतः प्रतिज्ञाम् ॥४६

बह्याच्छ पुराण

800

अधिप राजासगर को बहुत अधिक कोश हो रहा चातो भी उस मृप ने अपने गुरुदेव की जाजा का समादर करते हुए ऐसा स्वीकार कर लिया का वे सब कृत्रु तभी जीकित एक-एक छोड़े जा सकते हैं जब कि वे अपने कुल के उचित्र धर्म और वेच का स्थान कर देवें और श्रोत तथा स्मात कमों से भिन्न कमों में निरत रहें और विश्रों के द्वारा दूर ही से स्थागे हुए रहे मृत के ही समान रहे तो रह सकते हैं। ४३। उसमें जो शक जाति वासे ये उनके जिर तो आधे मुस्थित कर दिवे गये वे और भो पल्हव ये छनको श्मश्रुष्ठारी करा दिया था। जो शबन के उनकी श्मश्रुओं की मुँडा दिया गया था और काम्बोज को बुकान्वित करा विया था। 🕬 इस तरह से उस सगर ने अभ्यो की विरूप विश्वों के द्वारा परिवर्तिस बना दिये गये थे। ४५। ऐसा ही सबको बनाकर समय में (सन्धि में) अर्थात् इस प्रकार की गर्स में बाँधकर सस्यापित करते हुए अधितत ही छोड़ दिया वा अर्थात् ऐसे दग से ही उनके रहने पर उनका हुनम महीं किया था। इसके अनन्तर उसके व समस्त मनुगण आचार के लक्षकों के परिख्याग कर देने थाले हो गए दे ।४६। इस तरह से रहने पर वं नभी बाल्य हो गये वे और सभी वर्णों के हारा विभिन्तित वस गये के अर्थात् किसी भी वर्ण वाले नहीं रहे के। सर्ववा उनको धिथकार दिवा जा काला का--वे बहुत क्रूर हो गय थे तथा एकदम निर्माण्य भी बन यथे थे। 1001 ने सभी अध्यन्त क्रूरों के समुदायों वाले हो गमें के जो कि लोक में स्लेक्छ जाति वासे हो गमें के जो कि लोक में स्लेक्छ आति वाले हुए वे ।४०। उस समय में जो भी राजासगर के द्वारा जीवित ही छोड़ दिये गर्म वे । वे सक्तववन और किरात वावि वे वे तुरस्त ही आजार ओर वेब के स्थान देने कासे हो गये और फिर वे पर्वतों की मुफाओं में बाश्रय लेने काले हो गये थे। ये बातियां अब भी सत्पुरुषों के द्वारा बहुत ही नीच मानी जाती है क्योंकि बहुत ही बुरी प्रवृत्ति होती है और उनकी चंदराएं भी दुष्ट हैं। ये सगत् में राजा सनर की प्रतिज्ञा का पासन किया करते हैं।४६।

## सगर को विग्विमय

जंमिनिस्वाच— अथानुज्ञाय सगरो वसिष्ठमृषिसत्तमम् । बलेनः महस्रा युक्तो विदर्भानभ्यवर्तस ॥१ ततो विदर्भराट् तस्मै स्वमृता प्रीतिपर्वकम् ।
केशिन्याख्यामनुपमामनुरूपां न्यवेदयत् १।२
स तस्या राजकार्द् लो विधिवहिन्तसाक्षिकम् ।
शुभे मृहूने केशिन्याः पाणि जयाह शृमिपः ।।३
रिखत्या दिनानि कतिचिन्गृहे तस्यातिसत्कृतः ।
विदर्भराज्ञा समन्य सतो गतु प्रचक्रमे ।।४
अनुजातस्ततस्तेन पारिवर्हेश्च सत्कृतः ।
निष्कम्य तत्पुराद्वाजा क्रुरमेनानुपेयिवादे ।।१
संभावितस्तनस्तेन वादवैमीतृसौदरे ।
धनौयेस्तिपस्तिश्च मसुराया विनिवंयौ ।।६
एवं स सगरो राजा विजित्य वसुधामिमाम् ।
करैष्च स नृपान्सविश्वके संकेनवानिष ॥७

जैमिनी मुनि ने कहा-इसके अनन्तर नृप सगर ने परम अ क ऋषि वसिक्षजीकी अनुजाप्राप्त करके महान सेना में समन्वित होकर विवर्ध देश पर आक्षमण किया या । १। फिर विदर्भ के तूप ने अपनी के किसी नाम वाली पुत्री को बहुत ही प्रीति के साथ उनकी मैवा में समर्पित कर दी थी। यह कन्या रूप लावच्याचि शय बुकों में अनुएम बी और उस नुप के सर्वधा अनुरूप थी।२। उस राजनादूँ अनृप सगर ने अधिन को साकी करके परम मुभ मुहूर्त में उस का पाणियहण किया था।३। वहाँ पर समुरास ही में कुछ दिन तके स्थित रहकर उस विदर्भेक्यर के द्वारा बढ़ा संस्कार प्राप्त किया था फिर विदर्भाधि अनुमति पाकर वहाँ से नमन करने का उपक्रम किया मा ।४। उस राजा ने भी जाजा देवी की तथा पारिकहीं के अर्थात् दायों के द्वारा उसका अच्छा सत्कार किया थर। फिर वहाँ पुर से राजा ने निकल कर शूरसेन देशों में पहुँचा का। ५१। वहाँ परे भी माला के सादरों के द्वारा भादवों से असका सम्भान किया गया वा बीर बहुत-सा धन देकर उन्होंने भी उसको पूर्ण सन्सुष्ट किया था। इसके पश्चात वहाँ से निकल कर अक विथा था।६। मधुरा से चलकर इस रीति से उस राजा सगर ने इस सम्पूर्ण वसुधापर विश्वय प्राप्त की बी और समस्त जुपोपर कर लगाकर उनको अपने हों सकेतों पर चलने वाले अनुगामी बना दिया था। ७।

ततोऽनुमान्य नृपतीन्तिकराज्याय सानुगास् । <mark>अनुजज्ञे नरपतिः समस्ताननुयायिनः ।</mark>।द ततो बलेन महता स्कंधावारसमन्यितः। शनै रपीष्ठयन्देशान्स्वराज्यमुपजन्मिकान् ।।६ संभाव्यमानक्ष्व मृहुरुपदाभिरनेककः । नानाजनपदैस्तूर्णमयोध्यां समुपागमत् ॥१० तदागमनमाज्ञाय नायरः सकलो जनः । नगरीं तामलंचक्रै महोत्सवसमुरसुकः ॥११ ततः स नगरी सर्वा कृतकौतुकमंगला। सिक्तसंमृष्टभूमागा पूर्णकुम्भशतावृता ॥१२ समुच्छित्रक्वजशता पताकाभिरसंकृता । सर्वेत्रागरुधूपाढ्या विचित्रकुसुमोज्ज्वला ॥१३ सद्रत्नतोरणोत्तुं गगोपुराट्टालभूषिता । प्रसूतलाजवर्षेश्च स्वलंकुतमहायया ॥१४

इसके उपराक्त उन मृतों को अपने राज्य पर स्थित बने रहने का आदेश देकर तथा सम्मान प्रदान करके कि वे अपने अनुनों के साथ अनुन्यायों रहें राजा ने प्रस्थान किया जा इसके प्रकात स्कल्धावार से संयुत्त उसने महाम सैन्य के साथ सन देशों को पीड़ित करते हुए अन्य में अपनी ही राज्यानी में आकर प्राप्त हो नवा जा । दन्हा उस राजा का अनेक प्रकार की मेटों से बड़ा सरकार अनेक जनपदों के हारर किया गया था और फिर वह गीम ही अयोज्या में आ गया चा ।१०। वहाँ पर समस्त नागरिक जनों को जब जात हुआ कि राजा अयोज्या में आ गया चा ।१०। वहाँ पर समस्त नागरिक जनों को जब जात हुआ कि राजा अयोज्या में आ गये हैं तो सबने घड़ा महान् उत्सव किया था और बड़ी उत्सुकता के साम उस अयोज्यापुरी को सजाया था ।११। फिर वह समग्र नगरी माञ्जितक कौतुकों से समलंकृत हुई थी। उसमी समस्त सूना पर स्थलकता हुई थी और खिड़काव किया गया था तथा जहाँ-तहाँ सैकड़ों ही पूर्ण कुक्म स्थापित किये गये थे।१२। उसमें सैकड़ों व्यक्षाएं फहराई ययी थीं तथा अनेक पताकाओं से वह विभूषित बनायी गयी थी। यहाँ पर सभी अगद की धूर्णों की महक हो रही थी एवं

सगर की दिश्विषय ] [ ४०३
नाना भाँति के सुन्दर सुमनों की मासाबों से वह समुज्ज्वन बनायी गयी भी
।१३। अच्छे-अच्छे रत्नों के द्वारा निर्मित तीरण वन्दनमारें लगायी गयी भी
तवा ऊँचे-ऊँचे गोपुर और महासिकाओं से यह परम भूषित भी जो महापय
ये उनमें पुरुषों और साजाओं की वधी की भी जिससे वे बहुत ही सुन्दर एवं
सुशोभित हो रहे थे ।१४।

महोत्सवसमायुक्ता अतिगेहमभूतपुरी ।
संपूजिताशेषवास्सुदेवतागृहमालिनी ।।१५
दिक्षक जियनो राज्ञ संदर्शन मुदान्वितः ।

ततः प्रकृतयः सर्वे तर्थातः पुरवासिनः। बारकांताकदंबैश्व नगरीभिक्य संबूताः ॥१७ अभ्याययुस्ततः सर्वे समेस्य पुरवासिनः । म तैः समेश्य नृपतिलँग्घाशीर्यादसरिकयः ॥ १ = नधिरीकृतदिक्षको अयगब्देन भूरिगाः। नानावादिशसंघोषमिश्रेण मधुरेण च ॥१६ सरकृत्व तान्यथायोगं सहितस्तैयु वान्वितैः । आनंदयन्त्रजाः सर्वाः प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥२० वेदघोषः सुमधुरैबाह्यगैरभिनन्दितः। संस्तूयमाने सुभृशं सूतमागधवंदिभिः ॥२१ उस समय से अयोध्या पुरी में महान् उल्लास छाया हुआ था तथा प्रत्येक घर में महोत्सव मनायाचा रहा वा। वहाँ पर सभी गृहीं की पंक्तियों में भलीभाँति समस्त शास्तु देवताओं का पूजन किया गया था ।१५। दिग्बिजय करने वाले चक्रवर्ती राजा समर के दर्शन करने के आनन्द से गुक्त नागरिक और देशवासी बहुत ही प्रसन्त वे और इनसे सभी ओर वह पुरी समलंकत ची ।१६। फिर वहाँ पर सभी प्रकृतियाँ तथा अन्त पुर के निवासी परम प्रसम्त थे भीर वार कान्ताओं के समुदायों से और वगरियों से संदृत

थी। अर्थात् बहुत सी नित्तका वेक्या से भी एकत्रित थीं ।१७। इसके पश्चात् सभी पुरवासी इकट्ठे होकर वहां पर आ वये वे और सबने एकत्रित होकर उस राजा को सत्कृत किया वा तथा आक्षीविदों से मुदिस किया था ।१०।

पौरजानपदेह्र है । सर्वतः समलंकृता । ११६

808 ब्रह्माण्ड पुराण असं समय में जयजयकार की समुंख्य ध्वति से सभी दिशाएँ विधिर हो गयी यों अयति अयवीय में कहीं पर भी कुछ भी मुनायी नहीं दे रहा था। वहाँ पर बहुत से प्रकार के वास क्य रहे वे उनकी भी ध्यति बहुत मधुर उसी जयघोष में मिल रही थीं ।१६। राजा ने भी उन समस्त स्वागत करने वालों का योग्यता के अनुसार सत्कार किया का जिससे उनको भी परमाधिक हुए हो रहा था। इन प्रसन्न पुर वासियों के ही साम में समस्त प्रजाजनों को आनन्दित करते हुए राजा ने पुष में प्रवेश किया था।२०। उस समय में क्राह्मकों ने भी परम मधुर देव के मन्त्रों की ध्वनि से राजा का अभिनन्दन किया था। तथा मृत-मागञ्च और वस्त्रियों के द्वारा उस गुभ समागमन के समय में राजा का संस्तंथन किया जा रहा था ।२१। जयगब्दैश्च परितो नामाजस्पदेरित । **कर**नालरचोन्मि**श्ववीणावेण्**तलस्वनै: ॥२२ गायदिभगयिकजनेतृ त्यदिभगंणिकाजने । अन्वीयमामो विलयच्छ्वेतच्छत्रविराजितः ॥२३ विकीर्यमाण परित सत्लाजकुसुमोस्करै । पुरीमयोध्यामविशस्त्वपुरोमिव वामवः ॥२४ **एष्टि**पृतेन गधेन स्नाह्मणानां च वरमंना । जगाम मध्येनगर गुह श्रीमदलंकुतम् ॥२५ अवरुह्य ततो यानाद्भायिक्यां सहितो मुदा । प्रविवेश गृह मातुर्ह् ष्टपुष्टजनायुतम् ॥२६ पर्यंकस्थामुपागम्य मातरं विनयान्वित.। तस्पादी संस्पृणन्यूष्टर्ना प्रजाममकरोभदा ॥२७ साभिनच तमाशीमिहंषेगद्गदया गिरा । ससंभ्रमं समुरथाय पर्यष्वजत जास्मजम् ॥२० अस मृगति के दोनों ओर अनेक जनपदों के द्वारा कहे गये जयजयकार का योग हो रहा था और करताल-की ब्विन से मिले हुए वीणा और वेणु के मधुर स्वर निकल रहे थे। २२। राजा के पीछे-पीछे गान करने वाले गान कर रहे थे और गर्म्यक।एँ नृत्य करती हुई चली वा रही थीं। राजा के

सगुर की दिग्विजय [] KOX उसर बनेतृ छत्र लगाहुआ का (र्दाणाणा के उपर लाजाऔर पृथीं की बर्ज की जा रही थी। इस रोति से ट्रांजर ने अपेनी पूरी अंबोध्या में सहेन्द्र देव जिस तरह से इन्द्रप्री में गम्ब गुरे रही ही उसी फानि अवेश किया था ।२४। हड़िटपूत गन्ध से युक्त बाह्मणों के मार्गों में नगर के बध्य में 'जा' भी सम्पत्न एवं अलक्ष्य गृह यो उसमें राजा नै र्गमन किया का १०० किए अपनी दोतों भाषांका के संख्यासन्त मुर्मियों में तीचे उत्तर खर अपनी माताश्री के घर में राजा ने प्रवर्ग रिया था जहाँ पर महस्रो परम हम्बनुष्ट जन ब्रिचमान थे ।२६। उनकी मानाजी एक पर्य दू पर थिराजभान धेरे छनके ममीप में परम जिनम से पुनः होकरों इस समर्थ में उनके चरणो का स्पर्श करके साथा टेक्कर प्रणामुकिया । अस्ति मानाजी ने **भी पुत्राणीयति**। देकर उसना अलिनस्वत निया था और किए अस्यधिक हवे से **गत्मक वस्**यी के द्वारा बड़े ही सम्भ्रम के माथ उठकर अपने प्रकारिया पुंच को छानी से: लगाकर परिन्यन किया था (६०) महर्पं वहवाशीमिसभ्यनदद्भे स्तुप्रे। म ता सभाव्य कथवात्त्र हिल्ह्वा चिरादिव १०२६ अन्त्रान्यस्या राजाः निश्चकाम नदालयान् । तन मानचंगी राजी भवैतेभ्यजनबीजितः । १३० मुरराज इव श्रीमान्सभा समयमच्छन् । **सं**प्रविष्य सभा दिव्या<mark>मनेकन</mark>ृष्येचिनाम् ।। ३१ नत्वा गुरुजन सर्वमाणी[विक्षाभिनंदिन सिहासने भुभे दिब्ये नियमात नरेण्डर ॥३३ समेब्यमानश्चे नृषैर्वांना ∜नपदेश्वरे' । नानाविधा कया क्वांक्वंन्से तैव नृष्यनम् ॥३३ गबी रमाण सुनैर्गिमुखाम भट्ट बिंधूकि । १ प्रतिज्ञा पालियत्वैर्व जितिदिक्ष्मिंडली नप ।। ३४ प अन्वतिष्ठग्रथान्यायम्बंश्रयमृदार्घीः । स्वप्रभावजित्राशेष**वे रिकिङ्ग**ङलाधिष**ः** ।(३६ 🕝 🖫 इसके अनन्तरकादो प्रक्रमन्सुन्दर दो पुत्र वधुए आग्नामें ही समुपस्यित हुई थी उनका सी बहुद अधुक्षेत्रा सुसागुजा ल अभिनुस्दित किया या ।

शहाण्ड पुरा**क** फिर राजा ने अपनी सब सुन कर कुछ काल पर्यन्त वहीं पर स्थिति की थी ।२१। फिर माताजी से अनुशा आम करके राजा चनके घर से बाहिर निकल आये वे और इसके जनन्तर अनुपरों के सहित वहाँ से गमन कर रहे थे और श्वेत व्यवनों के द्वारा सेवश्रमण उनकी हवा करते जा रहे थे ।३०। देवराज इन्द्र के ही समान भी सम्यन्त राजा धीरे धीरे अपनी सभा के मणुप में समागत हो गये थे। राजा ने अनेक अघीन नृपों से संसेवित परम दिख्य सभा में प्रदेश किया था।३१। सर्व प्रचर वहाँ पर जो गुरुजन विराजमान थे उनको प्रणाम किया था और उनके द्वारा दिये हुए आशीर्वाद प्राप्त कर अभिनतिबन हुए थे। फिर नरेक्बर ने परम शुभ एवं अतीब विक्य सिंहासन पर अपनी संस्थिति की बी ।३२। वहाँ पर अनेक जनपदी के स्वामी नृपों के हारा यह भनी-भौति सेव्यमान हुए के और अनेक प्रकार की अस अहि नृप में वहाँ पर कवालाप किया वा ।३३० इस तरह से बन्धुओं के साफ सुतरा परम प्रसन्तता प्राप्त करते हुए वहाँ पर देववास किया था । इस शीत से नृप ने समस्त दिशाओं को जीतकर अपनी की हुई प्रतिशा का पालन किया था ।३४। स्थाय के अनुसार उस उदार बुद्धि आले तृप ने तीनों धर्म-अर्थ और काम को प्राप्त किया था। उस राजा का प्रकाव ही ऐसा या कि जिसके द्वारा विविध एवं समस्य दिकाओं के मण्डल के स्वामियों को पराजित नार दियाचा । ३५। एकातपत्रां पृथियीमन्यणासद्वृषी यथा । स्वर्यातस्य पितुः पूर्वं परिभावममणितः ॥३६

स यां प्रतिज्ञामारूउस्ताः सम्यक्परिपूर्व च । सप्तद्वीपाब्धिनगरप्रामायतनमालिनीम् ॥३७ जित्वा शत्रूनशेषेण पालयामास मेदिनीम् ।

एवं गच्छति काले च वसिष्ठो भगवानुषिः ॥३८ अभ्याजगाम तं भूयो क्रब्दुकामो जनेश्वरम्। तमायांतमति क्य मुनिवयं ससंभ्रम. ॥३६ प्रत्युञ्जगामार्थेहस्तः सहितस्तैर्वर्वेन् पः । अर्ध्यपाद्यादिभि सम्यवपूजियत्वा महामति ॥४० प्रणाममकरोत्तसमै गुरुमक्तिसमन्दितमः ।

सगर की दिग्किया Kots आशीभिबंद्धं विस्था तं वसिष्ठः सगरं तदा ॥४१ आस्यतामिति होवाच सह सर्वेर्नरेश्वरे । उपाविशत्ततो राजा कांचने परमासने ॥४० स्वर्ग में गये हुए पिताची के पूर्व में परिभव से यह सगर अत्यन्त इर्द्ध हुए थे और फिर दिन्दिजय करके एक छण समग्र यसुधा पर इसने मनुशासन किया था ।३६। उसने जिस प्रतिशा की किया था उसकी अच्छी तरह परिपूर्ण करके ही छोड़ा था। समस्त कभूओं को जीतकर सातों द्वीप और सागर से युक्त नगर-जाम और कायतनों की माला मैदिनों का पासन किया था । इस रीति से अब कुछ काल अवतीत हो गया था तब भगवान् वसिक्ष अहिष ने बहाँ पर पटार्पण किया वा १३०-३८। उस राजा को पुन: देखने की कामना वाले ऋषि वहां पर समाजत हुए थे। औसे ही वहां पण पदार्पेय करते हुए ऋग्विका अवलोकन राजा ने किया था वैसे ही सम्ब्रम के साथ राजा ने अपने हाथों में अर्थ-सामग्री यहण कर तुरस्त ही बनका शुभागमन किया का उस समय में उसके साथ अन्य सभी मृप विकासन के। महामति मृप में बर्धा-पांच बादि समग्र स्पनारों से मली मंति उन ऋषि-बर का अर्थन किया था। ११-४०। युवदेश की अर्थित से युवत होकर छनकी प्रणाम किया थाः उन समय में बसिक्ष जी ने की आजी वैक्सों से सगर का मर्धन किया या।४१३ मुनि ने राजाको आजादी थी कि लाड नेड बाइए तक फिर सक मृगों के सहित राजा सुक्षां निर्मित बासन पर उपनिष्ट हो

गमे चे ।४२। मुनिना समनुजातः समार्थं सह राजभिः।

आगनस्तु नुपश्रेष्ठमुपासीनमुपह्नरे ॥४३ उवाच मृण्यतां राजां ननैमृद्धारं वचः। यसिष्ठ उतास-कुशर्लं नमु ते राजन्बाह्येय्वाभ्यंतरेषु च ॥४४ मिष्यभारयवर्षेषु राज्ये वा सकलेऽधुना। दिष्ट्या च विजिताः सर्वे समग्रबसवाहनाः ॥४५ अयत्नेनैव युद्धेषु भवता रिपको हि यत्। दिष्टघारूढप्रतिज्ञेन सम मानयता वष: ॥४६ अरयस्त्यक्तधर्माणस्त्वया जीवविसर्जिता ।

तान्विजित्येत्। रोञ्जेतु पुनर्दिग्विजयेच्छयो ॥ ४७ गतस्यवाहनवलम्स्वमित्यभूणव स्वजः । ' '

जितदिङ्गडल भूषः श्रुत्वा स्वा नगरस्थितम् ॥ ५०. प्रीत्यहरूमगतो दृष्ट्रमिदानी, राजससम् ।

र्क,िनिहराच-------

ा अस्मिष्ठनैतमक्तस्तु सगरस्तालअधिज्ञत् ॥ ४६

ts भ्यान मुनिवर ने अपनी आज्ञा प्रदान की महि तो सुद कार्याओं तथा असीक तयों के महित मुनि के ही समीप में नीचे की आर उपाधीत हो गये के क्षांत्रक वलो पर समस्य लगों का सम्दाय धवण कर रहा या तभी मुसियर ने भूरियोग संस्थान करून वजन राजा से कहे थे। वस्मक्षाओं ने महा-सहे राजक् याहिरा-भीतरः सर्वत्र कुलल-सेम नो है न 🐔 (४४) समस्त मन्त्रियों कें 🗝 असारय बर्गों में अवसा समग्र राज्य में इस समय कुशल तो है न ने यह क्षेत्र प्रदर्भ क्रुपंकी बान है कि जापने युक्कों में सेता और वाहनों के सहित सब अपने अन्तुओं को विका हो किसी प्रवहन के बहन ही साधारण कमी द्वारा प्रशासित कर दिया है र मुझे खड़ों प्रसम्मता इसकी है कि अपनी प्रतिहा पर समरकक होते हुए और अर्थने केरे कथित वचनों की म्यान लिया है। ४४-४६३ आयमे अप्रश्ने क्य विकास प्राप्त करके उपनी समस्य क्षमी का व्यास कर देने वाले बन्ध रह जीविक हो रहते बाले छोड़ विषे हैं। इस रीति से अन शक्की ओल कर आप अन्यों को पराजित करने के बारते साम दिस्मिजय मारने को उच्छा से सेना ओर वाहनों से समृत होकर गये हैं। यह भी वजन मैंने गुन लिया है। फिर मैंने यह अथण किया है। कि अगा दिगियजेस करके वाविस लोट आये हैं और अपने ही नगर में इस समय समयस्थित हैं।४७-४०। हे परम श्रोष्ठ राजन् 🖟 इस्तारं माकृकाल, में पी.(त से ही आपसे मिलने के ही लिये यहाँ पर समागन हुआ हूँ। जैसिनि मृति ने कहा महामुनीस्ट वसिष्ठ और ने जब इस रीति से वहां था तो तामजङ्ख पर विजय पाने वाले

राजा सगर ने उनसे निवेदन किया था। १४६१ कृतांजितपृत्री भूत्वा प्रत्युवाच महामूर्निम् ६ सगर उवाचे-कुशलं नतु सर्वत्र महंग्वै नार्वे संशियः ॥५० किया कृत्याणाश्रिमुखा सर्वे देवतास्त्र मुर्नेऽनिश्चीः। विशेष भवान्ध्यायित करवांश सेनन्य सन्य संत्रहम् ॥५९००७ तस्य मे चोषमण्डिस संभवंतिकथ मुने ।
भवगाऽनुगृहीनोऽमि कृतायंश्चाधना कृतः ।।५२
थन्मा द्रष्ट्रिमहायात स्वयमेव भवात्युरो ।
यन्महामोह भगवगिन्वपक्षविजयादिकम् ।।५६ तत्त्वधाऽनुश्चित् कि तु सब भवदन्ग्रहात ।
भवश्यसण्दन सर्व मन्ये प्राप्त महीकितस्म् ।।६४ व्यवस्था मम का जिल्हा अधन्त्वंत तथाविधान् ।
अतन्यथा मम का जिल्हा अधन्त्वं तथाविधान् ।
अतन्यी कृत्ते फल्य थन्ये क्यवसितं भवान् ।।५४ प्राप्त सम्वास्त्रं ।
जन्यवा प्रमे का प्रति वैद्यादगस्याधिरोपित् ।
जिल्हान् वित् सम्यवसग्रेण महामुनि, ।।६६ प्राप्त स्वास्त्रं ।

p. को में ह्युप्तिक नोइसर सहाकृति को सगर त उल्लंख दिया आहा सगर न तहा 🛪 है सहयें । मेरा सनव कुशल है - इसमें लेशमाव भी संशय .नृहीं है .४०। जिस मुझ सेवक का निरम्तर ही आह जैसे महापूक्तव, सुरयाण की कामतम् ना भ्यास,रतका, करते हैं उस सेवन करे भूग सभी देवन्य मृत्याणानिमुख्य मध्यित्व्य स्करन्द वाले खदा हो रहा करते है । ४ ६। हे भुत्र ,गेरी मुझान् , उपवत् क्रेले हा सकते हैं। मैं तो अगुके प्रमाधिक अनुग्रह का . माञ्चन हो गया है और अब अपन समस्त कार्यों में सफल भी बना दिया ,पृया है ५६%, है पूरुदव ! आपू जो स्वय ही मुझको अपना दशन देने के लिए ,यही प्रमुखारे हैं शीर तो बायने विपक्षियों पर विजय आदि प्राप्त करने , की बात .सुझारे कही हैं। x : । यह सभी कुछ वेसा ही किया गया है कि न्तु बह , सत्र आपको ही अनुकरणा से हुआ है। मैं स्वय ही इस बान को सान्छ। हूँ कि शत्रुतथा अन्य नृपो पर जांभी सैने विजय प्राप्त की है<sub>ल</sub>यह सब अपप्रके ही प्रसाद से हो हुआ है। १८। नहीं तो ऐसे ऐसे प्रवल गावुओं का हन्त कर पराजित करने की मेरी ज़ैसे की क्या शक्ति है। जा भी मैरा व्यवस्ति है <sub>र</sub> दक्षको सफ्ल, आप जैसे ,महान् पुरुष ही किया करते हैं उसे अग<sup>े</sup>क∫स-, होषिता का अनत्य भी फल भीति के लिए ही होता, है। जैसिनी अहिन में ,कहा - इस देखि से यूजा सगर के द्वारा उन महासुनि का समाहत किया गया था।

अभ्यनुत्राय त भूय प्रजगाम निजाश्रमम् ।
श्विष्ठे तु गते राजा सगर प्रीतमानस ॥१७
अयोध्यायामभिवसम्प्रणणासाखिलां भूवम् ।
भार्याभ्यां समुपेताभ्यां रूपणीलगुणादिनि ॥१६६
दुभ्जे विषयानुम्यान्यश्वाभामं यथासुखम् ।
सुमितिकेशिनी चोभे विकसद्वदनांबुके ॥१६६
रूपौदार्यगुणोपेते पीननृत्तपयोधरे ।
नील कु चितके गात्ये सर्वाभरणभूषिने ॥६०
सर्वेलक्षणसपन्ने नवयोवनगोचरे ।
प्रिये सन्निहिते तस्य नित्यं प्रियहिते रते ॥६१
स्वाचारभाववेशभिजंहतुस्तुस्तन्यनोऽनिणम् ।
स चापि परणोस्कषं प्रतीतास्मा महीतितः ॥६२

फिर वह मुनि नृप सगर से आजा बहुण करके अपने आधम को चले गये थे। वसिष्ठ मुन्ति के नमन कर जाने पर राजा के मन में परम हवें हुआ था। ५७। वह राजा फिर भयोध्या पुरी भवनी राजधानी में निवास करता था और उसने समस्त भूयण्डल पर प्रशासन किया था। दोनों भायोंओं को भी अपने पास में रखता या जो रूप सावध्य, शील स्थभाव और गुम गण भावि से सुतम्पान भी ।५६। उस राजा सगर ने प्राम्य निषयों के सुख का पूर्ण अपनी इंच्छा के अनुरूप ही उपभाव किया था। सुमति और केशिनी ये दोनों ही विकसित कमल के समान परम मुन्दर मुखों बाली भी ।५६। सुन्दर स्वरूप के साण-साथ इन दोनों परिनयों में विज्ञाल उदारता भी थी। इनके उरोज युग्म परिपृष्ट बृक्ताकर एवं समुन्नत वे । इनके केशपाश नीस वर्ण के कुञ्चित अर्थात् छल्लेदार परम सुद्दावने वे । ये सभी आभरणों से विभूषित रहा करती थीं ।६०। नूतन यौजन के उद्गम में दिखलाई देने काली नारियो में जो गुण गण हुआ करते हैं। उन संभा से वे दोनो रानियाँ सुसम्पन्न भी। ये दोनों बहुत ही अब भी सीर सदा राजा के समीप में रहा करती भी तथा नित्य ही अपने परम प्रिय स्वामी के हित काय में रित रखने वाली थीं ।६१। इन दोनों के अपने आचरण राजा के प्रति इतने सुन्दर ये वे अपने हाय-भार और चेष्टाओं के द्वारा निरन्तर ही राजा के मन को अपनी ओर आफर्षित रक्खा करती भी । यह राजा भी उन बोनों के भरण के उत्कर्ष से प्रसन्त भन वाला या ।६५।

सगर की दिग्बिजय । ( ४११

रममाणी यथाकामं सह ताभ्यां पूरेऽवसत् । अन्येषां भृति राजां तु राजशब्दो न चाप्यभृतु ॥६३ गुणेन चाभवत्तस्य सगरस्य महात्मनः। अल्पोऽपि धर्मः सन्त यथा भवति भानसे ॥६४ राजम्तम्याथंकामौ तुन तथा विपुलावि । अलुब्धमानसोऽयं च भेजे धर्ममपीहयन् ॥६५ तदर्थभेत्र राजेंद्र काम चापीड्यस्तयोः ॥६६ बह राजा सबर उन दरेनों अपनी परम प्रिय परिनयों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार रमण करता हुआ। अपने नगर में निवास किया करता था। इस भूमि में अन्य राजा के सिए राजा ---यह शक्य ही नहीं था। राजा का अर्थ होता जो राजिल (भोजिल) होता है। यह अर्थ इसी में चटित होता है। अन्य अर्थ यह भी है कि यही एक बक्रवर्ती राजा था।६३। इस राजा में ही ऐसे गुण गण विद्यमान के कि महान् आश्मा वाले इसके लिए ही राजा मध्य अन्दर्भ होता था। इसके मन ने अल्प भी धर्म निरन्तर रहा करता था।६४। इस राजा में विलेष अधिक भी अर्थ और काम बैसे नहीं में जी उसके मन को अधिक समासक्त कर सकें। इतना लुब्धक नहीं था कि अर्था संग्रह में ही व्यन्त रहे। यह तो अर्थ में कुछ भी बाधान करके ही भर्म का सेवन किया करता था। इसमें काम बासना भी उतनी ही थी कि हे राजेन्द्र । जिससे दोनों परिनयों को सर्वदा आध्यामित करता रहे ।६५-६६।

> --×--।। सगर का और्वाधम में आगमन ॥

जैमिविस्वाचएव स राजा विधिवत्यालयामास मेदिनीए।
सप्तद्वीपवती सम्पवसाक्षाद्धर्म इवापर. ॥१
बाह्मणादीस्तया वर्णान्स्वेस्वे धर्म पृष्ठपृषक्।
स्थापितवा यथान्याय ररक्षाव्याहर्तेद्विय. ॥२
प्रजाश्च सर्ववर्णेषु यथाश्रेष्ठानुवर्तिनः।
वर्णाश्चेवानुलोम्येन तद्वदर्थेषु च कमात्॥३

स्मान

<sup>8</sup>, ≪<< 1

> न सति स्थविर काल मृत्युरभ्युपगच्छित्। सर्ववर्णपृ भूषाले मही तस्मिन्प्रशासति ॥४

सक्षेतास्यवेतवाचानि न्दा राष्ट्राणि वृत्सनण् ।

त्रदेशसङ्या जनपदाञ्चातृबंण्यं जनावृता अ४ । ते चासक्यगृहश्रामणनोपेता विभागत ।

द गण्यावासभिष्ठा नृगे सहिमन्प्रणासित ॥ ६

अवाध्यमी द्वित कणियम्नं त्रभूव तदा मृति । ' ' प्रतामा सर्ववर्णम् प्रारमा कलदायिनः ॥७

र्जिमिति मुनि ने यहाँ उस राजाने सात द्वीपों वाली सेदिनों का विधि के मच्च परिकायन माक्षात् दूसरे मूर्त्तिमान् धमं के ही समान किया मा ११। अब्याहन इव्दिनों नाने उभ न्य भगर ने न्यायामुक्य बाह्यण आदि चित्रशे कर्णीको अधने अधने अधने धर्ममे पृथक्-वृथक् स्थापित कर दिया था।२। सब ही वर्णी में जो भी बैंजरवेस थे व उचित रीति से अपने से श्रेष्ठों के अनुबन्धि वरीत वासे थे, प्राप्तण वानलोध्य में हुए थे उनको भी उसी भाति भाषी में क्रम ने जात दिया था। उन्हें क्ले वाले से नीने वर्ण वाली रेजी में जो संमुख्यम हाते हैं वि अनुवर्षण मृष्टि बाक्त होते है । इनके विषरीत शिविय में भाषाणी आदि में सर्मृत्यन्त विलोध हैं जिसका शास्त्र में सर्वधा निवेद हैं। इंद्र माना-पिना के जिलिन रहने पर क्षमा नृपाके काउब मे 'सालक' भी पृ'धुनेही हुआ। वंश्मी' थी। यह त्रास उस महीपति के गासन करने पर सभी बर्णों में हुआ करती या छ। उस समय में राष्ट्र पूणतया नाधा रहित औष महिभाधवर्ति विस्तृत कि।। इन राष्ट्रो में अगणित जनपद थे जिनमें चारों वर्ण के मानव रहा करते थे । १। उस तृप के प्रशासन करते पर सभी देशों में बहुत अधिक आवास गृह ये तथा विभक्त रूप से संख्या रहित सैक्डों ही गृह और पास यादा वह ऐसा समय खाकि इस भू मण्डल में कोई ने द्विज ऐसा ने से शाजिसकों कोई आध्यम महीवे। अस्य चय गाहस्य्य वानप्रस्थ अभेर पस्मासः र काद स्ती आधास थे। सभी वर्णों की प्रजाओं में जो ना आर्म्स हान हैं व सभा निष्फल न हाकर फल दुने वाले हुआ करने थे।७।

स्वाचितात्यव कमीणि प्रारभंत च मार्नदा । ' पुरुषार्थोपपन्नानि समीणि च तदा नृणाम् ॥द मगरेका अधिशिय में अध्यक्त 📗

अस्योत्यत्रियकाम् प्रद्राजभक्तिसम्बिता ।। ६०

न निदितोऽसिं।स्तोः या दरिद्रो त्यादितोऽपि वा ।

प्रजासः कश्चितापुरको यस कृष्णाचार्यप्रमाभवनः ।।१०

जना परगुणधीना स्तसपक्तिकाक्षिण ।

परापवा रभीनावच स्वदारस्नयोऽनि गम् ।

नियमत्त्रिकारमस्तिरता धर्मतत्परी १९०६

गरुष प्रणातः निन्यं सहिद्यास्यसनाहता ।।१५

अम्मिका सर्वकोऽभयन् प्रजास्त्रस्थिनप्रकासित

मानिभूविष्टसस्यारेचा सदैव सकला मही ॥१४

मभी मानय उस भाग। में अपने हो भी समुचिति पर्म ये परहीं का

प्रारम्भ विया भरते था। उस वाल में मानवीं के सभी यम गुरुवार्य स रामुस्पन्त हुआ कर रेख - निगर ग्राम-प्रज और पाकर संज महात्सवी सं समृद्क्त च । उनमें संभासामंत्र परश्पर में एक दूसरे के प्रियं किरम की कामना बाले थे और संध्ये में के में किनी राजा व प्रति भिल्ल की पावना

विद्यमान रहा करनी थी। है। उस गमय में प्रजाओं से कोई की ममुख्य ऐसा ानको विखाई पडना था कि ना निन्दित अभिनासन द रद्र-अग्नाधिन जुद्धक

, अभावक कपणृहीय (तापस महाहै कि किसी भी प्रकार से ही बता, सा , खिल्क्स अहि तहीं थी, 1901 उस काद में सभी जन ऐसे थे जो दूसरों के हाणों को देख या जानकर परम ह्यित हुआ करते ये तथा अपने में सम्पूर्क ,करने का अभिकाङ्का रक्ष्या गुरने ये मभी मानव सद्विद्या के अपमन से समाहत और जार्न दाना गुरुजन में उनकी नित्य ही प्रणत भावना रहा करती थी।१८ सभी जल दूसरों का ब्रेस हैं से हरा करता के सिब सीम निरन्तर अपनी हो स्वी से रांत रखने वाल थे अर्थात् पर स्वी गार्मिता के। माम भी 'पेडी था। सबका स्वाबादिक रूप से द्वर्ती के समर्ग में किरलंता

िहोती है और सभी उस संघरायण रहा करते छ। १२० उस धाभिक मृपंक 'शासन कील में सभी प्रजा सभी और अवस्तिक अर्थात् परम प्रभू के अस्तिक्व का मानने वाले वा व अपने अताप स आजत मही पर सवाय तनय के मासून • मेरे इस प्रकार के यज बर्हुएँ हे बहाजाय ! ठोब कोक समय पर अनुबर्त्तन

एव मृतातृ । नये स्वप्रतापाजिता महीम् ॥ 🕫

फातबश्च महाभाग यशकाचानवतिन ।

मही सबेसदेशुक्तः पुरशामवेजांकरी है

858 **ब्रह्माण्ड पुराग** किया करती यों और सम्यूर्ण भूमि नदा ही आली और सस्य की बहुसता वाली भी । अर्थान् झान्य परियूर्ण वा ।१३-१४। बभूव नृपगार्द् ले तस्मिन् राज्यानि आसति ।।१५ यस्याष्ट्रादशमञ्जलाधिपतिभिः सेवार्यमध्यागतैः प्रख्यातीरुपराकमेन् पणतैमूँ द्वाभिषिक्तै पृथक् । सबिष्टं मंणिविष्टरेषु नितरामध्यास्यमानाऽगरः शक्तस्येव विराजते दिवि सभा रत्नप्रभोद्भासिता ॥१६ संकेतादपयांतराभ्युपगमाः सर्वेऽपि सोपायनाः कुरवा संन्यनिवेशनानि परित पुर्वा पृथक् पार्थिवाः। ह्रष्टु काक्षितराजकाः सतनया विज्ञापयतो मुहु– द्वस्थिरेव गरेण्यराय सुचिरं बस्स्यन्तमतः पुरे ॥१७ नमन्तरेंद्रमुकुटश्रेणीनामतिघर्षणात् । किणीष्ट्रती विराजेते चरणी तेस्य व्यूजः ॥१८ सेवागसनर्वेद्रीघविनिकीर्णे. समंतत्तः। राजेमीति समा तस्य गुहा सोमे रवी यथा ॥१६ एवं सराजा धर्मेण भानुवेशशिखामणि.। अनन्यणासनाभुर्वीमन्वणासदरिदम. ॥२० इत्य पालयत. पृथ्वीं सगरस्य महीपते: । न जापपात मृत पुत्रमुखालोकनज् भिता ॥२१ जब बह राजगादूं न इस भूमि पर जाजन कर रहा या उस समय में भूमि धान्योत्पत्ति करके सबको मुखी करता या ११५। उस राजा की सभा रत्नों की प्रभा से उद्यासित स्वर्ग में इन्द्र को समा के ही समान शोभा दे रही यी जिसमें अठारह मण्डलों की विधिपति राजा की सेवा के लिये सभी-गत हुए विश्वमान ये। इनके वातिरिक्त सूचिमिक्कि सैकड़ों ही नृष् पृथक् विराजमान ये जिनके विशास पराक्षम प्रकार थे - जिस सभा मे मण मण्डित आसनों पर नृपगण ऐसे ही सस्थित वे जैसे देवगण निरन्तर इन्द्र

देवकी सभा में समवस्थित रहा करते हैं।१६। वे सभी नृप सङ्केत से ही

अभ्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले अपने-अपने उपायनों को साथ में लिये हुए वे और उन पायियों ने उस पुरी के बारों ओर अपनी सेनाओं का पृथक् निवेशन कर दिया या। राजा सगर इस समय में अन्तःपुर में थे तो ये नुप गण अपने पुत्रों के सहित राजा के दर्शन करने की इच्छा वाले थे

सगर का और्वाश्रम में आतमन 📑 不名石 क्षीर द्वार पर स्थित द्वारपालों के द्वारा बारम्बार बहुत काल पर्यन्त राजा को विकायन करते हुए स्कित व ।१७। उस राजा सबर के चरण युग्म समा-गत नृथों के मस्तक झुकाने से उनके मुकुटों से रतनों की स्वतिवृद्धि होने से किणीकृत हो यये थे अर्थात् रश्नों के कण उन पर विखरे हुए में जिससे एक अद्भुत मोभा हो रही थी ।१=। नृप की सेव। करने के लिए जो मृपों का समुदाय वहाँ पर समावत हुआ या उनके द्वारा सभी ओर विखर गये रस्नों से उस सगर की सधा ऐसी गोगित हो रही बी जैसे पन्त्र और सूर्य के प्रकाश में गुहा विधात हुआ करती है। १६। इस रोति से अरियों का वसन करने वासा सूर्य दंश का शिरोमणि वह नृप धर्म से इस भूमि का जो किसी भी अन्य के शासन मेन होकर इसी नृप के प्रजासन में घी शासन किया करताथा।२०। इस प्रकार से पृथ्वी के पालन करने वाले राजा सगर की **उरकंठा अपने एक पुत्र के मुख्य का अवसोक्षत करने क्री हुई वी क्यों कि** उसके कोई भी पुन उत्पन्न महीं हुआ था।२१। विनातां दुखितोऽस्यर्थं चितयामास नैक्षा। अहो कष्टपुत्रोऽह्मस्मिन्धशे ध्रुवं सु यन् ॥२२ प्रयाति नुममस्माकं पितर पिडविष्लवम् । निरयादपि सत्पुत्रे संजाते पितरः किल ॥२३ प्रीत्या प्रयांति तद्गेहं जातकर्मक्रियोस्सुकाः। महता सुक्रतेनापि संप्राप्तस्य दिवं किल ॥२४ अपुत्रस्यामरा स्वर्गे द्वारं नोस्घाटयति हि। पिता तु लोक मुभयो स्वर्लीक तत्पितामहाः ॥२५ जेध्यति किल सस्पुत्रे जाते वशद्वयेऽपि च । मनपत्यतयाऽहं तु पुत्रिणां या भवेद्गतिः ॥२६ न ता प्राप्स्यामि वै नूनं सुदुर्लभतरा हि सा । पदादेवात्किलाभिन्नमृद्धं राज्यमखदितम् ॥२७ मम यत्तदपुण्यस्य याति निष्फलतामिह । इदं मत्पूर्व में रेव सिहासनमधिष्ठितम् ॥२६ पुत्रोत्पत्ति के विना वह अत्यधिक दु.खित रहा करता था और अनेक प्रकार से उसने चिन्तन किया था। अहा ! बड़ा ही कष्ट है इस बंश में मैं विना पुत्र वाला है। यह परम झूब है कि मैं बढ़ा साम्यहीन हूँ। २२। तिश्चय

88E 1 िन्नह्याण्ड पुरीण ही हमारे पितृसण पिण्डेंदान के विष्यद की पांत होंगे। यदि सत्पुत्र जन्म ग्रेंह्ण किर लेता है ता फिर ने नरक से भी निकल अध्या करते हैं। वे प्रीसि सि जन्तक में में मध्दमुक होकर उसके घर में प्रयाण किया करते हैं (यदि कोई महान् पुरुष उन्होंने किया हो तो उसके प्रशास से में स्वर्ग की प्राप्त होते हैं २३ २४ किर्नेतु जिसके पुत्र नहीं होता है वह मुझत के प्रभाव से 'स्वर्ग के द्वार तक ही पहेंच पाना है और फिर पुथलीन के लिए देवगण स्वर्ग केंद्र द्वार नहीं खोला करने हैं और अस्वर प्रवेश मही कर पाना है। पिता प्तीन्दरेती लोकी में और उसके पिशामह स्वर्गलोक का दोनों वक्षों में सरपुत्र कि सम्प्रेध्यनं हीन पर ही क्रय प्राप्त करेंग। मैं नांगन्तानं हीन होने से रुअ 'बाली की 'तो गति होती है उसका मैं निश्चय ही प्राप्त नहीं करूँ या क्योंकि पुत्रहरेन के लिए वह गति बतीब दर्लभ है। इन्द्र के पद में अभिन्न गह धिखण्य और समृद्ध राज्य भी व्यर्थ ही है। ४१-२७। पुण्यहीन मेरामल सर्व मुख्य यही पर निष्कलनः का ही अक्ष हो रहा है। यह राज्यासनं जिमाणर मेरे पूर्व न पुरुष जिस्सामान हुए के, पास स्वयं ही है। २५० अपुष्टत्वेस काउय च पराधीनस्वमेग्यति । नस्मादीर्वाक्षभगह मध्यान मुनिपुन्गवम् ॥२६० प्रसादयिष्ये गुलार्थ (भार्माष्या सहित्राञ्चन्य 🕕 🧸 गत्त्रा सरमी ६वपुत्रस्य विनियञ्च महारमने ।।३०५ स यद्वध्यति तर्द्ध्य करिष्य नात्र सथ्यः । इति सन्बित्य सनुसा सगरो राजसत्तम ॥३१ इत्येष् कृत्यविद्वाजनातुमीविधमं प्रति । स मन्त्रित्रवृरे राज्य प्रतिष्ठाप्य ततो वनम् ।।३० प्रययो रथमाहृद्ध भाषाभ्यां सदितो,मुदा 🥇 गगाम रथघोषिण मैधनादातिशकिमि ॥३३ स्तवोक्षणेर्लेक्ष्यमाणी मार्गावस्त विस्त्रणिक्र । जियाभ्यां <sup>।</sup>दर्शयन्त्रभन्मारगोस्तिमिनेक्षणान्<sup>रे</sup>॥३४ क्षणमूर्ध्वेमुखान्सद्यः यन्<del>गयन</del>परास्पृतः । व्धारपुष्पफलापनान्विसीश्य मदिनोऽभवन ॥३५ जब मेरे कोई पुत्र ही नहीं है को इस सिहत्सन पर प्रविध्य से कौन ैबैठिगा सडे दुलाका जिल्य है यह भाजाने किसी दूसरे की ही अधीनता भ्में चला जायेगा। इसलिए मैं बंब और्व पुनि के समीप में जाकर उमसे ही

समुर का सीविक्षम में आगमन ] यह प्रार्थना करूँ ।२६। इस समय में दोनों अपनी परितयों के सहित वहाँ पहुँच कर उन महामुनि को प्रसन्न करू गा। वे महोने आहेगा वाले महा-पुरुष हैं बढ़ा जाकर अपने पुत्र होनता के निषय में उनसे विशेष निवेदन करना ही उचित है। ३०। वे इसके लिए जो भी कुछ उपीय बनलायों वह सभी मैं करू गा इसमें तनिक भी संजय नहीं है। तृपश्रेष्ठ संगर ने ऐसी वतलायगे वह सगर ने ते विवार अपने मन में किया था। हे राज्य ! इस्लिए कृत्यों न्य सगर ने औव महामृद्धि की गरिनकि में गमन करने का निश्चम कर के प्रशासन का लिया था। उसने जो परम थे क्ठ मन्त्री था उसको राज्य मार मींपकर फिर बत में चल दिया था।३१-३२। बड़ी प्रसन्तनः से अपनी दोनों पहिनयों को साथ में तेकर रथ पर समाख्द हो गया था और बहाँ से चल दिया था। जिल समय में उसका रख चला है उसका ऐसा महाने घोषें हुआ झा कि समूरों को नेपों की गर्जना की जंका हो गयी थी। हुआ मार्ग के समीप में समूरों ने एकटक होकर उसकी देखा था। राजा भी उन् रित्रिमत तेत्रों बाले मयूरों को ओर संकेत करने अपनी परिनयों की उन्हों इस तरह से दृष्टि करने को दिखाना जा रहा था।३४। उन वन्य मयूरों ने एक आण तक तो उपर को और अपने पुन्न किये थे और फिर वे वहाँ से पलायन करते में तत्पर हो गये थे। राजा भा उभ वन पे विविध मौति के पुष्पों से और फनो से लड़े हुए बुझों को अवजोगिन संके अत्पन्ते प्रसन्न हुआ श्राह 1381 हुआ स्था । ३४। । । । अस्तान कुसुसी स्वाद्धकर्थः शाहलभूमिकः । सुस्ति। अप्रवान कुसुसी स्वाद्धकर्थः शाहलभूमिकः । सुस्ति। अप्रवान कहार्य रिशतः संभूतं नगैः ।। ३६ SAL WE PART IN THE PROPERTY OF चूताग्रपल्लवास्यदुस्तिक्षक्द्रिषक्। रुवैः । विवाह विका श्रीत्राभिरामजनकस्सग्रुष्टं सवेदो दिशस् ।।३७००-० सर्वेतुं कुसुमोपेनं श्रमद्श्रमरमहितम् । । प्रसूतस्तवकानां अवस्थाने विस्ततह्मस् ।। ३ वस काराम कपिय्थसमाकांतवनस्पतियतावृतस्य अञ्चलकार्याता उत्मत्तिशिखिसारंगमूब्बत्पिसार्गास्वितम् ॥ ३ दे हाससा गायद्विद्याध्रद्ध्मीतिकासुमनोहरुष् । निर्मा । हार संचरिकत्नरीद्रत्दित्राजद्भवस्यद्भाद्भादेश । । हंससारसचनाह्वकारण्डवणुकाविभिन्न । मन मनमनीम सुस्वरं रा गुलोपांतः औरोधिः प्रस्विपरितम् । । । ।

सरः स्वम्बुजकह्लरकुमुदोत्पलराणिषु ।

शनैः परिवहन्मंदमारतापूर्णंदिङ मुखम् ११४२ वह अरण्य वृक्षों से भिरा हुआ या जिनमें अनेक अम्सान पृष्प थे— स्वादिष्ट फल ये और हरी-हरी घास वाली सूमि थी तथा बहुत धनी सुस्तिग्छ पृत्रों की छाया से सब वृक्ष संयुत थे ।३६१ वहाँ पर सभी ओर कानों को श्रवण करने में परम श्रिय लगाने वाली आस्र वृक्षों के कोमल पत्रों के खाने से स्निग्ध कण्ठों वाली कोमलों की मधुर ध्वित वी इससे वह वन संपुष्ट हो

स स्निग्ध कण्ठा वाला कामला का मधुर ध्वान वा इससे वह वन सपुष्ट हा एहा था।३७। उसमें सभी क्टतुओं के कुसुन खिल रहे थे जिन पर भ्रमर गुरुआर करते हुए झूस रहे थे। बहुत सा सताएँ हुमों से सिपटी हुई थीं जो अपने ही प्रमूनों के गुच्छों के भार से नीचे की ओर झूक रही थीं।३॥।

आ अपन हाप्रसूतर के गुच्छा के भार छ नाच का आर झुके रहा था। इस। अह महारण्य ऐसा ही सुषमा सम्पन्न था कि वहाँ के वृक्षों पर सैकड़ों वानरों के झुण्ड बैठे हुए ये और उस वन में उत्मत्त शिखी-सारङ्ग भ्रमण कर रहे

में तथा पक्षियों का कल कूजन चहुं जोर हो रहा था। ३६। उस वन में बिद्या-घरों की बधूटियां गीत गा रही थीं जिससे बहु वन मन का हरण करने वाला हो रहा था। उस प्रम बहुन बन में किन्नर-किन्नरियों के जोड़ें

सक्त्वरण करते हुए गोभित हो रहे वे १४०। उस बन में बहुत से सरोवर यें जिनसे चारों और बन विरा हुआ वा जिनका उपास्त मुस्वरों वाले हुंस-सारस-वज्ञवाक-कारण्डव और बुक आदि से समावृत हो रहा वा १४१। उन

सरोवरों में कमल-करहार-कुमुद और उत्पन्न बहुत अधिक परिमाण में विक-सित हो रहे थे। वहाँ पर मन्द मास्त के परिवहन से सभी दिशायें पूरित

हो रही थीं । इस

एवंविधगुणोपेतमधिमास्य तपोवनम् ।
ग॰छन्थेनाथ नूपः प्रहर्ष परमं ययौ ॥४३
उपणाताश्यः सोऽथ संप्रध्याश्रममंडलम् ।
भायभियां सहितः श्रीमान्याहादवरुरोह् व ॥४४
धुर्यान्विधामयेत्युक्त् वा यंतारमवनीपतिः ।
आससावाश्रमोपातं महर्षेभीवितात्मनः ॥४५
म श्रुत्वा मुनिशिध्येभ्यः कृतनित्यकियादरम् ।
मुनि द्रष्टुं विनीतात्मा प्रविवेशाश्रमं तदा ॥४६
मुनिमध्ये समासीनमृषियुद्धः समन्वितम् ।
ननाम शिरसा राजा भायभियो सहितो मुदा ॥४७

कृतप्रणामं नृपतिमृषिरीर्वः प्रतापवान् । उपविशेति ेम्णा वै सह ताभ्यां समादिशत् ॥४८ अध्येपादयादिभिः सम्यक्ष्ययित्वा महामृतिः । आतिथ्येन च वन्येन सभार्यं तमतोषयत् ॥४९

इस प्रकार के गुणों से सुसम्यन्त उस सपीवन का अधिगाहन करके रम के द्वारा गमन करते हुए नृप सगर को परमध्यिक प्रसन्तता प्राप्त हुई थी। ४३। उपगान्त आज्ञय के मण्डल में वहुंचकर फिर श्री सम्पन्त वह राजा अपने यान से लेंके उतर नयह का ।४४। उस नृप ने सारिक से कहा था कि इन अक्सों को विश्वाम करने दो और फिर भावितारमा महर्षि के आश्रम के स्रवास्त में पहुँच गया वा १४%। उस राजा ने यह मुनि के शिवमों से सुन शिया थ। कि मुनियर नित्व क्रिया कर चुके हैं तभी उस विनीत आरमा वाले तृप ने मुनि के दर्शन करने के लिए उस माश्रम में प्रदेश किया था। । हर्। वे महायुनीत अनेक मुनियों के मध्य में विशाजमान ये और चारी और ऋषियों के समुदाय धड़ी पर सस्यत चे। उसी समय में राजा ने भायांओं के साथ बड़ी ही प्रयन्तना से मुनिवर के बरणों में णिर शुकाकर प्रणाम किया था।४७। जब राजा ने प्रणाम किया वा तो प्रताप वाले शीर्व भरिष ने बड़े ही जैन से दोनों परिनयों के सहित उन नृथ को 'बैट जाओ' यह आज्ञा दी भी १८८० हम महामुनि ने मनश्यन उस अतिथि गुप का भारतीय मंस्कृति की मधीरानुसारता से अध्यं पाचा आदि से भली-भौति अर्थन अरके भाषत्रों के सहित उस जुप की बन्य आतिष्य सत्कार से भनी-भाति किया वा ।४६।

अभातिश्वोपित्रधांतं प्रणम्यासीनमग्रतः।
राजानमग्रवीदीवः अनैम् द्वक्षरं वचः ॥५०
कुशलं नन् तं राज्ये बाह्येष्वाभ्यंतरेषु च ।
अपि धर्मेण सकलाः प्रजास्त्वं परिरक्षसि ॥५१
अपि जेतुं विवर्गं त्वमुपार्यः सम्यग्रीहसे ।
फलंति हि गुणास्तुभ्यं त्वया सम्यक्प्रचोदिताः ॥५२
दिष्ट्या त्वया जिताः सर्वे रिपयो नृपसत्तम ।
दिष्ट्या च सकलं राज्यं त्वया धर्मेण रक्ष्यते ॥५३
धर्म एव स्थितियेषां तेषां नास्त्यत्र चिष्तवः ॥५२
न तं रक्षति कि धर्मः स्वयं येनाभिरक्षितः ॥५४

PERIOR OF LASTING ASIA

850

पूर्वमेवाहमधीषं विजित्य सकतां महीम् । सबलो नगरीं प्रकृतः कृतदारो भवानिति ॥११४, राजां तु प्रवरो धर्मा यत्प्रजापरिपालनम् । भवति युखिनो नृनं तेनैवेह परत्र च ॥१६६ स भवानुष्यभरणं परित्यज्य मदतिकम् ।

भायास्यां सहितो राजनसमायातोऽसि मे वद ॥ १७ दीसिनियवाच- एवमुक्तस्तु मुनिना सगरो राजसरःमः।

कृतां जलिपुटो भूत्वा प्राह तं मधुरं वनः ॥५८ इसके अनन्तर अतिष्य और विश्वान्ति हो जाने परं आगे विराङ्ग

मान ऋषि को प्रणाम करने के पश्चात् औवं महामुनि ने राजा से धीरे-धीरे मृदु यचन कहे थे। १०। हे राजन ! आपके राज्य में वाहिर और भीतर सब प्रकार का कुणल-लेम तो है न ? और तो धर्म के माथ अपनी मस्तक प्रजा की सुरक्षातो कर ही रहे हैं न है। प्रश आप तीनों बगों को जीतने के लिए खपायों के द्वारा अच्छी तरह से अभिनाया करते हैं न ? अपने द्वारा मली-भाति, प्रेरित गुण गण आपके लिये कल दिया ही करते हैं न ? १४२। है न मधि है! यह तो बड़े ही हर्ष की बात है कि आपने समस्त गन भी पर विजय पाप्त कर नी है। यह भी बड़े ही प्रमुक्तता है कि आप असे पूर्वक सम्पूर्ण राज्य की सुरक्षा किया करते हैं। ५३। जिनकी धर्म में ही स्थिति होती है उनको महालोक में कोई भी विष्त्र नहीं हुआ करता है। नब वह अप्रमे जिसके इत्रा अभिरक्षित होता है तो क्या वह स्वयं ही उसकी रक्षा नहीं किया करना है ? अवश्य धर्म उसकी सुरक्षित होकर एका करता है । ५४। यह तो पूर्व में ही गृत लिया या कि आपके सम्पूर्ण बसुन्धरा ५र विजय प्राप्त करके अपने बज के साथ सप्तनीक अपनी नगरी में प्राप्त हो गसे हैं। ११। राजा भी का तो यही परमश्रेष्ठ भ्रमं होता है कि इनके द्वारा अपनी प्रजा का परिपालन किया जाता है। ऐसे ही न प निश्चय ही इस लोक में और परलोक में मुखीं हुआ करते हैं। १६। ऐमें राजा आप हैं फिर के भरण का त्याम करके इस समय में गरे, सभीप में समागत हुए हैं और दोनों पत्नियों को भी साथ में निकर आये हैं। राजन ! क्या कारण है पृष्ठी आयन्द्रम आगमन का जो भी कारण हो बनलाइपि ।५७। जोमिनी मृत्ति ने कहा- जस मृति के द्वारा इस रीति से राजा से पूछा था तो उस परम श्री । नृप सगर ने दोनों करों को जोड़कर उनसे मधुर वचनी

में निवेदन किया सा । १८० विकास करते । विकास क